ना महत्वपूर्ण काम किया । उन्होंने बहाँ तिलक-गोखते-आगरकरवादियों के इन इमलों का बुद्धिबल से सफलतापूर्वक सामना किया, वहाँ कम्यू-निज्म के नये तत्वज्ञान की भी गम्भीर अध्ययन के बाद कही आलोचना नी । १६२० से आबतक वे बसाबर प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन करते आ रहे हैं।

१६३० तथा १६३२ में वे यरवटा तथा नासिक जेल में रहे। इन्हीं दिनों आचार्यजो ने मार्क्सवाट का गहरा अध्ययन व चिंतन किया। जेल से छूटने पर उनका अधिक समय स्वराज्य, जनशाकि, लोकमान्य, लोकशाकि आदि अस्वरारों के स्पाटन में बीता। १६२० में उनके सहयोग से मराठी आप राष्ट्रीय पिंचारों के प्रसार-हेतु 'सुलम राष्ट्रीय प्रथमाला' का माना हारा राष्ट्रीय विचारों के प्रसार-हेतु 'सुलम राष्ट्रीय प्रथमाला' का जनम हुआ।

१६४२ के आदोलन में वे फिर गिरफ्तार किये गये। दो वर्ष जेल में रहे। श्राजकल वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'साधना' के सपादक हैं। ग्रास्त्रस्य होने पर भी बुद्धिनिष्ठ महाराष्ट्र का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी ग्रास्त्र मी वे सभाल रहे हैं।

लोकशाही को शुद्धि के लिए जिन साधकों की आर्यकता आचार्यजी मानते हैं, वे उस वर्ग के स्वय एक सदस्य हैं। उनकी श्रद्धा है कि सना-तन सत्याग्रही धर्म व समाजवादी युगधर्म के समन्वय से बना हुआ नया दर्शन हो भारत एव ससार का कत्याण करेगा।

'आधुनिक भारत' ग्राचार्यजी की महान् साहित्यिक कृति है। इसमें वहाँ ऐतिहासिक दूत है, वहाँ ग्राचार्यजी ने क्रांतिशास्त्र एव समाजवादी तत्वजान का समन्वयात्मक विवेचन भी किया है। यह पुस्तक सर्वप्रथम मराठी में १६३८ में छुपी। राजनैतिक इतिहास के निरुपण के अलावा मराठी में १६३८ में छुपी। राजनैतिक इतिहास के निरुपण के अलावा स्समे सास्कृतिक समस्याओं पर मीलिक चर्चा है। इसीसे यह कोरा इतिहास न रहकर विचारों के लिए तत्वज्ञान का प्रथ बन गया है। श्राचार्यजी हास न रहकर विचारों के लिए तत्वज्ञान का प्रथ बन गया है। श्राचार्यजी की यह रचना आज के आहोलनों को समकृते व उचित मार्गटर्शन पाने की यह रचना आज के आहोलनों को समकृते व उचित मार्गटर्शन पाने के लिए वहे काम की है, इसमें सदेह नहीं।

# **ब्राधुनिक भारत**

[ भारत के राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विकास का इतिहास ]

शंकर दत्तात्रेय जावडेकर

O

श्रनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय

58.43

सस्ता साहित्य मंडल-प्रकाशन

प्रकाशक मार्तरण्ड उपाध्याय मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली

> श्री हंसराज बच्छराज नाहटा सरदारशहर निवासी द्वारा जैन विश्व भारती, लाडनू को सप्रेम भेंट –

> > मुद्रक बद्योगशाला प्रेस, दिल्ली,

#### प्रकाशकीय

इस पुस्तक का पहला संस्करण ग्राज से लगभग दस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुग्रा था। लेकिन निरतर मॉग होने पर भो नया सस्करण जल्दी निकालने की सुविधा न हो सकी । इस बीच देश स्वतत्र हो गया ग्रीप हमें हर्ष है कि ग्रत यह पुस्तक वर्तमान परिस्थितियों के ग्रानुरूप परिवर्तित एव परिवर्दित रूप में प्रकाशित हो रही है । इसमें दो ग्रध्याय नये जोड़ दिये गये हैं, साथ ही यत्रतत्र ग्रावर्यक सुधार करके पुस्तक को ग्रद्यतन बना दिया गया है ।

इस पुस्तक में ब्रिटिश शासन के भारत में स्थापित होने के समय से लेकर अवतक का इतिहास है। पाठक जानते हैं कि स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए किया गया हमारा आटोलन केवल राजनैतिक आदोलन नहीं था, विलक उसकी पृष्ठभूमि सास्कृतिक थो और इसलिए हमारी मान्यता है कि हमारे इतिहास के ये पृष्ठ मारत के लिए ही नहीं, ; दुनिया के लिए भी चिरकाल तक मार्गदर्शक रहेंगे।

विद्वान लेखक ने इस पुस्तक में नो सामग्री प्रस्तुत की है वह केवल एक इतिहास-लेखक के नाते नहीं दी है। वे स्वय लगमग तीस साल तक भारत के विविध श्राटोलनों में सिक्रय भाग लेते रहे हैं।

मराठी की यह बडी लोकप्रिय पुस्तक है। गुजराती में भी इसे बहुत पस्रद किया गया है। हिन्दी में भी इसकी लोकप्रियता सर्वविदित है। वर्तमान सस्करण के परिचर्डित अध्यायों का मूल पुस्तक से अनुवाद करने एवं अतिम पृद्यों में आवश्यक सुधार करने में हमें श्री यदुनाय यत्ते से जो सहयोग मिला है, उसके लिए हम उनके आभारों हैं।

हमें विश्वास है कि यह परिवर्द्धित संस्करण श्रीर भी चाव से पढ़ा नायगा।

#### लेखक-परिचय

श्राचार्ये शंकर दत्तात्रेय जावडेकर का जन्म कोल्हापुर रियासत के मलापुर नामक गाँव में २६ सितम्बर १८६४ को हुआ । उनके पिताजी सरकारी कमचारी थे। कोल्हापुर और पूना में श्राचार्यं की की शिद्धा हुई। 'तत्वज्ञान' विषय लेकर उन्होंने १६१७ में बी० ए० पास कर लिया। एम० ए० का श्रध्ययन कर ही रहे थे कि गांधी को नेतृत्व में श्रमहयोग-श्रादोलन छिड़ा। तत्कालीन राजनीति से प्रभावित होकर श्राचार्यं नी ने परीद्धा में न वैठने का निश्चय किया।

श्राचार्यं जी वचपन में ही राजनीति एव राष्ट्रीय शिक्षा में रुचि लेने लगे, क्यों कि उनके पिता अपने मित्र श्री अरुषा साहव बीजापूरकर से सामयिक राजनीति की चर्चा प्रायः करते थे। मध्यप्रदेश के मजदूर नेता आर॰ एस॰ रुईंकर आचार्यं जी के बचपन के साथी हैं। दोनों को साथसाथ ही देशसेवा की लगन लगी। कालेज छोड़कर वे इस्लामपुर चले गये। वहाँ से तीन मील की दूरी पर उन्होंने हरिजन-विद्यार्थियों के लिए 'महारमा बोर्डिंग' नाम से एक छात्रावास चलाया। यहीं पर आचार्यं जी ने 'राजनीति-शास्त्र-परिचय' नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से उनकी विद्वत्ता को पहचानकर तिलक राष्ट्रीय विद्यापीठ मे उन्हें अध्यापक-पद संभालने का निमत्रण दिया गया। १६२६ में वे इस नये पद पर नियुक्त हुए।

१६२० में गांधीजी भारतीय राजनैतिक मच पर श्राए । उन दिनों भारत के राष्ट्रीय नेता श्री गोंखले, न्याय० रानडे, लो० तिलक एव श्री श्रागरकर की विभिन्न राजनैतिक विचारधाराएँ देश में प्रचलित थीं । विशेषतः महाराष्ट्र में इन विचारप्रणालियों के गुट-से बने थे । महात्मा गांधी ने इन नीतियों का समन्वित रूप देश के सामने रखा । इसपर विभिन्न सम्प्रदायिष्ठ गुट उनसे श्रपसन्न हुए श्रीर वे गांधीबाद का प्रतिवाद करने लगे । श्राचार्यं ने ऐसे मौके पर एक वक्ता व पत्रकार के रूप में महाराष्ट्र के नवगुवकों को श्राखिल भारतीय राजनीति के प्रवाह में लाने

## विषय-सूची

| 8.  | हिन्दुस्तान क्यों श्रीर केसे जीता गया ?  | • • | 9   |
|-----|------------------------------------------|-----|-----|
| ₹.  | श्रप्रेजी राज्य कैसे जमा ?               |     | २ट  |
| ₹.  | सर्वागीण सुधार की ब्राधुनिक ज्ञान-ज्योति | ••• | પૂર |
| ٧,  | भारतीय राजनीति स्त्रौर ऋर्थनीति का पाया  | •   | ७१  |
| ų   | काग्रेस का जन्म श्रीर प्रचार             | • • | ۲ų  |
| Ę.  | भारतीय संस्कृति का तत्वमथन               | •   | 03  |
| ૭.  | कातिकारी राजनीति                         |     | 33  |
| ۲.  | कातिकारी त्राध्यात्मिक राष्ट्रवाद        | *** | ११७ |
| ٤.  | राष्ट्रीय ग्रापद्धमै                     |     | 888 |
| ٥,  | भारतीय सत्याग्रह-संग्राम                 |     | १६= |
| ١٩. | प्रातीय स्वायत्तता श्रौर द्विराष्ट्रवाद  | •   | 286 |
| ٦.  | म्रन्तिम स्वातन्य-युद्ध "                | ••  | २४५ |
| ₹₹. | सत्याग्रही कान्तिशास्त्र                 |     | २७३ |
| ٧,  | भारतीय संस्कृति का श्रमृत तत्व           |     | ३१२ |

# श्राधुनिक भारत

: १ :

### हिन्दुस्तान क्यों और कैसे जीता गया ?

सोलह्वी सदी से यूरोप में मानव-संस्कृति एक नई दिशा की श्रोर जाने लगी। यूरोपीय समाज श्रोर राज्य में एक नई क्रान्ति होने लगी। समाज में श्रमीर-उमरावों का महत्व कम होने लगा श्रोर समाज-व्यवस्था तथा राजनीति में व्यापारी-वर्ग को विशेष महत्व मिलने लगा। वहाँ के व्यापारी-वर्ग की महत्वाकान्ता को एक नवीन चेतना मिली। मानव - सस्कृति के इतिहास में व्यापारी-युग का प्रारम्भ प्रायः तवसे हुश्रा जवसे (श्रथीत् पन्द्रहवीं सटी के श्रखीर से) वास्कोडिगामा ने श्रफ्रीका होकर हिन्दुस्तान श्राने का जल-मार्ग खोज निकाला। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में एक छोटा राष्ट्र है; परन्तु फिर भी सोलह्वीं श्रीर सत्रहवीं सटी में वह इस व्यापारी युग की संस्कृति में बहुत श्रागे वह गया श्रीर सत्रहवीं सटी के श्रन्त में तो इस द्वीप के राज्य-स्त्र व्यापारी-मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में श्रागये। इससे पहले वहाँ समाज में श्रीर राजकाज में श्रमीर-उमरा श्रीर धर्माधिकारियों को जो श्रग्रस्थान मिलता था, वह विलक्कल जाता रहा श्रीर ब्रिटिश-राष्ट्र एक व्यापारी-राष्ट्र श्रीर ब्रिटिश-राष्ट्र एक व्यापारी-संस्कृति वन गईं।

इत नवीन व्यापारी-युग के कारण मानव-सस्कृति जहाँ कुछ वार्तों में श्रागे वही, वहाँ कुछ श्रशों में पीछे भी हटी। श्राज इस युग का अन्त करके मानव-सस्कृति एक और युग में प्रवेश कर रही है, परन्तु इस नवीन युग में प्रवेश करने से पहले यदि व्यापारी-युग में हुई प्रगति को श्राह्मसात् किये बगैर श्रागे जाने की कोशिश की गई तो फिर पीछे हटना पडेगा। श्रतः यह उचित है कि इस युग की महिमा को टीक-टीक समक्त लिया जाय, उसके गुगा-दोपों की अच्छी तरह छानबीन कर ली जाय, फिर कोई समाज या राष्ट्र अपना कदम आगे बढावे। यूरोप को वहाँ के व्यापारी-वर्ग ने स्वराष्ट्र-सबटन और परराष्ट्र-आक्रमण के सम्बन्ध में बहुत-सो नई बाते बताई हैं और दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने के बाद उसका अधिक-से-अधिक लाभ अपने राष्ट्र के लोगों को कैसे पहुँचाया जाय, अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता और बैभव की श्रिषिक-से-अधिक वृद्धि कैसे की जाय — इसका भी जान इस व्यापारी-वर्ग ने यूगेप को पहले-पहल कराया।

इस व्यापारी-वर्ग के आगे आने के मार्ग में धर्माधिकारी, श्रमीर-उमरा श्रीर राजा लोग बाधक-स्वरूप थे। इसलिए उन्होंने पहले तो धर्म-संस्थात्र्यों के खिलाफ बगावत खडी की, ग्रामीर-उमरा का जीर हटाने में राजाश्रों की सहायता की श्रीर अन्त को राजा के खिलाफ भी नगावत का फायडा उठाया ग्रीर सारे शासन-सूत्र ग्रपने हाथ में ते लिये। यह धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन ग्रथवा क्रान्ति पहले इंग्लैएड में हुई श्रौर फिर फ्रान्स, इटली, जर्मनी श्राटि दूसरे देशों में क्रम से उसका प्रवेश हुद्या। इस क्रान्ति-कार्य में जो देश जितने पीछे रह गये, वे ससार की राजनीति में भी उसी हिसाव से पिछड़े रह गये श्रौर जिन देशों ने इस नये युग का महत्व बिलकुल ही नहीं समभा श्रीर न उसका स्वरूप ही जिनके ध्यान में आ सका, वे, जिन देशों ने इस युग की महिमा को ठीक-ठीक स्रात्मसात् कर लिया था, उनके सम्पर्क में स्राते ही, हार गये। ससार के व्यवहारों में पीछे रहने का यह अनिवार्य फल है। परन्तु जो लोग मानव-सस्कृति की एक अवस्था में पीछे रह गये, वे उसकी दूसरी श्रवस्था में संसार में बहुत श्रागे भी बढ़ सकते हैं। हॉ, उसके लिए यह जरूरी है कि अपने और दुनिया के अनुभवों से सबक लेकर आगे कदम बढाने का ग्रीर ग्रापनी बुद्धि से नई खोज ग्रीर ग्राविष्कार करके विश्व-संस्कृति में वृद्धि करने का सामर्थ्य और पराकृप उनमें हो।

जब यूरोप के व्यापारी-समाज की महत्वाकाह्वा पूरे जोर में थी श्रौर वह श्रमेरिका से हिन्दुस्तान श्रौर चीन तक सारी दुनिया में

व्यापार के बहाने घूम - बाम रहा था, उस समय हिन्दुस्तान की क्या दशा थी ? उस समय जब कि यूरोप के व्यापारियों से उसका सम्बन्ध हुआ, अमेरिका, अफ्रीका और आरट्टेलिया के लोगों की तरह हिन्दुस्तानी जगली नहीं थे। तन तो हिन्दुंस्तान में हिन्दुश्रों श्रीर मुसलमानों के प्रवल राच्य श्रीर साम्राज्य थे। धनोत्पादन श्रीर युद्ध-कला में तत्कालीन यूरोपीय राजाओं से पीछे नहीं थे। श्रकबर या श्रीश्गजेब के साम्राज्यों के मुकाबले में एलिजावेथ श्रयवा एन का राज्यविस्तार और वैभव बिल्कल नाचीन था। एलिजावेथ के राज्यकाल से लेकर एन के शासनकाल में ब्रिटिश व्यापारी पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में हिन्दुस्तान श्रीर चीन में फैल गये थे। भिन्न-भिन्न देशों में उन्होंने ऋपने छोटे - छोटे उपनिवेश श्रौर व्यापार-कोठियाँ कायम कर ली थी। इन कोठियों की हिफाजत के लिए वे कुछ शखास्त्र और सैनिक अपने पास रखते ये और जिस समुद्र पर किसी राजा की सत्ता नहीं थी, उसपर भी वे श्रपना प्रभुत्व श्रीर घाक जमाने लगे थे। इसी जमाने में इन व्यापारी लोगों ने अपने देश के शासनसूत्र श्रमीर-उमरा श्रीर राजाश्रों के हाथ से छीन लिये ग्रीर समान - संघटन, राज्य - व्यवस्था, व्यापारिक - सघटन, युद्ध-शास्त्र, सामाजिक-शास्त्र और भौतिक-विद्या में कितने ही नये - नये शोध किये। इस कारण उनके मन में यह श्रिभमान भी उत्पन्न होगया था कि हम हिन्दुस्तान श्रीर एशिया के हिन्दू, मुसलमान श्रीर वौद्धों की श्रपेचा श्रधिक ससंस्कृत श्रीर सभ्य हैं।

जब हम यह कहते है कि ब्रिटिश - राष्ट्र व्यापारी - राष्ट्र है और ब्रिटिश-संस्कृति व्यापारी - संस्कृति है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है १ ब्रिटेन के सभी लोग व्यापारी हैं अथवा दूसरे राष्ट्रों में कोई व्यापारी हो नहीं हैं, ऐसा इसका अर्थ नहीं हो सकता। बिल्क यह है कि ब्रिटेन में व्यापारी लोगों की प्रधानता है और वहाँ की संस्कृति पर उस वर्ग की गहरी छाप पड़ी है। परन्तु इतने से ही इस वाक्य का असली अर्थ व्यक्त नहीं होता। ब्रिटेन के व्यापारियों को आखिर यह प्रधानता कैसे मिली १ जब इसका विचार करते हैं तो यह टिखाई देता है कि वहाँ के व्यापारी - वर्ग ने अपने राष्ट्र की शासन - सत्ता अपने हाथों में ली और धर्माधिकारियों तथा अमीर - उमराश्रो के वर्ग की प्रधानता मिटा दी ऋर्थात् ये व्यापारा लोग राजकाजी श्रीर लडवैये थे। हमारे देश के व्यापारी - वर्ग की तरह महज व्यापार करके पेट भरनेवाले निरुपद्रवी जीव नहीं थे। राजा श्रीर श्रमीर-उमरा श्रर्थात लॉर्ड स तो हमारी रचा करके देश में शांति स्थापित करें श्रीर हम सिर्फ व्यापार करके पेट भरते रहें, यह वृत्ति उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने इस सिद्धान्त को गलत ठहरा दिया कि शासन करना महन उमरावों का ही काम है। जब उन्होंने देखा कि अमीर-उमरा देश में शान्ति-स्थापन नहीं कर सकते और आपस में लडमिड़ कर उल्टी अशाति पैदा करते हैं श्रीर व्यापार - धंधों की स्थिरता नष्ट करते हैं. तो उन्होंने शासन - कार्य श्रपने ही हाथों में ले लिया। इतना ही नहीं, बल्कि राज्यविस्तार का जिम्मा भी खुद ले लिया । पहले यह होता था कि अमीर-उमरा जाकर किसी देश पर कब्जा करते थे, राज्य-विस्तार करते थे, पीछे व्यापारी लोग जाकर श्रपना व्यपार जमाते थे। श्रव इस क्रम को बदलकर उन्होंने नया मार्ग निकाला कि व्यापारी पहले दूसरे देशों में बाकर व्यापार का श्रद्धा बमार्ये और पीछे श्रपने राष्ट्र का भएडा वहाँ गाड दें। पहले राज्यविस्तार ग्रीर फिर व्यापार-विस्तार के बजाय पहले व्यापार-विस्तार श्रीर फिर राज्य - निस्तार -- यह विचार -शृङ्खला उन्होंने रूढि की । मतलब यह कि जो अप्रेज इधर श्राये, वे महज व्यापार करनेवाले नहीं थे, बल्कि लडवैये भ्रीर दसरे देशों पर कब्जा करके राज्य-विस्तार करनेवाले व्यापारी थे। समुद्री इक्तुश्रों से श्रीर लुटमार से श्रापनी रचा करने के लिए वे शस्त्रास्त्र श्रीर युद्ध - समग्री श्रपने पास रखते थे। दूसरे देशों में जहाँ - जहाँ श्रपनी व्यापार - कोठियाँ उन्होंने कायम की थीं, वहाँ - वहाँ अपने उपनिवेश और छावनियाँ उन्होंने बना ली थी। जो राजा व सरदार उनके व्यापार को सरदाण न दे सके, उनको पदच्यत करके राज्यकान्ति कैसे की खाय, यह विद्या वे जानते थे ऋौर यदि उन्हें कमजोर समम्मकर कोई कुचलने की कोशिश करे, तो उनके देश की राजसत्ता का बल उनकी सहायता के लिए श्रा सकता था । उनके श्रपने देश में जिन लोगों के हाथ में राजसत्ता थी, वे परदेशों की ऋपनी व्यापार - कोठियों की रखा करना ऋपना कर्त्तव्य समभते थे, क्योंकि वे व्यापारी - वर्ग के ही प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश लोग

न्यापारी हैं, त्राथवा उनकी संस्कृति न्यापारिक है इस वाक्य का अर्थ इतना गहरा है।

गनशास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो सत्रहवीं सटी में जो मराठा-संस्कृति उदय हुई और अठारहवी सदी के मन्य तक जिसने सारे हिन्दु-स्तानका सर्वभौमत्व प्राप्त करने में काफी सफलता पाई वह ब्रिटिश -सस्क्रति से राष्ट्रीयता श्रीर प्रजातत्र इन दो बातों में पिछड़ी हुई दिखाई देती है। जिस समय मराठे लोग शिवाजी के नेतृत्व में हिन्दू-राज्य की स्थापना कर रहे थे, उसी समय ब्रिंटिश लोग क्रॉमवेल के नेतृत्व में अपने ही धर्मी श्रीर देश के राजा को पदन्यत करके प्रजातन की स्थापना का प्रयत्न कर रहे थे। फिर सम्भाजी के वघ के बाद (१६८६ ई०) जब मराठे विधर्मियों की सत्ता श्रीर श्राक्रमण को निवारण करके स्वराज्य श्रीर स्वधर्म के सरक्षण में लगे हुए थे श्रौर उसके लिए उन्होंने श्रसीम स्वार्थत्याग करके सफलता प्राप्त की, उसी समय ब्रिटिश लोगों ने अपने देश के बालिम राजा, दूसरे जेम्स. को गद्दी से उतारंकर उस समाम में सफलता प्राप्त की जो कॉम-वैल के समय से अनियंत्रित राजसत्ता और प्रातिनिधिक लोकसत्ता में हो रहा था, श्रीर इस प्रकार श्रापने देश में लोक-नियन्नित ( अर्थात प्रजा-सत्तात्मक ) राज की स्थापना की । इस बात को ध्यान में रक्खा जाय तो जिस समय मराठे सिर्फ परधर्मिया और परकीयों के राज्यों को नह करके स्वधर्मीय राजा के राज्य-स्थापन करने के विचार श्रीर प्रयस्त मे लगे थे. उसी समय ब्रिटिश लोग इस सिद्धान्त की प्रस्थापना में लगे हुए ये कि राजा चाहे स्वकीय हो चाहे स्ववमीं हो, यदि वह जालिम है तो उसे हटाकर दूसरे राजा को गद्दी पर बिठाना और लोकमतानुसार शासनकार्य चलाना उनका कर्त्तव्य है । इस तत्त्व कीप्र स्थापना ब्रिटेन के व्यापारी-वर्त के नेताओं ने व्यापारी और किसान वर्ग का नेतृत्व करके उनके धन-जन-बल पर की। इस कारण वह राष्ट्र राजकीय - सस्कृति की दृष्टि से दूसरे सव राष्ट्रों के श्रागे निकल गया । इघर मराठों ने श्रपनी स्वतंत्रता कायम रहने तक यह सबक नहीं सीखा, फलतः ब्रिटिश लोगों की गुलामी स्वीकार करके दूसरे भारतीयों के साथ-साथ उन्हें भी प्रजातन्त्र का सिद्धान्त सीखता पहा ।

अंभेजों ने यहाँ के व्यापारियों को अपनी मीट्ट में लेकर राजकान्ति तो की, परन्तु राजसत्ता अपने ही हाथों में रक्खी। अंभेजों को राज्य-विस्तार में गुप्त नामक जैन व्यापारी को बहुत सहायता मिली। यह घराना धर्मनिष्ठ था और उसने हिन्दुस्तान में बड़े सुन्दर मन्दिर बनवाये हैं। इस घराने की यह तजवीज थी कि प्रत्येक लड़ाई के समय या उससे पहले हिन्दुस्तान के राजाओं की जानकारी और रुपये-पैसे को सहायता अँभेजों को दे तथा उनके शातिपूर्ण शासन का जाल सारे हिदुस्तान में फैला दिया जाय। क्लाइव से लाई कैनिंग के शासनकाल तक यह बत उन्होंने बरावर निभाया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से सिफारिशी पत्र मिले। सारा हिन्दुस्तान जीतकर जब ब्रिटिश राजनीतिज अफगानिस्तान और ईरान में अपने पाँच फैला रहे थे, तब सर अलेक्जेंडर बर्न्स ने सन् १८३७ में इस खानदान का वर्णन इस प्रकार किया है—

'स्वरूपचन्द गुप्त शालिवमी कक्छवाशा के वशज कावुल - कन्दहार, समरकत्त, हिरात और अन्य स्थानों के कई एशियाई लोगों की अनेक गतिविधियों पर सतर्क होकर नजर रखते हैं श्रीर ब्रिटिश अधिकारियों के लाभ के लिए अपनी जानकारी मेजते रहते हैं। तमाम युद्ध, सिंध और सैनिक बातों को व्यवस्था उनकी जानकारी पर ही अवलवित रहती है. इसलिए सरकार उनकी बहुत ऋगी है।' इस प्रकार ये विदिश पन्न के वडे विश्वसनीय श्रीर राजनिष्ठ लोग थे। इनकी जानकारी सही श्रीर विश्वसनीय होती थी। इसी तरह लॉर्ड एलिनबरा ने, १८४४ ईस्वी मे अंग्रेजों को जो मदद इनकी दुकान या पेढ़ों की ग्रोर से मिली, उसकी बहुत प्रशंसा की है। वह लिखता है कि 'ब्राप मेरे ही नहीं, जिस सरकार का मैं प्रतिनिधि हूँ उसके भी सच्चे मित्र हैं। उस सरकार के कल्यागा के लिए और पूर्वीय देशों में उसका राज्य कायम करने में जो सेवा श्रापकी तरफ से हुई है उसे हम कमो नही भूल सकते । मराठा श्रीर जाट युद्धों में, तथा मेरे शासनकाल के दूसरे युद्धों मे, अग्रेज अधिकारियों को जिस सबसे बड़ी अर्थात् आर्थिक सहायता की जरूरत थी वह आपने बहुत उदारता के साथ को है। वगाल के बगत् सेठ श्रमीचन्द भी गुतपराने के श्रातमीय ये जिन्होंने लार्ड क्लाइव श्रीर सरकार की तरफ

सहायता की थी। लार्ड क्लाइव सन् १७६५ में लिखे अपने एक प्रमाण-पत्र में लिखते हैं---

'श्राप लोगों ने लगभग ५० लाख रूपये इक्ट्रा करके जगह-जगह मकान बनवाकर पूर्वी देशों की खबरें मेजने के लिए डाक बाघने का जो निश्चय किया है, उसे सुनकर मुक्ते बड़ी खुशी हुई है। श्रापने खुद अपना रूपया लगाकर लोगों को जो हमारे छुत्र के नीचे लाने की श्रायो-जना की है, उसे सुनकर भी मुक्ते बड़ा श्रानन्द हुआ है। खासकर श्चरकाट में आपने ग्रीर श्चापके लोगों ने जो सहायता की है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता।

ग्वालियर का किला फतह करने में इस घराने ने जो सहायता दी, उसके सम्बन्ध में इस किले का विजेता अपने १७८२ ईसवी के पत्र में लिखता है—'ग्वालियर के जैसे अगम्य और अमेच किले को सर करने में अगर महाराजाधिराज सवाई सिकन्दर स्वरूपचन्द गुप्त की हार्दिक सहायता न होती तो किली भी दशा में वह किला बीता नहीं जा सकता था। किले में जाने के गुप्त मार्ग की जानकारी वहें परिश्रम से प्राप्त करके उन्होंने हमें दी, जिससे हम आसानी से किला ले सके।'

खिड़की की लड़ाई (१८१७) में पूना विवय कराने में इस खानदान ने को काम किया, उसके बारे में जेनिन्स लिखता है—'आपने एक अस्थत महत्त्वपूर्ण, ग्रुप्त कन्नर ऐसे ऐन मौके पर दी कि उसके बिना हमें विजय पाने में बहुत समय और पारश्रम लगता।' ग्रुप्त वराने के ज्यापारियों ने ब्रिटिश ज्यापारी राज्यकर्ताओं को हिन्दुस्तान बीतने में को सहायता की, वह जिस तरह ब्रिटिश राज्यकर्ता नहीं भूलेंगे, उसी तरह हिन्दुस्तान के लोग भी उसे नहीं भूल सकते।

लाई क्लाइव ने जब बगाल फतह किया तो हिन्दू व्यापारियों और -राजाओं अर्थात् कमीदारों ने ब्रिटिश राज्य की स्थापना में सहायता की। अंग्रेज लेखक एस. सी हिल ने अपनी पुस्तक '१७५६ --५७ ई० का बगाल' की प्रस्तावना में लिखा है — 'इस देश के व्यापार और उद्योग - धन्वे प्राय. पूरी तरह हिन्दू लोगों के ही हाथ में थे, इसलिए व्यापार के लिए आकर बसनेवाले यूरोपीय व्यापारियों का स्वभावतः

ही उनसे निकट सम्बन्घ बघा और हम भौतिक स्वार्थ के स्राधार पर हिन्द श्रीर यूरोपीय व्यापारियों का एक प्रकार का गुप्त गुट्ट ही इस समय वन गया था। १ १७५५ ई॰ में स्कॉट नामक एक यूरोपियन ने बगाल के बारे में एक पत्र लिखकरवंगाल की स्थिति का वर्णन किया है। उसका यह मत था कि यहाँ के व्यापारी व हिन्दुराजा राजकाति के काम में यूरोपियनों की सहायता करेंगे। श्री चार्ल्स एफ नोबुल ने २२ सितम्बर, १७५६ ई० को ईस्ट इएडिया कम्पनी की सिलेक्ट कॅमिटी को एक पत्र में लिखा था कि\* कर्नल स्कॉट ने बगाल की परिस्थित का जो निरीखण किया, उससे ऐसा मालूम होता है कि हिन्दू राजा श्रीर प्रजा मुसलमानी शासकों से बहुत नाराज है श्रीर उनकी जालिमाना हुकूमत के तौक को उठा लेने का मौका हूँ हती है। पी ई रॉबर्स श्रपनी 'विटिश हिंदुस्तान का इतिहास' नामक पुस्तक में लिखता है कि '१७५६-५७ में बगाल मे जो राजकाति हुई वह मुख्यतः स्रथवा पूर्यातः यूरोपियन व्यापारी छावनी के द्वारा हिन्दुस्तानी प्रान्त को जीत लेने के जैसी नहीं थी, बल्कि स्वदेशी (हिन्दू) व्यापारी श्रीर साहूकार वर्ग तथा ब्रिटिशों के सयुक्त प्रयत्न द्वारा विदेशी (मुसल-मान) राज्य को उखाड फेकने - जैसा स्वरूप उसका था। यद्यपि व्यापार के लिए श्रावश्यक शाति की दृष्टि से स्वदेशी श्रीर ब्रिटिश व्यापारी दोनों का इसमें समान हित था, फिर भी प्रत्यज्ञ उथल - पुथल मे ॲप्रेज ही श्रप्रसर हुए श्रीर राजसत्ता भी अनेले वे हो हड़प बैठे। भे वही लेखक आगे लिखता है-'श्रलीवदीं को मृत्यु के पहले भी सुद्धम निरीक्षकों को यह साफ दिखाई देता था कि यह भराहा अधिक टल नही सकता। नवाब अन्यायी या, यह कहने की श्रपेद्धा वह सख्त था, यह कहना श्रधिक उचित होगा।' श्रग्रेज श्रपने व्यापार पर लगे श्रनेक श्रसहा बन्धनो से श्रत्यन्त श्रसतुष्ट थे। श्रामं १७५२ ई० मे ही क्लाइव को लिखता है-- इस बुद्दे कुत्ते की जरा अच्छा तरह दाग दिया जाय तो अच्छा । यदि कम्पनी ने ऐसा नहीं किया तो बगाल में उसके लिए व्यापार करना ग्रसमन हो जायगा।' जब--तक श्रलीवर्दीखाँ जीवित था, तत्रतक यह श्रसन्तोष भीतर-ही-भीतर

<sup>\*</sup>Rise of the Christian Powers by Major Basu, P 45 †History of Br India, Page 131—32

परच रहा था। उसकी मृत्यु के बाद दुरामही, दुर्वेल श्रीर दुर्व्यंसनी युवक जब गही पर वैठा तो वह यूरोपियन व्यापारियों श्रीर हिन्दू नागरिकों पर जुलम करने लगा श्रीर सेठ- साहूकार घराने का अपमान करने लगा, तब इस घटना को अधिक गति मिली श्रीर उसी से मावी उत्पात शुरू हुआ। सिराजुहीला ने अप्रेजों को अपने राज से निकाल देने का निश्चम किया और उस अथवा के च लोगों की अपेना ऑफ्रोजों की तरफ अधिक ध्यान देने का इराहा किया। यह भी उसकी दृष्टि से ठीक ही था। उनकी छावनी ही सबसे बड़ी और सबसे सपन्न थी, उनका ध्यापार सबसे बढ़ा - चढ़ा था श्रीर हिन्दू व्यापारी - वर्ग से उन्हीका अधिक निकट सम्बन्ध होगया था। अप्रेजों को एक जर निकाल मगाने के बाद यरोपियनों को खबर लेने के लिए उसे अवसर मिल सकता था।

१८२३ ई० में राजा राममोहन राय प्रभृति बगाली नेताश्रों ने सुद्रण्य स्वातन्य के सम्बन्ध में इम्लैएड के राजा के पास एक निवेदनपत्र भेजा था जिससे प्रकट होता है कि बगाल के हिन्दू खासकर सुशिद्धित हिन्दू नेताश्रों की श्रम्भेजी-राज के प्रति क्या भावनाएँ थी —

'हिन्दुस्तान के अधिकाश हिस्से पर सिंदयों तक मुसलमानों का प्रमुख रहा था, जिसमे यहाँ के मूल निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों पर पदाधात होता रहता था। परन्तु बगाली लोगों मे शारीरिक पराक्रम की और कए - सहन के साथ पुर्वपार्थ करने की कमी होने के कारण उनका धन - माल बारवार लूटा जाता था। उनके धर्म का अपमान होता था और मनमाने दग से उनका खून बहाया जाता था। फिर भी वे अखीर तक मुसलमान राक्षस्ता के प्रति वक्तादार रहे। अन्त को परमात्मा की अपार दया से अभे ज राष्ट्र को इन अत्याचारो शासकों के चगुल से वंगाल को मुक्त कराने की और उन्हें अपनी छुत्रछाया में लाने की मेरणा मिली। †

इससे यह जाना जाता है कि अप्रेजों ने जब बगाल में अपनी सत्ता

<sup>\*</sup> History of Br India, Page 132-33

<sup>†</sup> Indian Speeches and Documents on British Rule, P 15, Editor-J K. Majumdar

स्थापित की तो व्यापारी-वर्ग द्वारा मिली सहायता के साथ इस धर्म-विरोधी भावना का भी लाभ उन्हें मिला । हिंदू व्यापारी श्रीर सेठ - साह-कारों ने अप्रे जों को जो मदद दी, उसमें उनका मान न केवल इतना ही था कि मुसलमान शासक व्यापार में सहायता नहीं करते श्रीर नवाच श्रीर जमींदार बार-बार लडाइयाँ लडकर लूटपाट मचाते थे, बल्कि यह भी शायट रहा हो तो आप्राचर्य नहीं कि वे विदेशी और विधर्मी हैं। परन्तु यह कहना कि मुसलमानों के जमाने में हमेशा ही यह अन्धा-धन्धी, लड़ाइयाँ श्रीर श्रशान्ति रहती थी, ठीक नहीं है। यदि सारे हिन्दुस्तान में इस तरह इमेशा श्रन्था-धुन्धी रही होती, तो कैसे वहाँ इतने बडे सेठ-साहुकार श्रोर उनकी पेढियाँ (firms) वनी श्रोर फूली-फली होतीं श्रीर कैसे इतना घन श्रीर प्रतिष्ठा कायम रही होती १ जगत्सेट श्रमीचन्द श्रयवा गुप्त जैसे सेठ-साहकार श्रौर व्यापारी-वश कैसे बढ़े. राजदरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और राजा-नवाबों को भी उनसे ऋार्थिक सहायता लेना जरूरी मालम होने लगा १ इसका श्रर्थ ही यह है कि इस देश में बड़े-बड़े राज्य श्रीर साम्राज्य थे, लोगों का धन - माल श्रीर घरनार सुरक्तित था। परन्तु जन मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और दिवश से मराठे, पश्चिम से सिक्ख श्रौर वायव्य कोण से ईरान, श्रफगानिस्तान के राजाश्रों ने इमले शरू किये तब हिन्दुस्तान में कुछ समय अन्धाधुन्धी अधिक बह गई। इस अन्धा-धुन्धी की श्राग में अंग्रे जी और फासीसी जैसे लड़वैये, राजकाजी श्रीर कुटनीतिज्ञ व्यापारियों ने बी डालने का काम किया । इस समय बगाल-प्रान्त की स्थिति विशेष शोचनीय यी क्योंकि वह एक छोर बहत सबल श्रीर दूसरी श्रोर बहुत दुर्वल हो गया था। गगासागर से श्रानेवाले विदेशो व्यापारियों और उनके अनेक इमलों का मकावला करके उन्हें हटा दें इतना समर्थ श्रीर सबल बहाजी वेडा बगाल की खाड़ी में नहीं था। इधर मलाबार के समद्भतट पर उस समय ब्राध का जबरदस्त जहाजी बेड़ा था। उसको नष्ट किये बगैर बम्बई इलाके में विदेशी व्यापारियों को शरारत करने का विशेष ग्रवसर नहीं था । फिर ग्रठारहवीं सदी में मराठों की सत्ता बम्बई प्रान्त में बहुत बोरों से बढ़ रही थी श्रीर उनके साम्राज्य का सामर्थ्य और ऋहंकार इतना बढ गया था कि वे यह समभाने लगे थे कि नादिरशाह बैसे ईरानी लुटेरे से दिल्ली के तख्त को बचाने की जिम्मेटारो हमपर है। बाजीसब की मृत्यु के बाट राघीबा दादा ने ग्रहक पर ग्रापना भरण्डा गाडा, जिससे उत्तरी भारत के मुसलमान ग्रीर गजपूतों को यह डर हुग्रा कि दिल्ली का तस्त दिल्ल के हिन्दुशों के कब्जे में चला जायगा, इसलिए मुसलमान रोहिलों ने ग्रहमदशाह ग्रन्दाली जैसे की बुलाकर इस बात की कोशिश की कि इस टक्खिनी साम्राज्य की रोक हो श्रीर दिल्ली का तस्त मुसलमानों के हाथ से न जाय । इधर यह उथल - पथल हो रही थी. उधर बगाल श्रीर महास के समद - तर पर खेंग्रे ज स्थापारी ग्रपनी राजनीति के खेल खेल रहे थे। मराठों श्रीर सिक्खों ने मसलमान साम्राध्य के खिलाफ बगावत खडी कर श्रपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे। यह खबरें बगाल के हिन्दुश्रों तक पहुँचती रहती होगी, इससे अनेक मतों में मुसलमान सत्ता के खिलाफ भाव पैटा हुए हों तो ग्राश्चर्य नहीं, परन्तु मराठों के इमले बगाल पर होने के कारण वहाँ के व्यापारी धनियों पर एक नई स्नापत्ति आई मालूम हुई होगी। इन हमलों का मुकावला करने के लिए वहाँ के नवाब इन सेट - साहकारों पर जुल्म करके, इन्हें तम करके, श्रार्थिक सहायता तेते होंगे और श्रगर मराठों की बीत हो गई तो भी उनकी लूटमार श्रीर पनमानी का डर रहा होगा । ऐसी स्थिति में बगाल के व्यापारियों ने मसलमान शासकों श्रीर नवातों के खिलाफ बगावत खड़ी करने में श्रग्रेज व्यानारियों को सहायता टी हो श्रीर मत्यम वर्ग के लोगों को कुछ समय तक श्रुप्रेजों का शान्ति-पूर्ण शासन बालिम श्रीर विदेशी जमींटारों के त्रास से बचाने श्रीर छड़ाने के लिए ईश्वरीय देन है, ऐमा लगा हो तो श्राध्वर्य नहीं।

परन्तु यह भावना हिन्दुस्तान के मन प्रान्तों में सर्वत्र नहीं थी क्योंकि उन्हीं दिनों एक ब्रिटिश गर्वन्त्र सर बॉन माल्कम ने लिखा है —

'हमारा राज्यविस्तार कुछ व्यापारी-वर्ग श्रीर श्रत्यत दरिद्र श्रीर श्ररित्त लोगों के लिए श्रनुकुल हुश्रा है, परन्तु हिन्दुस्तान के उच-वर्ग श्रीर सैनिक - वर्ग पर उसका बहुत ही प्रतिकृत परिस्थाम हुश्रा है।'

<sup>\*</sup> Notes on the Administration of India By Sir John Moleum, Part I, Page 139

इसी तरह यहाँ के उद्योग - घन्धे श्रीर दस्तकारी पर भी ब्रिटिश राज्य का बहुत बुरा असर हुआ है, यह सब बातें आब स्पष्ट हो गई हैं। शान्तिपूर्ण ब्रिटिश शासन परमेश्वरीय प्रसाट है यह भाव सिर्फ यहाँ के सेठ - साहकार श्रीर व्यापारी वर्ग के ही मन में पैटा हुश्रा, को कि सरकारी नौकर-वर्ग ग्रौर यूरोपियन व्यापारियों के ग्राश्रय में ही रह ग्रौर पनप सकता है, फिर भी यह भावना जितनी नगाल श्रीर गुजरात मे थी, उतनी महाराष्ट्र मे नहीं। सर जॉन माल्कम, जो बंबई का गवर्नर था, लिखता है --'मालवा. राजपूताना, सारा गुजरात श्रीर कच्छ की तरह के प्रदेश में भील, कोल, राजपूत आदि लुटेरे और दगई लोग रहते हैं। उनके बार-बार हमले होते हैं, जिनसे मैदान में रहनेवाले सधन लोग मुसीवत मे पहते रहते थे। मुगलों और मराठों के हमले इस प्रदेश पर वार - वार होते रहते थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सत्ता का यहाँ सस्थिर होना इन लोगों की एक बढी परमेश्वरी देन मालूम हुई ।' परन्तु यही लेखक महाराष्ट्रीय लोगों की भावना के सम्बन्ध में लिखता है — 'यहाँ सरकारी शासन जितना सौम्य था, उतना बहुत ही थोडे देशों पर रहा होगा श्रौर श्रान्तरिक उत्कर्पतके लिए त्रावश्यक खेता को इतना प्रोत्साहन देने वाली सरकार तो दूसरी जगह कही भी न होगी। इसलिए गुजरात के लोगों की तरह दिल्लाणी लोगों को अप्रे जों की शान्ति परमेश्वरी प्रसाद नहीं मालूम होती। राजा से लेकर रहा तक मराठे लोग युद्ध को उतना ही चाहते हैं, जितना कि श्रपने नाल - बचों को । भारी विजय श्रथवा वडा राज्य मिलने पर भी उनका श्रपने सम्बन्धियां श्रीर श्रपनी जन्म-भूमि के प्रति प्रेम कम नहीं होता। दूसरी जगह लूट से कुछ निश्चित रुपया वे नियम - पूर्वक ग्रपने घर भेजते हैं जिससे उनकी खेती - बारी श्रब्छी चलती है। उनके रुपये से उनके जन्म-स्थान में कुएँ, तालाव, मदिर वनाये जाते हैं। टिक्कण के पेशवास्रों के शासन में मराठों की बन्म - भूमि का इस प्रकार उत्कर्ष होना ग्रानिवार्य था ग्रीर श्राज जो राजकान्ति हुई है, वह जानमाल की रद्धा के श्रलावा सब बातों में यहाँ के सभी वर्गों ऋौर विशेषत: उच वर्ग के हित से बाधक ही हुई है'#

<sup>\*</sup>Notes on the Administration of India by Sir John Molcum Part I, Page 139

इस तरह महाराष्ट्रीय जनता को श्रॅंग्रेजो को दुत्रा देने का कोई खास कारण न था। मुगल सल्तनत के पतन के बाद मराठों ने जिन-जिन प्रान्तों पर श्रर्थात् वगाल-गुजरात जैसों पर इमले करके 'मुल्कगोरी', के रूप में लूटपाट की, वहीं १८वीं सटी के मध्य के कुछ समय बाद तक ऐसा मालूम होता है कि वहीं धॉधली श्रीर गोलमाल रहा होगा श्रीर यहाँ के नवाबों को मराठों का प्रतिकार करने में सेठ-साहुकारों से बहुत रुपया—पैसा छीनना पड़ा होगा। परन्तु यदि ऐसा जोर-जुल्म या ऐसी ग्रन्थाधु भी हमेशा ही होती रहती तो यह स्पष्ट हैं कि इतने सेठ साहुकार श्रीर इतनी पेढियों का उदय भी हिन्दुस्तान में न हो सका होता।

वगाल के हिन्दु राजाओं और सेठ - साहकारों ने ब्रिटिश व्यापारियों का पच्च लेकर मुसलमानी शासन को उखाड तो फेंका श्रीर अपने देश में श्रेंगेजों की सत्ता कायम तो की मगर यह नहीं कह सकते कि इस कार्य में उन्होंने जाग्रत वर्ग - भावना से काम लिया हो । बात यह है कि ग्रॉगेज व्यापारी राजक्रान्ति की विधि जानते ये श्रीर उन्होंने इस वर्ग को श्रपनाकर राजक्रान्ति की श्रीर राजसत्ता को भी खद ही हदप बैठे। यदि बगाल के व्यापारीवर्ग ने वर्ग - भावना से ग्रथवा राजकान्ति करने के इराटे से उसमे भाग लिया होता, तो उसके मन में इस बात पर कि सारी सत्ता श्रॅप्रे जों ने खट श्रपने हाथ में रक्खी श्रौर उसके बल पर श्रामे चलकर हिन्दुरशन का व्यापार भी छीन लिया, श्रॅप्रे जो से ईर्ष्या या है व हुआ होता, परन्तु वह व्यापारी-वर्ग तो उस ममय जानता ही नहीं था कि राजनीति में हम पड़ सकते हैं या राजकान्ति कर सकते हैं श्रीर श्रपने हाथ में राजमत्ता ले सकते है। हाँ, राजा राममोहन राय के वक्त में श्रर्थात् १६वीं सदी के पहले चरण के अन्त में अलवत्ता बगाली लोगों को कुछ - कुछ यह जान होने लगा था कि सामन्त युग हटकर जब व्यापारी -वर्ग का उत्कर्प होता है और वह आगे बढता है, तब लोकसत्तात्मक राजकान्ति हो सकती है।

'वगाल हैरल्ड' नामक अस्त्रज्ञार में '१८८६ में वगाल का उत्कर्ष' शीर्षक लेख में कहा गया है कि 'कलकत्ता व कुल वगाल प्रान्त में आज-

कल सम्पत्ति बह रही है । इसका कारल यह है कि व्यापार पर रुकावट की कमी हो गई है और यूरोपियन लोग वहाँ ज्यादा तादाद में रहने लगे हैं ग्रीर जमीन की कीमत बढ गई। को जमीन ३० वरस पहले कलकत्ते में १५) ६० में मिलती थी, उसका दाम आज ३००) ६० हो गया है । इसके कारण उच्च जमींदार - वर्ग और गरीव जनता इनके बीच एक नया वर्ग पैदा हो गया है । इसके पहले देश की सम्पत्ति बहुत थोडे लोगों के पास थी श्रीर दूसरे सब लोग इसी छोटे वर्ग पर श्रवलम्बित रहते थे। -सामान्य जनता शारीरिक श्रीर मानसिक दृष्टि से भी वहत दरिद्र थी। हिन्दू लोगों को गुलामी का कारण धर्म अथवा आवहवा की अपेचा यह विषम परिस्थिति ही ऋषिक मालूम होती है। यह एक नवीन युग का उप:काल है। जब - जब समाज में ऐसा वर्ग - निर्माण होता है, तब - तब स्वतन्त्रता अपने श्राप श्राती है। इंग्लैंड का ही उटाहरख लीजिये-जब जर्मन लोगों ने हॉलैंड पर विजय की. तब वहाँ भी हमारे यहाँ की तरह जमींदार लोग ये श्रीर सब उनके भृटास थे। परन्तु श्राठवें हैनरी तक उनकी प्रगति को देखें तो उस समय समाज का साम्पत्तिक विभाग समान होने लगा था श्रीर श्रागे चलकर एक खटीक के लडके (क्रॉमवेल) ने वहाँ के राजा को करल करके हाँलैएड के प्रजासत्तारमक राज्य का दौर-दौरा श्रीर कीर्ति छारी दुनिया में फैला दी। समाज में जब जमींदार श्रीर किसान ऐसे दो ही वर्ग होते हैं, तो कितनी हानि होती है। इसका नमूना देखना हो तो स्पेन की ऋोर देखो। वहाँ हर मनुष्य बौद्धिक श्रीर शारीरिक श्रम किये विना जीना चाहता है। दूसरा उदाहरख पुर्तगाल का लीजिये, वहाँ जमीन के साथ - साथ किसानों का भी कय - विकय होता है। ऐसी दशा में बगाल में आज जो एक मध्यम - वर्ग निर्माण हो रहा है, वह एक ग्रत्यन्त उत्साहवद्धं क दश्य है। १३

इस उद्घरण में वर्णित ऋर्यशास्त्र बहुत उथला ही नहीं, विलक्ष अमोत्पादक है क्योंकि कलकत्ते बैसे राजधानी के ऋौर व्यापारी शहर में जमीन की कीमत का बढ़ जाना ऋौर उसकी बदौलत कुछ लोगों को

<sup>\*</sup> Indian Speeches and Documents on British Rule, Page 36-37.

बहुत पैसा मिलने लगना तथा ऋँग्रे जो का पक्का माल यहाँ लाकर वेचने-वाले श्रीर यहाँ के उद्योगधन्यों को वरवाट करके कच्चा माल बाहर मेजने-वाले व्यापारियों का धनी होना, अयवा नील के व्यापारियों जैसे कुछ क्रॉंग्रे बो का इस देश में क्राकर बस जाना श्रीर खेतों व खानों में काम करनेवाले मजदरों को कुछ, मजदरी अधिक नकदी पैसों के रूप में देने लगना ग्रीर इसपर ही यह मान लेना कि सारा देश धनी होने लगा है ग्रथवा ऐज़्वर्य बढ़ने लगा है, गलत था। परन्तु इस विवेचन में श्राँग्रे जो ने यहाँ के मध्यम वर्ग को एक - टो नये सिद्धान्त सिखाये हैं श्रीर वही इस नवीन युग के निटर्शक हैं ! पहले के युग में परोपनीवी नमींदार श्रीर कप्रशील किसान — ये ही दो वर्ग समाज के प्रमुख ये। उस समय सारी सम्पत्ति जमीदारों के पास सचित थी श्रीर शेप सारा समाज दासता श्रीर दरिद्रता में पूर्ता हुआ था। अब व्यापारियों का एक नवीन मध्यम वर्ग व्यापारियों में महत्त्व पाने लगा — इस कारण सारे राष्ट्र का साम्पत्तिक उत्कर्प होने लगा और इस नवीन वर्ग के उटय में से अन्त में इॅग्लैयड की तरह हिन्दुस्तान में राजनैतिक स्वतन्त्रता का श्रौर लोकसत्ता का विकास होगा, इस प्रकार के ये सिद्धान्त हैं। इस मध्यम ज्यापारी वर्ग का और ग्रॅप्रे वी सुशिचितों का उदय, ग्रॅप्रे जो इतिहास का ज्ञान ग्रीर सामन्तशाही युग का अन्त, इन घटनाओं में से अन्त को आधुनिक राष्ट्रीयता का निर्माण हिन्द्रस्तान में हुआ और ग्रुष्ठ-ही-ग्रुष्ठ में वह बहत-कुछ ग्रॅप्रे जो के सहवास श्रीर शिक्तगा के द्वारा हुआ, यह कहना वेजा न होगा। परन्तु त्राधिनक राष्ट्रीयता के उटय होने में (१८२६ से लेकर) ५० वर्ष का समय लगा होगा। ब्रिटिश - शासन में उत्कर्ष पानेवाला यह नया व्यापारी ग्रीर सुशिक्तित वर्ग उस समय, ग्रर्थात् १८२६ के श्रासपास, ग्रंग्रे की शासकों का गुणगान करने में श्रीर लोगों को इस बात का कायल करने में कि पहले के जमींदार वर्ग के जालिम-शासन से मुक्त करनेवाला ब्रिटिश राज्य परमेश्वर का प्रसाद है और उनकी उन्नति में नाघक विदेशयात्राः निपेध ग्राटि सामाजिक शौर धार्मिक बधनों के खिलाफ बगावत करने मे ग्रपने को धन्य मान रहा था। पुरानी सामन्तशाही का कवच तोड़कर 'विदिश साम्राज्यवादी व्यापारियों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को राजनैतिक

अवस्था से मुक्त किया था, परन्तु पुराने सामाजिक और धार्मिक वधना को तोडने में भ्रॅप्रेची सचा का उपयोग श्रमी उसे करना बाकी था। यह नया सशिक्तित मध्यम वर्ग जब - तव इस काम में लगा हुन्ना या ग्रीर जब-तक उसे यह ऋनुभव नहीं हुआ था कि इमारे ऋौद्योगिक ऋम्युटय में ब्रिटिश सत्ता बाधा डाल रही है, तबतक वह इस देश में श्रॅग्रेजी सत्ता स्थिर करने में ईमान - धर्म और वफादारी के साथ ब्रिटिश राज्य की सेवा कर रहा था। जो सामन्तवर्ग इस खयाल से कि ब्रॉप्रेजों ने हमारे राज्य, राज्य - सत्ता श्रीर वैभव को छीन लिया श्रसन्तुष्ट होकर उन्हें बुरा-भला कहता था. उसे वे बागी समसते ये और उसका दमन करने में क्रॉग्रे जो की सहायता करते थे। क्रॉग्रे ज भी इस नवीन वर्ग की सहायता से ब्रापनी सत्ता इस देश में सुस्थिर कर रहे थे। मतलव यह कि अप्रेम जी ने हिन्दुस्तान को जीतते समय और जीतने के बाट अपनी सत्ता सुश्थिर करते हुए इस देश में एक सामाजिक क्रान्ति कर डाली थी श्रीर एक वर्ग को जीतने के लिए दूसरे वर्ग को अपनाने और उसे ऊपर उठाने का श्राभास तो उत्पन्न किया ही था श्रर्थात् श्रॅग्रे जो ने हिन्दुस्तान को जीत कर एक राज्य - क्रान्ति ही नहीं बल्कि एक सर्वागीण समाचक क्रान्ति करने का भी बीजारोपरा किया।

सर जॉन सिलो ने 'इंग्लैयड का विस्तार' नामकी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उसने यह प्रतिपादित किया है कि ऋग्रे जो के द्वारा हिन्दुस्तान जीते जाने की जो राजनैतिक घटना हुई, वह दूसरे देश को जीत लोने की परराष्ट्रीय राजनीति के मद में डालो जानेवाली बात नहीं, बल्कि वास्तव में भारतीय समाज के एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को गिराने व एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथ में देने-जैसी श्रन्तर्गत क्रान्ति का स्वरूप रखनेवाली थी। उसका रहस्य पाठक श्रव ठीक-ठीक समक्त सकेंगे। वह कहते हैं—

"एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के जीते जाने — जेसा उदाहरण यह नहीं है! जिसमें निदान प्रत्यस्ताः तो दो राज्यों का परस्पर समर्ष हो, ऐसी यह घटना नहीं है। परराष्ट्रीय विभाग से इस घटना का कोई सम्बंध नहीं श्राता। यह तो भारतीयं समाज की एक श्रन्तर्गत क्रान्ति है श्रीर इसकी तुलना उस प्रकार की घटना से की जानी चाहिये, जिसमें किसी समाज में कुछ ग्रान्याधुन्धी होने पर उसी के एक वर्ग के द्वारा एकदम राजमत्ता छीन ली गई और शान्ति -स्थापना की गई। थोड़ी देर के लिए हम यही कल्पना करें कि जिन व्यापारियों ने राजसत्ता हथियाई, वे विदेशी नहीं थे, ऐसा मानने पर भी इस घटना का म्वरूप वदल नहीं जाता। हम यह कल्पना करें कि राजनैतिक श्रान्याधुन्धी के कारण श्रपनी व्यापार- हानि से उत्तकर चम्बई के पारसी व्यापारियों ने चन्दा जमाकर श्रपनी रक्षा के लिए किले बनाये होते श्रीर सेना खड़ी कर ली होती श्रीर ख़दैव से उन्हें शूर - बीर सेनापित मिल गये होते तो वे भी पलासी श्रीर बक्सर कैसी लडाइयाँ जीत सके होते । उन्हें भी यदि मुगल सम्नाट् के द्वारा किसी प्रान्त की टीवानगीरी मिल गई होती तो श्रपनी सत्ता की ऐसी सुनियाट डाल सके होते कि जिसपर सारे भारतीय साम्राज्य की इमारत खड़ी की जा सकी होती। 13%

यहाँ यह प्रश्न सहन्न ही उत्पन्न होता है कि यहाँ का सेठ-साहूकार श्रीर व्यापारी वर्ग यि सामन्त वर्ग की जुल्म - स्यादितयों, लड़ाइयों श्रीर तजात श्रशान्ति से ऊव उठा था, तो उसी ने राज्य - क्रान्ति क्यों नहीं कर ली ? इसका उत्तर यही हो सकता है कि हिन्दुस्तान के तत्कालान समाज में लोक्नतात्मक क्रान्ति करके श्राधुनिक ढग का राष्ट्रिनमीय करने के विचार किनी के टिमाग में श्राये ही नहीं थे । यूरोप में उस समय चारो श्रोर ये विचार फैल रहे ये श्रीर ब्रिटिश राष्ट्र में तो बहुत श्रश तक प्रस्थापित भी हो चुके थे । परन्तु इधर हिन्दुस्तान में "हिन्दुपद पाढशाही" श्रथवा "मुगल वाढशाही" के ध्येय का ही क्ष्मां हो रहा था । कोई यह नहीं जानता था कि मिन्न भिन्न धर्म के लोगों को एक राष्ट्र बनाया जा सकता है, सामन्त-पद्धित के चिना भी बड़े राज्यों का शासन चलाया जा सकता है श्रीर समाज के सामान्य नागरिक भी राज्य-क्रान्ति करके राज्यसत्ता श्रपने हाथ में ले सकते हैं । यद्यपि प्राचीन वर्ष-स्थवस्या श्रपने शुद्ध रूप में कहीं भी नहीं थी, तथापि उस समय यही करूपना रूट हो रही थी कि राजे-रजवाडे श्रीर सरदार ही राज करें । ब्राह्म श्रीर वैश्य का काम करने-

<sup>\*</sup>Expansion of England' By J R. Seely, Page 210-11

वालों के लिए राजनैतिक च्लेत्र नहीं है। यदि कुछ ब्राह्मण गजा श्रीर सरदार थे तो कुछ वैश्य भी राजा श्रीर सामन्त वनते होंगे, परन्तु उसका अर्थ यह नहीं था कि वैश्य वृत्ति करनेवाले राजनीति मे पड़ें और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य - शासन चलार्ये । ऋर्थात् वैश्यों को यदि ऋपने राजा का शासन ग्रवाछुनीय मालूम हुन्ना ता वे दूसरे राजा का न्नाश्राश्रय ते तेते श्रीर ब्राह्मण भी जो कोई राजा हो जाता उसके श्राधित बनकर रहने में कोई दोनता नहीं समभते थे। अप्रेजो की सेना में अनेक ब्राह्मण नौकर थे श्रीर शास्त्र - धर्म के श्रनुयायी केनाम से प्रसिद्ध राजपूत भी बहुत थे। बङ्गाल श्रौर मद्रास प्रान्त की अग्रेजी सेना में बहुतेरे उच्च-वर्णीय हिन्दु थे, परन्तु बम्बई प्रान्त की सेना में ऐसा नहीं था। इससे यह मालूम होता है कि बम्बई प्रान्त के उच्च वर्शियों को परकीय ग्रीर परधर्मी शासकों की सेना में भरती होने की अपेक्वा स्वकीय राज्य - कर्तांओं की सेना में नौकरी करके जमीन-जागीर प्राप्त करना अधिक आकर्षक मालूम पड़ता होगा, श्रीर उनके सद्गुणों, स्वाभिमान श्रीर स्वामिनिष्ठा को स्वराज्य-सेवा का स्वरूप प्राप्त हो गया होगा । फिर भी तत्कालीन भारत के हिन्दू समाज की ओर देखें तो अनेक लेखकों ने जो यह लिखा है कि उसमें स्वामिमान, स्वामिनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, शौर्य्य, धैर्य्य ग्रादि गुण्- सपत्ति भरपूर थी, परन्तु राष्ट्राभिमान त्रिल्कुल नहीं था, वह सही मालूम होता है।

यहाँ धर्माभिमान अथवा धर्मिनिष्ठा का कुछ विवेचन कर लेना ठीक होगा। स्वधर्म-निष्ठा और स्वराज्य-निष्ठा का सयोग इस समय विल्कुल नही दिखाई देता। धर्माभिमान से प्रेरित होकर शिवाजी ने स्वराज्य-स्थापना की, ऐसा हम मानते हैं और किसी समय स्वधर्म-मावना ने आधुनिक राष्ट्रनिष्ठा का कार्य किया भी होगा, परन्तु अठारहवीं सटो के हिन्दुओं में यह ज्ञान विल्कुल नहीं पाया जाता कि स्वराज्य-निष्ठा और स्वधर्म-निष्ठा में कुछ समन्वय है। उस समय व्यापारियों और सेठ-साहू-कारों को अथे ने यह आधासन दिया कि हम तुम्हारे धर्म में हस्ताज्ञेप नहीं करेगे और तुम्हारे मन्दिरों की रह्मा करेगे। इससे उनके मन में यह खयाल आया दिखाई नहीं देता कि यह आधासन देनेवाले विधर्मी और विदेशी हैं और उनकी सहायता करके स्वधर्मी और स्वदेशी राजाओ को

उनका गुलाम बना देना अपने घर्म का घात है। व्यापारी श्रीर सेठ-साहकारों की शान्ति श्रीर धर्म-मन्दिरों की रह्या के लिए स्वराज्य-स्थापना की श्रावश्यकता मालूम नहीं होती थी। राजनीति में पड़ना और राज-काज करना उन्हे श्रपना धर्म नही मालूम होता या, इसलिए विदेशियां को श्रपने धर्म में घुसाने की राजनीति के वे शिकार हो गये। धर्म - सरक्षण का भार जिस ब्राह्मण - वर्ग पर था, उसकी यह दशा थी । कुछ ब्राह्मण राजा जरूर थे, परन्तु महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मणों को छोडकर श्रीर कहीं भी ब्राह्मणों को अपना यह कर्तव्य नहीं मालूम होता या कि विदेशी श्रीर विधर्मी आक्रमणों के विरुद्ध सबको जागत श्रीर सगठित किया जाय। इम मानते हैं कि समर्थ रामदास ऋौर शिवाजी का महाराष्ट्र-धर्म यही था। परन्तु राष्ट्र-धर्म की मावना बाहागों श्रीर चित्रयों में व्यापक रूप से फैली हुई नहीं दिखाई देती। यूरोप में भी भारत की तरह मध्ययुग में म्रानुविशकता नहीं परन्तु एक प्रकार की चातुर्वेष्य - व्यवस्था बरूर यी ; पर वहाँ की धर्म - सस्या हमारे यहाँ की अपेक्षा अविक सगठित थी और क्षत्र वहाँ के मुसलमानों के इमले ईसाइयों के धर्म - स्थानों पर हुए, तन वहाँ के धर्माधिकारियों ने यूरोप के तमाम राजाओं को मुसलमानों के खिलाफ धर्म - युद्ध करने को प्रोत्साहन दिया तथा प्रत्यन्त रशन्त्रेत्र में बाकर लड़नेवाले नये घर्म - सम्प्रदाय भी बनाये । इमारे यहाँ ऐसा हुन्ना दिखाई नहीं देता। स्वधर्म - रक्तण के लिए स्वराज्य की ब्रावश्यकता होती है, यह प्रतीति धर्माधिकारी ब्राह्मखवर्ग में मुसलमानों के श्राक्रमख के समय भी न्यापक रूप में नहीं टिखाई देती। कहीं यह इसी मावना का फल तो न हो कि राजकाज चत्रियों का काम है, उससे ब्राह्मणों को क्या लेना-देना।

कारण कुछ भी हो, ब्राह्मण्य व वैश्य - वृत्ति के और अन्य वर्ण के लोगों में राजनीति की, स्वराज्य - रज्ज्ज्य की अथवा स्वराज्य - सस्थापन की आवश्यकता की प्रतीति दिलाई नहीं देती। हमारा स्वधमाभिमान स्वराज्याभिमान से प्रायः अलिप्त हो था! निदान मुसलमानों के सैंकड़ों वर्षों के शासन के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई थी, यह निर्विवाद है। उनमें समर्थ रामदासं अथवा शिवाली का अपवाद हो सकता है और इसीलिए उनके महाराष्ट्र - धर्म को महत्त्व दिया जाता है। परन्तु यह महाराष्ट्र - धर्म भी उत्तर - पेशवाई में बच नहीं रहा था ग्रीर ग्रन्य प्रान्त के हिन्दुग्रों मे तो उसका नामी-निशान भी नहीं था । मगठों ने सन्माज्य-स्थापना का प्रयस्न जरूर किया मगर ग्रांखिर में इस साम्राज्य के भिन्न-भिन्न सरदारों ने श्रग्रेजों के पत्त में मिलकर स्वामि-द्रोह ग्रौर स्वराच्य - द्रोह किया, यह स्पष्ट है । सर जॉन मालकम ने सन् १८३० में लिखा है कि इन सरदारों ने पिछले तीस साल तक स्वामि-द्रोह करके ब्रिटिश राज्य के प्रति एक्निष्ठा टिखलाई है और इसके उपलक्त में ब्रिटिश सरकार से सिफारिश की है कि इनके इनाम ग्रीर जागीर जन्त न की जाय। मतलब यह है कि उस समय इमारा स्वामिनिष्ठा का गुरा भी वहूत कुछ छुन हो गया था ग्रीर हमारे उच-वर्णांय. उच -कुलीन सरदार द्रोही वन गये । हमारी धर्म-निष्ठा जिस प्रकार हीन ग्रीर सर्काचत वन गयी थी श्रीर विदेशी श्रीर विधर्मी शासकी की श्रोर से जिस प्रकार हमारे धामिक रस्म - रिवाज में इस्तुज्ञेप न करने श्रौर हमारे धर्म - मन्दिरों पर हाथ न डालने का श्रिभवचन पाकर उनकी सहायता करने के लिए इम तैयार थे, उसी प्रकार हमारी स्वामि - निष्ठा भी इतनी मंकचित हो गयी थी कि हमारे ऊपरी निकट सैनिक अधिकारी यदि हमसे प्रेम की टो मीठी वार्तें कर लेते तो हम प्राग्रयन से उनकी सेवा करने को तैयार हो जाते थे। वह स्वामी हमारे गाँव का, धर्म का ग्रथवा राज्य का होना चाहिये, ऐसी भावना समाज के कनिष्ठ ही नहीं वरिष्ठ समक्ते जानेवाले वर्गमें भी जाग्रत न थी, श्रर्थात् राष्ट्रीयता की दृष्टि से सब वर्ग शद्र अथवा दास बन गये थे। उनके मन से यह खयाल ही निकल गया था कि ग्रपने घम श्रीर सःकृति की रचा के लिए स्वराज्य की ग्रावश्यकता है। सत्राश यह है कि धर्मनिष्ठा व स्वामि-निष्ठा इन गुणों से स्वराज्य-स्यापना ग्राथवा स्वराज्य - सरक्षण होगा ऐसो हमारी रिर्धात उस समय नहीं रह गयी थी। हमारे पास केवल वैयिक्तिक सद्गुख थे। राष्ट्र-निर्माख व स्वराज्य - निर्माण के लिए ग्रावश्यक सद्गुण त्रिल्कुल लुप्त हो गये थे।

धर्म-जाति - निरपेज्ञ श्राधुनिक लोक - सत्ता वा राष्ट्रीयता तो उस समय हमारे देश मे नहीं था, परन्तु धर्मनिष्ठा श्रीर स्वामिनिष्ठा इन सद्गुर्खों के बल पर जो एक स्वराज्य - निष्ठा मराठा मे शिवाब । श्रीर सभाजी के समय में श्रीर बाट में राजाराम के समय में दिखाई दा वह भी उत्तर - पेशवाई में बाकी नहीं वची । इसकी बिम्मेदारी पेशवाओं पर कितनी और दूसरें सरदारों पर कितनी आती है, इसकी चर्चा की गुड़ाइश यहाँ नहीं है। बाजीराव यदि अयोग्य था तो उसे हटाकर सबके एक मुख्य प्रयत्न करने का मार्ग तमाम सरदारों को अइश करना चादिये था, परन्तु इसके विपर्तित वे अप्रेजों द्वारा मिली अपनी जागीर बमीन और इनाम को स्थर और चिरन्तन करने में लग गये— यह राज्य - ब्रोह, धर्म - द्रोह और स्वामि- होह नहीं तो और क्या है १ इस तरह हिन्दू समाज को इस स्थित पर पहुँचाने का पाप उनके कर्तृ ज्वान आइश्य, च्वांत्र अथवा आइश्य और सरदारवर्ग को लगे विना नहीं रह सकता । हाँ, इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती।

यूरोप के व्यापार - पेशा साम्राज्य - वर्ड क लोग यदि सनहवी, ग्राठारहवी सदी में हिन्दुस्तान में आये ही न होते तो समव या कि गिरते हुए मुगल साम्राज्य को मिटाकर टिल्लो मे मराठा - शाही अथवा हिन्द् -पद पातशही-स्थापित की जा सकती थी, ऐसी करूपना की जा सकती है, परन्तु वह निरर्थंक है। यूरोप में बो नई व्यापारी - नस्कृति निर्माश हुई उससे टक्कर तेने का सामर्थ्य भारतीय संक्रति में ग्रठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बाकी नहीं बचा या ग्रीर यह माने मिना गति नहीं है कि ग्राधुनिक, मध्ययुगीन किंचा प्राचीन किसी भी प्रकार के स्वराज्य - रहारा या स्वराज्य - संस्थापन के लिए वह ग्रसमर्थ हो गयी थी। मुसलमानी-साम्राज्य श्रीर उसमे से निर्माण हुए दसरे राज्यां को मराठों ने ढीला ग्रौर निर्जीव कर दिया था ग्रीर उन्हें ऐसी ग्राशा क्षेत्रे लगो थी कि इम हिन्दुस्तान की सार्वभौम सक्ता बन आयं गे। इतने में ही श्रश्ने खों ने उनकी सक्ता को हगमगा दिया श्रीर भारतीय हिन्दू-मुसलमानों को यजीन करा दिया कि आधुनिक राष्ट्रीयता का पाठ इमसे सीखे बगैर तुम इस दुनिया में स्वतत्र होकर नहीं रह मकते। १८१८ ईस्वी में पेशवाई का श्रस्त होने से प्राचीन व मध्य∙ युगीन भारत का श्रन्त हुश्रा श्रीर श्राधुनिक भारत का इतिहास श्रयका यों कहें कि भारत का श्राधुनिक इतिहास शुरू हम्रा। इस ऋग्धनिक भारत के निर्माण में किसने क्या-क्या पशक्रम किया ग्रीर इसके विधाता कौन-कौन हैं यही इस पस्तक का विषय है।

ग्रानेक धर्म ग्रीर जातियों के लोगों में राष्ट्रीयता कैसे पैटा की जाय श्रीर सामन्तशाही को हटाकर लोकशाही ग्रर्थात् प्रजातत्र की स्थापना कैसे की जाय - ये दो सबक उस वक्त भारतीयों को यूरोपियनों से सीखने थे । भारत उन्हें ऋव मीख चुका, पर उधर ब्रिटेन मे श्राज पूँजीवाट के कारण राष्ट्रीयता का नाशा होकर उसके ऋंतर्गत वर्ग - युद्ध जम रहा है श्रीर लोक - शाही धनिक - शाही बन गई है। ग्रब भारत के युवक समाज के सामने यह एक महत्त्व का प्रश्न है कि ग्राधुनिक भारत पूँ जीवाट, तजन्य ग्रपरिहार्य वर्ग - युद्ध श्रीर ग्रन्त को प्रजातन्त्र का त्याग ग्रीर राष्ट्रीयता का विपर्यास — इस मार्ग को स्वीकार करेगा या दूसरे किसी मार्ग को ग्रहण करके राष्ट्रीयता श्रीर प्रजा - सत्ता का विकास यूरोप से भिन्न दिशा में करके यूरोप को शान्ति, समता, सुख श्रीर स्वतन्नता का ग्रिमिनव मार्ग दिखायेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले भारतीय युवनों को श्राधुनिक भारत के पिछले १०० वर्षों के इतिहास का ऋवश्य मन्थन करना चाहिए । इस काल मे जो महान राष्ट्र-भक्त विभृतियाँ हुई उनकी सत्य - निष्ठा व स्वातंन्त्र्य की ब्राह्म - प्रेरणा उन्हें ब्रापने ब्रात करण में जायत करनी चाहिये और उस प्रेरणा से बनी तेजस्वी बुद्धि के द्वारा ससार के घटना - चक्रों को देखकर अपना भावी इतिहास स्वातन्त्र्य की श्रातमा-प्रेरणा श्रीर बुद्धि-त्रल की सहायता से निर्माण करना चाहिए।

: २

### श्रंग्रेजी-राज्य कैसे जमा १

"जनतन हम लोगों के रीति-रिवान न वटलें तत्रतक इस देश का हित नहीं हो सबना और ज्वतक हममें गुट खराज्य चलाने का सामर्थ्य न आ जायागा तत्रतक अधेजों के इस देश से चले जाने ने कोई लाम न होगा। फिर अन्देर-गर्दी होगी और किमी का जान-माल नुरिचित न रहेगा। जनरदम्त का बोलवाला होगा और कमजोर भूखों मरेंगे। टर्न्ट्रे सबकुंद्ध खोना होगा। इसलिए जो मुद्द ह रन्ट्रे चाहिए कि वे अधेजों के जाने की इच्छा न करें।"—जोक हितवारी, २० जनदरी, १म्५०, शनपत न० म्ह 'If the argument be that the spread of knowledge may eventually be fatal to our rule in India, I maintain that whatever may be the consequence, it is our duty to communicate the benefits of knowledge. If India could only be preserved as a part of the British Empire, by keeping its inhabitants in a state of ignorance, our domination may be a curse to the country and ought to cease. But I see more ground for just apprehension in ignorance itself. I look to the increase of knowledge with a hope that it may strengthen our Empire's

ग्राग्रेजी राज्य यहाँ कैसे जमा १ इसका उत्तर ग्राग्रेजी शासकों की समय-समय पर हुई उन चर्चात्रों से मिल सक्ता है कि यहाँ की शासन-पद्धति किस प्रकार की हो, उमकी नीति श्रीर अन्तिम ध्येय क्या हो श्रीर यहाँ के निवासियों के साथ उनका व्यवहार कैसा हो. उनके प्रति हमारा भाव क्या हो १ उसी प्रकार यहाँ को शासन - पद्धति का विकास कैसा होता गया. उसे वर्तमान-स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, श्रीर उसका मविष्य क्या होगा १ - इसपर जो प्रकाश डाला गया है और जो चर्ची हुई है उन्हें पढ़ने से भी यह मालूम हो सकता है। सन् १८१८ में पेशवाई नष्ट होने के बाद सारे हिन्दुस्तान का सार्वभौमत्त्र प्राप्त होने का निश्चय अप्रेजों को हो गया श्रीर वे इस बात का विचार करने लगे कि इस सार्वेभीमस्व की बुनियाट मजबूत कैसे हो, श्रीर वह श्रिधक-से-श्रिधक समय तक कैसे टिका रहे १ ऐसा विचार करके जो नीति उन्होंने निश्चित की, उसमे उन्हें बहुत सफलता मिली श्रीर उसमें उन्होंने समय-समय पर जो सुधार किये, उन्हें देखते हुए यह कहना पडता है कि उनके सार्वभौमत्व को ज्यादा-से-ज्यादा समय कायम रखने के लिए इसमें अन्छी नीति दूसरी नहीं हो सक्ती । उस दूरदर्शी नीति के कारण भारतीय जनता की भवितव्यता पर इसका कैसा, क्या श्रासर पडेगा इसका विचार उन्होंने पहले से ही कर -रक्ला था और यह कहना होगा कि पिछले सौ, सना सौ वर्ष के इतिहास

<sup>\*</sup> Lord Metcalf ' Life of Lord Metcalf" -Vol 11,P 262-264

को देखते हुए उनके दूरदर्शी राजनीतिज्ञों का ग्रन्दाज बहुत-कुछ सही निकला।

पिछले प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि ग्राग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर जो विजय भी पाई वह विदेश या पर -राज्य पर त्राक्रमण करने के स्वरूप की नहीं थी, बल्कि बहत - कुछ एक अन्तर्गत कान्ति करने के दग की, कम से-कम शुरू-शुरू में, थी। हिन्दुस्तान के किसी भी प्रथम श्रेणी के राज्य पर चढाई करके उसपर अपना स्वामित्व प्रकट रूप से उन्होंने नहीं नमाया। किसी राज्य मे टो पत्त हो गये तो कमजोर पत्त को श्रपना बल देकर उसे सत्ताधारी बना देना मागडलि हाँ को सार्वभौम - सत्ता के खिलाफ खड़ा कर टेना, सरटारों को राजा-नवाजो के खिलाफ भड़का देना श्रीर कही कहीं नामधारी राजा को अपनाकर प्रजा में फट डलवा देना, इसी मकार की भेट - नीति के द्वारा उन्होंने ऋधिकाश राज्यो की पराजित किया है श्रीर बगाल को सर करने में तो उन्होंने मुसलमानो के खिलाफ हिन्दुश्रों का श्रौर सरटार-सामन्तो के विरुद्ध व्यापारी मध्य-वर्ग का दुरुपयोग करके धर्भ-द्वेप श्रीर वर्भ-द्वेप तक का भी उपयोग किया दिखाई देता है । हिन्दुस्तान का सार्वभौमत्व प्राप्त होने के बाद तो उन्होंने हिन्द्रस्तान मे एक सर्वागीण क्रान्ति कर डालने की नीति सोच-समभ कर स्वीकार की थी। उनमे एक दल ऐसा भी था जो यह मानता था कि इस सर्वागीण त्राति का ब्रातिम परिणाम हमारी साम्राज्य-सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा , परन्तु साथ ही उनमें एक दूसरे पत्त का मत था कि यद्यपि ग्रातिम परिगाम ग्रागे जाकर कभी धातक सिद्ध हो तो भी इस नीति का सिन्निकट परिगाम हमारे साम्राज्य का पाया सुदृढ करने में कारगर सावित होगा। इस नीति का ग्रयलबन उग्रता के साथ न करके नरमी के साथ र्घारे - घीरे किया बाय तो भारतीय राष्ट्र की सर्वागीण काति होने में जो सौ-दो -सौ साल लगेगे, उनमे तो हमारे राज्य को भीतरी खतरे का श्रवेशा न रहेगा । इतना ही नहीं, बिल्क हमारी इस नीति के फल-स्वरूप जो एक सर्वागीण सुवारवादी नेता-वर्ग उत्पन्न होता वह हमारे साम्राज्य पर होने चाले विदेशी श्राक्रमणों का मुकाबला करने मे काम श्रायेगा, ऐसा इन राजनीतिजो का मत था स्रोर वह बहुत-कुछ सही निकला। स्रग्रेजॉ ने

हिन्दुस्तान का सार्वभौमत्व प्राप्त करने के बाद जो एक सर्वागीगा सुधारक-वर्ग निर्माण किया, वह ब्रिटिश -साम्राज्य के प्रति वसादार रहा श्रीर पहले-पहल तो विल्कुल अराष्ट्रांय बनकर ।वदे शर्थों का एजेएट ही बन गया । ब्रिटिश गजनीतिजों ने इस बात का बड़ी सावधानी रक्खी थी कि इस तरह श्रमें जो की प्रेरणा से जो नर्वागाण सुवारवाट हिन्दुस्तान में उटय हुन्या वह राजनिष्ठा की मर्याटा को न छोडे । जिन प्रकार रामटानी सप्रटाय का उपयोग शिवाजी के स्वराज्य सचधी प्रेम को हिन्दू-जनता में फैलाने में हुन्ना, उसी तरह इस नव-सुशिग्वत वर्ग का उपयोग ब्रिटिशों के साम्राज्य - सर्वधी प्रेम को अशिचित हिन्दी जनता में फैलाने में होगा-पेसा ब्रिटिश गजनीतिजा की कल्पना थी और इसमे सटेह नहीं कि इस प्रकार यह परगज्य-प्रेरित संवारवाट भारतीय राष्ट्र की बुद्धिमत्ता को राजनीति-विमुख अथवा अगर्शय दनवाने में वृद्ध समय तक कारणीभूत हुआ। यही कारण है कि हिन्दुस्तान में जब वास्तविक राष्ट्रायता उटय हुई तब सवागीण मुधारों के बिरोध के रूप में उसका जन्म हुन्ना, तथापि उमका वास्तविक ऋतर्ग मामाजिक और घामिक सुधारों का विरोध नहीं, वलिक दूरदर्शा श्रीर गहरी गजनैतिक इटि ग्रीर प्रखर राष्ट्राभिमान ही है। भारतीय राष्ट्रवाट यद्यपि इम प्रकार शुरू-शुरू में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की प्रतिकार भावना के रूप में उत्पन्न होने जैसा प्रतीत हुन्ना, तथापि श्रागे चलकर ग्रपने राष्ट्राभिमान की ज्योति जगाने के लिए उसे भी मामाजिक श्रीर धार्मिक स्वारी वा उपयोग करना पड़ा श्रीर इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाट त्राज धीरे-धारे मर्वागीस क्रान्तिबाट का रूप धारस कर रहा है। ममाज की मर्वागीस क्रान्ति के लिए समाज के स्राधिक सगठन की बुनियाट ही पहले बटननी पहती है और उसके पहले देश की शासन-सत्ता नामान्य बनता के द्वार्थ में ग्राने की बरूरत है, क्रान्ति - शम्त्र के इस श्राचारभृत सिद्धात का जान श्राज भारतीय लोगों को हो गया है। इस कारण श्राज भारतीय राष्ट्रवाट यद्यपि सर्वार्गाण कान्तिवाट का स्वरूप धारण कर रहा है तो भी गुजनीति पर उसका जोग कम न होकर ग्रधिका-धिक बढ ही रहा है। पहले का सर्वागीण सुधारवाट ब्रिटिश - साम्राज्य का बकादार मित्र या तो ज्याज का सर्वागीण क्रान्तिवाट ब्रिटिश - साम्राज्य का कहर शत्रु है। पहले का सुधारवाट शुरू में राजकरण-विमुख श्रीर वाद में नरम गजनैतिक था तो श्राज का सर्वागीण क्रान्तिवाट पहले राजनैतिक क्रान्ति श्रीर बाद को सर्वागीण क्रान्ति शास्त्र के तत्त्व को पह-वान कर चलनेवाला है। इस तरह हिन्दुस्तान मे जो सर्वागीण सुधारवाट पिछले शतक में निर्मित हुश्रा उससे श्राज का सर्वागीण कान्तिवाट भिन्न है श्रीर पहले के सुधारवाद की राजनीति बहुत नरम थी तो श्राज के क्रातिवाट की राजनीति बहुत गरम है, ऐसा श्राच्चेप मारतीय राष्ट्रवादी उसपर कर सकते हैं। परन्तु मारतीय राष्ट्रवाट का मावी विकास इस सर्वागीण क्रान्तिवाट की दिशा में ही होता जायगा इमके विषय मे श्रव श्रीधक शङ्का नहीं रह गयी है। पहले के सुधारवाद में जहाँ प्रेरक-शिक्त कर की क्रान्ति है। श्रलवत्ता पहले के सुधारवाद की प्रेरक-शिक्त रूस की क्रान्ति है। श्रलवत्ता पहले के सुधारवाद की प्रेरक-शिक्त रूस की क्रान्ति है। श्रलवत्ता पहले के सुधारवाद की प्रेरक-शिक्त रूस की क्रान्ति है। श्रलवत्ता पहले के सुधारवाद की प्रेरक-शिक्त रूस की क्रान्ति है। श्रलवत्ता पहले के सुधारवाद की तरह इस क्रान्तिवाट का भी राष्ट्रीकरण होना श्रावश्यक है श्रीर जब वह भारतीय जनता के श्रन्त करण में स्थान ग्रहण कर लेगा तभी उसका वास्तिक सामर्थ्य प्रकट होगा।

राजा राममोहन राय से लेकर बस्टिस रानाडे तक जो सर्वागीण सुधारवादी हुए उनके भापण श्रीर लेकों में कुछ भाव यदापि हमे राष्ट्रीयता से श्रसङ्गत मालूम होते हैं तो भी कुल मिलाकर विचार करने से मालूम पहता है कि श्राधुनिक भारत का जन्म इन्हीं के प्रयत्न श्रीर प्रचारों से हुशा है श्रीर श्राज भारतीय राष्ट्रवाद को जो सर्वागीण क्रातिवाद का स्वरूप प्राप्त हुशा है उनके बीज भी उनके हारा हिन्दुस्तान में प्रवर्तित नवीन विचार युग में मिल सकते हैं। भारतीय सस्कृति के इतिहास में इस सुधारवादी विचार युग का विशेष महत्त्व है श्रीर यह सुधारवाद यद्यपि कुछ समय तक विटिश सामाज्य को सुस्थिर बनाने में कारणीभूत हुशा हो तो भी यह कहना कि ये सामाजिक श्रीर धार्मिक सुधारक देश-द्रोही ये, कृतक्षता होगी। उनके श्रतः करण की प्रेरक राक्ति शुद्ध देशभिक्त श्रीर देशोद्धार ही थी श्रीर उन्होंने देश में जो नव - ज्योति प्रज्वित्त की इसके सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। उस विचार - ज्योति के प्रकाश में भारतीयों की श्रॉकें कुछ समय तक चौषिया गई हो तो उसका दोप उस प्रकाश को नहीं चल्कि भारतीय संस्कृति पर जो कुछ समय तक श्रधकार

फैल गया था, उसका था। जिन ब्रिटिश द्रदर्शी राजनीतिकों ने भारतीय लोगों को पाश्चात्य शिक्षा देकर घोरे-घीरे राख-काल में स्थान देने की नीति स्वार्यमाव से निश्चित की, उन्हें इस विचार-ज्योति को प्रथम प्रव्यक्ति करने का बहत-कुछ श्रेय है, फिर भी अपने साम्राज्य को बल प्राप्त कराने के लिए इस ज्योति को जगानेवाले विश्य-राजनीतिज्ञ और अपने देश में फैले अज्ञान - रूपी अधकार को नष्ट करने के लिए पाश्चास्य विद्या की ज्योति सर्वत्र फैलाने की इच्छा रखनेवाले सर्वागीया सुवारवादी भारतीय देशभक्त टोनों को हम एक ही बेखी में नहीं विठा सकते। इसी प्रकार जिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने दुरदर्शी स्वार्थ के वशीमृत होकर ही क्यों न हों, मारतीय लोगों को ज्ञान - दान देवत चीरे - चीरे राज - काव में उनका प्रवेश कराने की नीति निर्घारित की, उनके भी दुरदर्शी ऋषवा बुद्धिमत्तायुक्त स्वार्थ के लिए मारतीय देश - महाँ को इतन होना शतु-चित नहीं है। इस कुतश्रता के कुछ इष्टानिष्ट परिग्राम भारतीय राष्ट्रीयता के विकास पर हुए दिखाई देते हैं। उसकी चर्चा इस पुस्तक में आगे स्थान-स्थान पर होनेवाली ही है : परन्तु इससे पहले श्रंग्रेजी के सार्व-भीमत्व इस्तगत करते ही अपने साम्राच्य की बड़ मबवृत करने के लिए उन्होंने कौन - सी द्रदर्शी नीति टब्लियार की, इसका बरा विस्तार से विचार कर लेने की जरूरत है।

माउन्ट स्टुगर्ट एल्फिनस्टन ने १८१८ ई० में पेशनाई को लस्म करके हिंदुन्सान में श्रवे कों का सार्व भीमान स्थापन किया थीर पेशनाई के बाद वही बम्बई प्रांत का पहला गर्नानंत हुआ। १८१६ से १८२७ तक वह गर्नानंत रहा। इसी समय में सर दामस मनरो महास का गर्नानंत या। इन दोनों ने ब्रिटिश शासन में उटार-नीति दाखिल की या दिखाई श्रीर इसकी घोषणा करके उन्होंने यहाँ के लोगों का हृदय आकर्षित कर लिया। मई १८१६ में एल्फिन्स्टन सर जॉन पाल्कम को लिखता है— "श्राज या कल सारा देश इम अपना बना लें यही बहुधा वाल्डनीय है— यदि हम गर्हा की देशी सेना को काजू में रख सर्के छोर कसी लोगों को दूर एस सर्के तो जवतक देशी लोग इमारी शिखा से समस्रदार न वन आये श्रीर जनतक दोनों के दित की दृष्टि से हमारा स्वयं तोइना इष्ट

न हो तत्रतक दूसरा कोई भय मुक्ते हमारे साम्राज्य के लिए दिखाई नहीं देता।" है

इसके बाद अगले महीने मे वह मेकेन्टॉश को लिखता है-- "हमारा भारतीय साम्राज्य ग्राधिक समय नहीं टिकेगा, यह मत महज एक कुराङ्का नहीं बल्कि युक्तियुक्त है। इस साम्राज्य का अन्त किस प्रकार होगा यह समभता बड़ा मुश्किल है, परन्तु यदि रूस श्रथवा किसी विदेशी श्राक्रमण से यह बच गया तो उसके विनाश के बीच देशी सेना में मिलेंगे ऐसा सुके प्रतीत होता है। यह देशी सना चडा नाज़क श्रीर भयकर यत्र है ग्रौर उसकी व्यवस्था में बरा भी कही भूल हुई तो बात - की - बात में वह हमारे खिलाफ हो जायगी। हमारे प्रमुख का अरयन्त इष्ट स्रन्त यही हो सकता ह कि हमारे शासन मे यहाँ के लोगों के अपदर इतने सुधार हो जावे कि किसी भी विदेशी सत्ता का राज्य करना श्रसम्भव हो नाय। परन्तु यह समय कितना लग होगा इसका अनुमान नही लगाया जा सकता फिर भी हमारे सबध - विच्छेट का समय कभी - न - कभी ग्राये विना नहीं रह सकता ग्रौर थहाँ के लोग जगली बने रहकर ग्रात्याचार फरके हम से सबध तोड डालें इससे तो हमारे लिए यही अधिक हित-कारक है कि भत्ते हो वह जल्टी टूट बाय, परन्तु टूटे वह उनका सुधार होने के बाट। यटि पहली बात हुई तो हमारे यहाँ बसनेवाले सब लोग श्रीर हमारा सारा व्यापार तहस - नहस हो जायगा श्रीर इस देश में हमने जो सस्थाएँ स्थापित की हैं वे भी नष्ट हो जायंगी।""

इन दो श्रवतरणों से उस समय के दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिजों के विचारों की क्लपना इसे हो सकती है। उन्हें श्रपने साम्राज्य के लिए तात्कालिक सकट दो ही मालूम होने थे। एक रूस-जैसी विदेशी यूरोपीय सत्ता का भय श्रीर दूसरी भारतीय सेना की वगावत का सकट। यहाँ के राजे-रजवाड़ों का उन्हें जिल्कुल डर नहीं था श्रीर विदेशी सकट के लिए भी वे एशिया के किसी भी राष्ट्र का उल्लेख नहीं करते हैं। यह वात याद रखने लायक है कि उन्होंने महज रूस का जिक्क किया है। नेपोलियन

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Mount Stuart Elphinston By J S Cotton, Page 185 <sup>†</sup> Ibid P 185-6

की पराजय के बाद फ्रेंच लोगों का सकट उन लोगों के लिए बाकी नहीं रह गया था, श्रीर एशियाई राज्य से उन्हें बोई डर नहीं मालूम होता था। उन्हें डर था तो हिन्दुस्तानी सेना का बगावत का। कि हिंदस्तानियों की सहायता से जीते हुए हिंदुम्तान की हिंदुस्तान की सहायता से हो अपने तावे में रख सकेंगे। यहाँ के राजे-रजवाड़ों से उन्हें कोई हर न था। पर श्रमर देशी सेना बिगड गई तो हमारा पता न लगेगा, यह भय उन्हें श्रवश्य था। उन ब्रिटिश राजनीतिजों को उस समय यह श्राशका विल्कुल नहीं थी कि यहाँ के सब गजे - रबवाडे एक ऋडे के नीचे एकत्र होकर हमारे विदेशी साम्राज्य को हटा देंगे और हिंदुस्तान पर श्रपना प्रमुख स्थापित कर लेंगे। वे जानते थे कि हिदुस्तानी राजे-महाराजे, सरटार - जागीरटार अथवा उनके ।वद्वान् - अविद्वान् राजनीतिज्ञ हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे ससार की सस्कृति में पिछड़े हुए हैं, ग्रर्ड - जद्गती हैं, श्रापस मे एक - दूसरे से लडते हैं, श्रनशासन श्रीर कवायट के महत्त्व को नहीं जानते, विदेशी प्रभुत्व पर उनके दिल को चोर नहीं लगती. वे धर्मान्धता में हुवे हुए हैं, आधुनिक राष्ट्र-निर्माण से दूर हैं, उन्हें लोक-सत्ता वा जान नहीं है, ससार के घटना - चक्र से वे अपरिचित हैं और उनके पाम हमारे जैसे शस्त्रास्त्र भी नहीं हैं। वे यह स्वयाल करते ये कि यदि नेपोलियन की शिकस्त न होती तो भारतीय लोगों के स्वार का काम को च लोगों को करना पड़ता, परन्त श्रव उसकी जिम्मेदारी हमपर आ गई है। वे जानते थे कि यदि हमने इन्हें सुधारा, राज - काल का सबक सिखाया और अपनी ही सस्कृति की लोक-सत्तात्मक राष्ट्र-निर्माण की कल्पना यहाँ जड़ पकड़ गई तो फिर यही लोग एक होकर हमारा मुकाबला करेंगे और फिर उनके मुकाबले में हम टिक न सकेंगे। परन्त इस बात में सी, दो सी साल लग जायेंगे और तन-तक इम इनपर ग्रापनी सत्ता चला सकेंगे, ऐसा उनका ग्राहम-विश्वास था। तत्र बहुत दूर के इस तीसरे सकट को छोड टे तो फिर ऊपर लिखे मताबिक तात्कालिक सकट टो ही रह जाते हैं — एक बाहर से रूस के इमले का ग्रौर एक भीतर से हिंदुस्तानी सेना की बगावत का। इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या-क्या तजवीजे की, इसका अब विचार करें।

वे यह जानते थे कि जनतक हिन्दुस्तान के जन साधारण मे राष्ट्र-भावना न पैदा होगी तनतक यटि महज सेना की बगावत के बल पर हिन्दुस्तान श्राजाट होना श्रीर सुल - शाति से रहना चाहे तो यह श्रशक्य है। महज सैनिक विद्रोह के द्वारा राष्ट्र-निर्माण नहीं हो सकता--हाँ, देश में श्रधाधनधी श्रीर पिडारगर्दी श्रलबत्ता हो सक्ती हैं। यहाँ के हिंदू - मुसलमान राजा - नवाबों का यह खयाल हो सकता है कि यूरोपियन लोग यदि इघर आये ही न होते तो सम्भव या कि इस अधाधुनधी से कोई सम्पन्नशाही - दंग का तितर - वितर साम्राज्य स्थापित कर पाये होते , परन्तु यहाँ के वेवकुफ श्रौर नालायक राजे - रजवाडे यह समक्ते हुए थे कि श्चागरेजों की कवायट-निपुण तालीमयापता सेना के श्रीर भेट-नीति के मुकाबले में और एक बडे होत्र मे शाति का शासन स्थापित करके श्राम े लोगों के हृत्य को ग्राकर्षित कर लेने की उनकी कला के सामने हमारा · कुछ वन न चलेगा । इधर ग्राग्रेज राजनीतिज्ञों ने ऋपने मन मे यह तय किया होगा कि हमारी शक्ति है तो बहुत थोड़ी, परन्तु इन मूर्खों को वह बहुत बढ़ी मालूम होती है, क्योंकि राष्ट्र-निर्माण का वा आपस में एका करके विदेशियों से लंडने का महत्त्व वे नहीं जानते हैं, श्रापस के लंडाई-भगडों के या पेट के लिए दूसरों को घर बुलाकर उनकी नौकरी - चाकरी करने में इन्हें जब शर्म नहीं श्राती तब इनसे डरने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। फोड़िक जॉन शीश्रर नामक ग्रॅप्रेज लेखक सन् १८३५ में अपने 'इष्डियन आर्मी' नामक लेख में इसी बात का प्रतिपादन करता है कि हिंदुस्नानियों मे ब्रात्म - विश्वास नहीं है, न राष्ट्राभिमान है श्रीर वे एका भी नहीं कर सकते-यही हमारे साम्राज्य का सामर्थ्य है-

इस कयन का कि 'हमारा भारतीय - साम्राज्य लोकमत के स्राधार पर खड़ा है, स्रार्थ मैने स्नत्र समभा है। इसका स्रार्थ समभा तो यह जाता है कि लोग हमारे न्याय - भाव पर स्नीर हमारी वात पर ज्यादा विश्वाम खते हैं स्नीर इसलिए हिंदुम्तानियों से हमारी हुकुमत को ज्यादा पसन्द करते हैं। परन्तु जिस राजनीतिक ने यह पहला रूप बनाया उसका स्रार्थ इतना ही है कि—हिंदुस्तानी यह जानते हैं कि हमारा सामर्थ्य बहुत है स्नीर इसलिए हमारा विरोध करना व्यर्थ है। परन्तु यदि वे एका

कर ले तो बहुत श्रासानी से हमारा नामोनिशाँ मिटा सकेंगे—ऐसा मुक्ते भय है। जो हो, हमारे साम्राज्य का श्राधार तो तलवार ही है, जनता की इच्छा व प्रेम नहीं। यदि हमारी फौज वापिस बुला ली जाय या उसकी संख्या कम कर दी जाय तो इसकी प्रतीति हो जायगी, लेकिन उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। 12\*

भारतीय सेना की वफादारी के सम्बन्ध में यह लेखक कहता है—
'मतलव यह कि अपने गाँव के अलावा हिन्दुस्तानी नहीं जानते कि देशप्रेम क्या चीज है ? किसी अधिकारी अथवास्वामी के प्रति उसका प्रेम और
वफादारी हो सकती है, परन्तु सारी राज्य-व्यवस्था के बारे में वह वेफिक
रहता है । जो नेतन देते हैं उनके लिए वह लड़ता है और यदि कहीं
उसे ऐसा दिखाई दिया कि जिस सरकार की मैं नौकरी करता हूँ वह
गिर या टूट रही है तो उसको नौकरी छोड़कर ज्यादा नेतन अथवा लूट
का आशा से शत्रु के वहाँ भी नौकरी कर लेगा ।' †

ऐसी सस्कृति मे पत्ने सैनिकों को खुरा रखने के लिए उन्होंने दो उपाय ईबाद किये थे। एक तो यह कि उन्हें काफी श्रीर नियमित समय पर वेतन दे देना श्रीर ऐसा कोई काम न करना जिससे उनके जात - पॉत या श्रंध - विश्वासों को खका लगे। इतनी सावधानी रखने पर उन्हें बहुत से सैनिक मिल जाते थे श्रीर उनका यह श्रनुभव था कि उन्हें कवायद परेड सिग्नाकर नये शास्त्रास्त्र देये जाते हैं तो फिर उनके झागे देशी राजाओं की टाल नहीं गल सकती। परन्तु मन्रो, एलफिन्स्टन श्रादि पहले के उदार समक्ते जानेवाले श्रग्नें मुस्सिह्यों को इस बात का भी पता था कि भरपूर तनख्वाह श्रीर धार्मिक मामलों में दस्तदाजी न करने को नीति से सिपाहियों को खुश रखने के बाद भी यह सावधानी रखना श्रावश्यक है कि उनमे राजनैतिक स्वातन्त्र्य के विचारों का प्रवेश न हो। इसीलिए उनका यह मत था कि हिन्दुस्तानियों को मुद्रण स्वतन्नता न दी जाय। कम - से - कम उनपर बहुतेर बन्धन तो जरूर ही लगा दिये जाय। मनरो, एलिफन्स्टन, माल्कम ये गवर्नर लोग श्रीर उनकी नीति

<sup>\*</sup> Notes on Indian Affairs, By F.J Shore, Vol 11,P.419 † I bid P 521-2

को चलाने वाले गवर्नर-वनरल लार्ड विलियम वैटिंक्— नव्ने समय समय पर ऐसे विचार प्रदिश्ति किये हैं कि भारतवासियों में शिल्वा का प्रचार किया जाय, धीरे -धीरे शासन - कार्य में उनका श्रिष्टिकां कर प्रयोग ताय और समय पाकर जब ने न्वतन्त्र होने के योग्य हो लायेगे तव ऐमी सावधानी रखकर उन्हें स्वतन्त्र होने देना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार श्रीर हमारी स्थापत सस्थाएँ सुर्ग्ल्वत रहे। फिर भी वे हम बात पर तो जोर हो दिया करते थे कि उन्हें सुद्रग्य-स्वातव्य न दिया जाय, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे राजनैतिक स्वतन्त्रता के स्वयाल श्रीर भाव लोगों के श्रन्टर पदा होंगे श्रीर वे हिन्दुन्तानी मेना मे तुरन्त फैल जावेगे। मद्रास का गर्वनर सर टॉमस मनरा इस विषय मे १८२२ ईस्वी में लिखता है:

'इस देश के लोगों को मुद्रण्-स्वातच्य देने के विषय में विचार करते हुए में इस बात को नहीं भुला सकता कि इन लोगों को मुद्रण्-स्वातन्त्रन उपयोग करने देने की शर्त पर हम इस देश में नहीं रह सकते । इसीलिए देश में शार्त - रखा तथा हमारे साम्राज्य की रखा दोनों हिथियों से वर्तमान तमाम बन्धनों को कायम रखना मुक्ते बरूरी मालूम होता है। यदि यहाँ के सभी लोग हमारे देशबधु होते तो आस्पन्तिक मुद्रण्-स्वातन्त्र्य को में पसट कर सकता था ; परन्तु जब कि वे ऐसे नहीं हैं, उन्हें मुद्रण् स्वातच्य देना सबस मयकर बात होगी। इसके उपयोगी ज्ञान का प्रमार होने के बडाय, अथवा शासन-कार्य में सुधार होने के बडाय लोगों में उद्दर्खता, बगायत श्रीर श्रगावकता फैलने की ही सम्भावना है।

'मुद्रए-स्वातन्त्रय और विदेशी-शासन ये दोनों विन्कुल परस्पर श्रसगत वाते हैं श्री इनका सयाग अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता क्योंक स्वतंत्र अववारों का पहला कर्त्तेच्य क्या है ? अपने देश को विदेशियों के जबड़े से छुड़ाना और इस महान् ध्येय की सिद्धि के लिए तमाम जुद्र विचारों को छोड़ देना। और इमने यदि यूरोपियन तथा हिंदुस्तानो दोनों को वगतिवक मुद्रए-स्वातन्य दे दियातो उसका इमके मिवा दूमरा नतीजा हो ही नहीं सकता।

'मुट्र ए - स्वातत्र्य के समर्थक कहते हैं कि हमारा यह प्रयत्न इसलिए

है कि हमारी शासन - व्यवस्था में सुघार हो श्रीर यहाँ के निवासियों की स्थिति तथा मन - बुद्धि पर भी श्रच्छे संस्कार पढ़े। परन्तु उनका यह इच्छित हेतु उन साधनों के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता जिनका श्रवलम्बन व करना चाहते हैं। इस देश में हमारे शासन - कार्य का विचार करते समय हो मार्के की बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये। पहली बात तो यह कि हमारा प्रमुख्न श्रिषक - से - श्रिषक समय तक कायम रहे, श्रीर दूसरा यह कि कब हमें श्रपना प्रमुख्न छोड़ना पड़े तब लोगों में स्वातंत्र्य-मिएडत तथा सुनियन्त्रित सरकार स्थापित करने इतनी चमता श्रा जानी चाहिये। यह बात नियन्त्रित सुद्रण - स्वातच्य से ही पूरी पढ़ सकती है। छुपेखाने की श्रीर श्रवखारों की पूरी स्वतन्नता से ये कदापि सिद्ध न होंगे, क्योंकि सुधार में जल्द - बाजी करने से वे सब लाम नष्ट ही जायँगे जो छिपे - छिपे तथा सावधानी के साथ करने से हो सकते हैं।

"जो वधन सुमाये गये हैं उनसे यहाँ के लोगों में शान प्रसार होने में बाधा नहीं पड सकतो. उलटे उनसे उसमें स्थायित हो श्रावेगा, क्योंकि वह स्वामाविक रूप में होता रहेगा श्रीर सैनिक विद्रोह तथा श्रगजनता के भावों से वह सुरक्तित रहेगा । ज्ञान-प्रसार का स्वामाविक मार्ग है अनता में घीरे -घीरे शिक्षण का प्रचार करना तथा सब वर्गों में धार्मिक और नैतिक ज्ञान का प्रचार करना, न कि युरोपियनों के निकट सम्पर्क मे ग्रानेवानों में पत्र -पत्रिकाग्रां का प्रचार करना । हम आजाद हों श्रीर श्रपना राज-काज खुट चलावें—यह श्राकाचा फौज में पैदा होने के पहले सामान्य बनता में होनी श्रीर फैलनी चाहिये श्रीर जो सुधार कई पीदियों में होने चाहिये. यदि इमने बल्दी मचाकर उन्हें थोडे ही समय में करने के फैर में पड़कर इस कार्य में बाधा न डाली तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्वतन्त्रता की यह आकाचा हिन्दुस्तान में घर-घर ग्रवश्य फैलेगी । यदि हमने सौग्य श्रीर न्याय-युक्त शासन -व्यवस्था रखी. लोगों के धार्मिक भावों पर हमला न करते हुए ऋच्छी पुस्तकों का उनमें प्रचार विया, उनके द्वारा स्थापित शिक्षण - संस्थात्रों को संरक्षण देकर जहाँ श्रच्छी शिक्षा दी जाती हो वहाँ आर्थिक सहायता दी या उनका सम्मान किया, जिन सस्थात्रों को ऋार्थिक सहायता की जरूरत है उन्हें वह दी,

ग्रीर सबसे श्रधिक स्थानिक विद्वानों को श्रधिकार श्रीर सम्मान के पद देकर उनके दिलों में यह श्राकाचा पैटा की कि हम शिचा श्रीर जान सपाटन करें, तो हम उन्हें शासन-कार्य में श्रधिक भाग लेने का मौका देकर घीरे-घीरे उनकी घर्मान्घता दूर कर देगे श्रीर हमारे देश में जिन उदात्त मतों श्रीर तत्त्वों का प्रचार हुशा है, उन्हें इन लोगों में भी फैला सकेंगे।"

''प्रन्तु यि हमने इसके विरुद्ध मार्ग ग्रहण किया श्रीर मुट्टी भर यूरोपियन पत्रकारों के हित पर दृष्टि रखकर यदि यूरोपियनों के चारित्र्य श्रीर सत्ता के प्रति हिन्दुस्तानियों के श्रादर - भाव में मुद्रण - स्वातन्त्र्य की मुरंग लगादी तो देशी सेना में इम असन्तोष के बीज वो देगे और इम बगावत ग्रीर विद्रोह के सकट से कभी मुक्त न हो सकेंगे, निःशक न रह सकेंगे। इस सकट के लिए यह जरूरी नहीं है कि आज की अपेचा उनकी बुद्धि ग्रधिक तीव हो, या उन्हें राष्ट्रीय ग्रथवा मानवी स्वस्वों का थ्रिघिक ज्ञान हो । ६मारे श्रिधिकारियो श्रीर यूरोपियनों के चारिच्य के प्रति जो श्राटर त्राज उनके मन में है वह खत्म हुन्ना कि बस । जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वे हमारे खिलाफ बगायत का फरडा खड़ा कर मिले, विल्क यह होगी कि उनके हाथों में सत्ता आ जावे और वे लूट-पाट कर सके। हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो दुनिया में कही नहीं हुग्रा-वह यह कि जिम राष्ट्र की सेना के सहारे श्रपना प्रभुत्व कायम रखना श्रौर उसी समय मुद्रगी-स्वातन्त्र्य प्राप्त करके हमें यहाँ से निकाल बाहर करने श्रीर श्रपने देश को श्राजाद करने का पाठ उन्हें पढाना। यह ग्रन्डेशा सिर्फ हिन्दुस्तानी पत्रकारों के बारे मे ही है ग्रीर इन विचारों की खलवली जब हमारी देशी सेना में मचेगी तभी उसके भयानक परिगाम हमे दिखाई देने लगेगे। एक त्रोर जहाँ बहुतेरे लोग हिन्दू श्रखवारों के प्रयत्नों की तारीफ करने लगेंगे और ऐसी आशा बॉधने लगेंगे कि अब हमारे लोगों मे खून ज्ञान-प्रसार होगा, तहाँ उसी समय दूसरी स्रोर इन्हीं ग्रायकार के प्रचार से जन्मी एक भयंकर क्रान्ति हमारी सत्ता को ग्रसमय मे उन्व इ फेक्रने की तैयारी करने लगेगी और यदि ऐसा हुआ तो हमारी सब आशाएँ चूर-चूर हो जायेंगी और हमने हिन्दुस्तान को जिस स्थिति में देखा था, सुधार की दृष्टि से वह उससे भी अधिक निराशामय स्थिति में जा गिरेगा।''\*

इसी तरह १८२६ ई० में बारकपुर - विद्रोह को मिटाने के बाद एलफिन्स्टन सर चार्ल्स मेटकाफ को लिखता है ---

"मुक्ते ऐसा लगता था कि हमारा साम्राज्य कॉच का ही बना हुआ है। परन्तु पहले और अब जो आधात उसने सफलता के साथ बहन किये हैं उन्हें देखते हुए ऐसा भासित हो सकता है कि वह फौलाद का है। परन्तु मेरा यह विश्वास है कि वह फौलाद का है तथापि यदि वह गाफिल लोगों के हाथों में वा फॅसा तो उसके टुकडे टुकडे हो जाने की भी सभावना है।" ई

फिर भी १८३५ में लार्ड विलियम वैटिंक के चले जाने के बाद १८३६ में जब सर चाल्स मेटकाफ गवर्नर - जनरल हुआ तो उसने हिन्दु-त्तान को मुद्र ख - स्वातन्त्र्य के श्रिषकार दे टिये। इस 'श्रपराध' के लिए उसे उसके पट से हटा टिया गया, फिर भी उसने श्रपना यह मत न बदला कि मुद्र ख - स्वातन्त्र्य देने मे ही भारतीयों तथा हमारे साम्राज्य का वास्तविक हित है। उसकी टलीलें इस प्रकार हैं —

"यदि यह कहा जाता हो कि ज्ञान - जाग्रित के फल - स्वरूप हमारे मारतीय राज्य का खातमा हो जायगा तो इसपर मेरा जन्नान यह है कि नतीजा जो कुछ भी हो, उन्हें ज्ञान - लाभ कराना हमारा कर्चन्य ही है । यदि हिन्दुस्तानियों को ग्रजान में रखने से ही यह देश हमारे साम्राज्य में रह सकता हो तो हमारा प्रभुत्व इस देश के लिए शाप - रूप ही सिद्ध होगा ग्रीर उसका श्रन्त हो जाना ही ग्रावश्यक होगा।

"परन्तु मुफे तो ऐसा मालूम पडता है कि यह मानना ही अधिक युक्ति - युक्त और साधार है कि लोगों को अज्ञान बनाये रखने में ही अधिक डर है। मैं तो यह सोचता हूँ कि ज्ञान - जागृति से हमारा साम्राज्य अधिक ही बिलिष्ठ होगा। इससे शासक और प्रजाजन दोनों में सहानुमृति \* Memorr of Sir Thomas Munro, Dated 12th April 1822

<sup>†</sup> Mount Stuart Elphinston by J S Colton, P 186

पैटा होगी ग्रौर परस्पर एकता का भाव बढेगा ग्रौर ग्रांज जो खाई उनमें है वह घोरे घोरे बिल्कुल पट जायगी।"

जान - जायित से ब्रिटिश साम्राज्य की जड अधिक मजबूत होगी या दोली, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर अवलिम्बत है कि वह ज्ञान क्सि प्रकार का होगा। अग्रेजों के प्रथम शासन - काल में यहाँ के शिचित लोगों में जिस जान का प्रचार हुआ उससे ब्रिटिश साम्राज्य को कुछ समय तक तो निस्सदेह वल ही मिला। इस प्रकरण के आरम्भ में 'लोक - हितवादी' का जो उद्धरण दिया गया है उसमें यह परिणाम साफ तौर पर दिखाई देता है। उसमें वे स्पष्ट ही कहते हैं — "सुज्ञ लोगों को चाहिए कि वे अग्रेजों के जाने की इच्छा कटापि न करें।" क्योंकि वे समकते थे कि इससे फिर अराजकता फैलेगी।

'लोकहितवादी' का यह लेख १८५० का अर्थात् मेटकाफ द्वारा मुद्र स्वातन्त्र्य मिलने के पन्द्रह साल बाद का है। उससे १८२२ मे सर टामसम्मिनों को मुद्र स्वातन्त्र्य देने से जिन भयकर परिस्तामों का डर लगता था वह सच नहीं मालूम होता। बिल्क अप्रेजी शिद्धा से जिनकी आँखें खुल गई थी उन्हें ऐमा नहीं मालूम हुआ, और उलटा वे ऐसा प्रचार करने लगे कि जवतक हमारे देश का मीतरी और बाहरी सारा रग नहीं बदल जाता, तवतक आप्रेजी राज्य रहना चाहिए और किसी भी बुद्धिमान् मनुष्य को यह इच्छा न करनी चाहिए कि अप्रेजों का राज्य यहाँ से चला जाय। उन्होंने अपने देश के सर्वागीस सुवार का बीड़ा उठाया और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य का विचार कुछ समय के लिये दूर रख दिया। इससे मेटकाफ का ही यह विचार सच सावित हुआ कि मुद्र स्वानन्त्र्य से तो इमारे साम्राज्य की जड और मजबूत ही होगी।

१८२३ ईसवी में बगाल के राजा राममोहन राय आदि सुशिक्तित भारतीय नेताओं ने मुद्रण - स्वातन्त्र्य के विषय में एक निवेदन - पत्र ब्रिटिश राजा को मेजा था। इसमें वे लिखते हैं — "महाराज इस बात को जानते हैं कि मुद्रण - स्वातन्त्र्य की बढीलत किसी देश में आजतक राज्य-

<sup>\*</sup> The Development of an Indian Policy by Anderson and Subedar, P 143

कालि नहीं हुई, क्योंकि वहाँ स्थानिक श्रिषकारियों की शिकायतें बढे श्रिषकारियों तक पहुँचने का मार्ग सुनम हो श्रीर वे दूर कर दी वाती हों, यहाँ अधनतीय - बनित कालित का कारण ही नष्ट हो बाता है। इसके विवलाफ बहाँ मुद्रण - स्वातन्त्र्य बिल्कुल नहीं है श्रीर हमलिए न तो शिकायते प्रकट ही की वा सकती हैं, न दूर ही होती हैं, वहाँ दुनिया के सब हिस्सों में श्रासक्य राज्यकान्तियों हो चुकी हैं श्रीर सरकार ने शका-बल का श्राक्षय लेकर बहाँ - जहाँ उन्हें रोक दिया है, वहाँ - वहाँ लोग नगावत करने के लिए सर्वदा तैयार रहे हैं। " "

श्राधुनिक प्रवातन्त्र-चास्त्र का यह तान्त्रिक भिदान्त मनते त्रादि को मालूम न या, सो वात नहीं । परन्तु उन्हें हर यह या मुद्रण - स्वातन्त्रम मिलने से कि हमाग साम्राज्य विदेशों होने के कारण, पहले ये लोग इस राज्य का हो नाश करने में जुट पड़ने ख़ीर बाट को अन्तर्गत सुवारों की तरफ व्यान हेंगे । परन्तु अप्रेमें वी शिक्षा के अन्वर्गत सुवारों की तरफ व्यान हेंगे । परन्तु अप्रेमें वी शिक्षा के अन्वर्गत से जब यहाँ के पढ़ें लिखे लोगों को यह आन हुआ कि हम तो अपने देश की शासन - व्यवस्था करने के वित्कुल अप्रोग्य हैं, तब तो मेटकाफ का मन ही आधक ठीक सावित हो गया । अप्रेमें को जान और विद्या क प्रनार ने जो परला काम किया उसका विचार यटि नेवल राष्ट्र यता की ह से किया जाय तो सब लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह कुन्तु समय के लिए नो राष्ट्रीयता का मारक ही सिद्ध हो गया था । महाराष्ट्र के इतिहासचार्य श्री० राजवाद ने राष्ट्रीयता की एक विद्या व्यावस्था वी है—

"बिस समाव के बहुतम व्यक्तियों में गह भावना पैटा हा सथी कि
प्रयने देश की सारी व्यवस्था, लास कृष्के शासन-व्यवस्था, हम खुद क्रेसे
श्रीर उसके लिए जिन समाव के लोग प्राया श्रपण करने को तैयार
हो गये हों, उस समाव को राष्ट्र कहना चाहिये। बनतक यह भावना
समाव में पैटा न हुई हो तत्तक उसे 'लोक' कहना होगा। उस 'लोक'
में मले ही एक देश, एक मापा एक श्राचार विचार, एक वश, एक
धर्म ग्रीर एक कातृत हो—हनने मन ममान वन्वन विद्यामान् हों तो

r Indian Speeches and Documents on British Rule, P 21 by J K Majumdar

भी यदि उनमे श्रपना शासन - भार खुद उठाने की श्रर्थात् स्वराज्य-सचालन करने की उत्कट इञ्छा नहीं है तो उस 'लोक' को 'राष्ट्र' नही कह सकते।''

श्रॅंभेजी शिक्ता के सस्कारों से श्रीर श्रॅंभेजी शासकों के प्रोत्साहन से जो सर्वागीण सुधारक वर्ग उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्क में यहाँ पैदा हुश्रा, उसने चाहे धामिक श्रीर सामाजिक विषयों में श्रनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये हों परन्तु यह भावना कि हम श्रपने देश का शासन करने के श्रयोग्य हैं, दूर न करके उल्टे श्रधिक ही फैलायी। इससे मनरों का यह सिद्धान्त कि स्वतन्त्र पत्रकार का पहला कर्त्तंच्य है श्रपनी मातृ-भूमि को राजनैतिक दासता से मुक्त करना, निर्मू ल सिद्ध हुश्रा श्रीर इसीलिए इस पाठ श्रीर उपदेश से ऊवकर १८वीं सदी के चौथे चरण में विष्णु शास्त्री चिपलुणकर ने जोर की श्रावाज उठायी — "इमारे देश की प्रकृति में श्रमी कोई कहने लायक खरावी नहीं हुई है, उसकी नाड़ी साफ चल रही है।" ऐसा कहकर उन्होंने लोगों के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जायत करना श्रुरू किया। इसी पर से यह चर्चा हुई कि पहले राजनैतिक सुधार हो, या सामाजिक सुधार श्रीर यह कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय दलवालों को सामाजिक सुधार श्रीय नहीं हैं। इसके लिए उचित कारण भी थे।

फिर भी निष्पन्त दृष्टि से यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पन्न ने सामाजिक सुधारों का विरोध करने मे र्झातरेक से काम लिया तथापि लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन के अन्तिम समय मे राष्ट्रीय पन्न की जो मामाजिक नीति निश्चत की यी वह अब भी माननीय ही मालूम होती है। एक जगह उन्होंने कहा है—"स्वाभिमान. उत्साह, स्वराज्य-निष्ठा—यही राष्ट्र के सच्चे प्राण् हैं। श्रीर यह सजीवता जहाँ होगी तहाँ, सुई के पीछे धागे की तरह, सामाजिक सुधार भी अपने - श्राप श्राते चले जायँगे। इतिहास इसका सान्ती है। इसीलिए राष्ट्रीय पन्न राजनैतिक श्रान्टोलन को जितना महत्त्व देता है उतना सामाजिक आन्टोलन को नहीं। उसका यह कहना नहीं है कि राष्ट्र की सामाजिक प्रगति न होनी चाहिए बल्कि यह कि वह राजनैतिक प्रगति श्रीर स्वाभिमान के साथ - साथ होनी चाहिए। राष्ट्रीय पन्न का सिद्धान्त यह है कि यदि

हम दीला-दाला विरोध करते हुए राजनैतिक परतत्रता को मजूर करते रहेंगे तो सजीव सुधार हर्रागज न हा सकेंगे।"\*

खैर, किसने क्या किया होता तो क्या हुआ होता-इस वात की छोड दें तो ग्राँगे जो पढ़ें - लिखे लोग १८वीं सदी के पूर्वाई में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रामाशिक प्रचारक वन गये और राजनैतिक स्वातन्त्र्य का प्रश्न अति भविष्य काल पर छोड सामाजिक और धार्मिक सुधार का बीड़ा उठाकर राष्ट्रनिर्माण के कामों से प्रवृत्त हुए, परन्तु इसमें ग्राश्चयं की कोई वात नहीं है । भारतीय राष्ट्र-सस्कृति विश्व-सस्कृति के मुकाबले मे टो-तीन सटी पिछड़ गयो थी और उस समय के शिवित मध्यमवर्ग को यह खयाल हुआ कि हुसे इस अन्तर की मिटा देने का यह अन्छा अवसर मिल गया है। १६वीं सदी से यूरोप में जो-जो नवीन राजनैतिक, सामा-जिस व धार्मिक विचार पैटा हुए वे सब अँग्रेजों के राज्य के साथ ही यहाँ आये । इन स्शिक्तित लोगों ने ईमानदारी से यह महस्म किया कि इन्हें ज्ञात्मसात् किये बगैर संसार में हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से खंडे नहीं रह सकते और इसीलिए वे इनमें जुट पढ़े। उस समय उन्हें यह ठीक - ठीक खयाल न हुआ कि अँग्रेज लोग विदेशी हैं और उनके राज्य से हमें कितनी श्रार्थिक हानि होगी। उन्हें यह तो स्पष्ट दिखाई देता था कि इमारे देश के सरदार, जागीरदार ग्रीर विद्वानों में खपने-वाले शास्त्री -परिडत राष्ट्र का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं , परन्तु ऐसा श्रात्म - विश्वास उनमे नहीं गा, जिनसे वे खुद राजनैतिक मैदान में कुद पहते श्रीर ननता को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मार्ग दिखा देते , श्रीर इसके श्रमाव में राजनैतिक चेत्र के लिए श्रावश्यक त्याग भी उनसे नहीं हो सनता था। उसी प्रकार यह अनुभव भी इन लोगों को हो रहा था कि श्रॅंग्रेजी लिख-पह गये, या थोडा-बहत व्यापार करने लगे तो श्रॅंग्रेजी सरकार मे नीकरी श्रीर ऋँग्रेज व्यापारियों भी दलाली मिल जाती है निससे धन भी कमा सकते हैं। इन लोगों के मन में यह आशा उत्पन्न हो गयी थी कि अब हमारे देश में सामन्तशाही - अग समाप्त होकर जो व्यापारी - मध्यम - वर्ग का युग शुरू हुआ है उससे हमारे देश मे ज्ञान श्रीर

लो० तिलकाचे केशर तील लेख, माग ३, गृप्त ४३६

घन दोनो की चृद्धि होगी और इंग्लैग्ड की तरह यहाँ भी सब तरह के सुघार हो जायँगे एवं इसी के बल पर श्रक्करेज राजनीतिज्ञों को श्रपने साम्राज्य को बल मिलने की आशा हो रही थी। पेशवाई के इवने के बाद जगल मे ऐमा वर्ग तैयार हो रहा था। मनरो - एलफिन्स्टन ने इस वर्ग को घीरे - घीरे शासन - कार्य मे जोतने की नीति स्वीकार की थी श्रीर श्रॉख खोलकर की थी। वे यह श्रव्छी तरह जानते थे कि यदि श्रांज हमने इन्हे छोटे श्रधिकार के पट दिये तो कल ये सारे शासनाधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे : परन्तु वे यह भी जानते थे कि हमारे साम्राज्य को स्थिर करने का दूमरा कोई कारगर उपाय नहीं, और इसीलिए वे इस नीति का विरोध करनेवाले श्रपने देश - बन्धु ग्रों के श्राह्मेपों को बहुत महत्त्व नहीं देते थे। १८२४ में एलिफन्स्टन ने कोर्ट श्राफ डाइरेक्टर को एक शिह्मण्य विषयक बक्तव्य भेजा था। उसमे वह कहता है—

"यह श्रापत्ति उठाई जायगी कि यदि हमने यहाँ के लोगों को शिका देकर ग्रपने बराबर का दर्जा दे दिया श्रीर शासन-कार्य में भी उन्हें हिस्सा देते चले गये तो वे उन पदो पर ही सन्त्रष्ट नहीं ग्रह सकेंगे जो हम उन्हें देंगे. बिल्क वे सारे शासन पर श्रपना श्रधिकार साबित किये बिना खामीश न बेठे रहेंगे। इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि ऐसा डर रखने के कई कारण हैं। परन्तु दूसरी किसी नीति द्वारा हम श्रिधिक स्थायी बन सकेंगे -- ऐसा मुक्ते विश्वास नही होता । यदि इमने देशी लोगो को नीचे ही दबा रक्खा तो उनके प्रतिकार से ही हमारा राज्य उथल - प्रथल हो जायगा ग्रीर यह सकट पूर्वोक्त संकट की म्रपेत्ता अधिक भयहर और अधिक ग्राक्षीतिकर होगा। इन खींचा-तानी मे इमें सफलता मिल भी गयी तो हभारे साम्राज्य के लोगा से एकरस न होने के करण विदेशी ग्राक्रमण से भ्रयवा हमारे ही वशजों की बगावत से उमके उख़ड पड़ने की सम्मावना है। इमारी बोर्ति श्रौर हित टोनों दृष्टियों से एव मानव चाति के कल्याण की दृष्टि से भी विचार किया जाय, तो जिन लोगों के हित के लिए इस सत्ता की घरोहर ईएवर ने हमे दी है उन्हों के हाथों में उसे वापस सौप दे, यही वेडतर है बनिस्वत इसके कि उसे विदेशी हमसे छीन ले या हमारे हीं

कुछ सुद्दी भर उपनिवेशवासी चन्म-सिद्ध श्रविकार कहकर ग्रापने हाथ में ले लें 127\*

मुद्रगा - स्वातन्त्र्य श्रीर श्रिषिकार के पट की तरह पश्चिमी शिक्षा का प्रवेश करते समय भी इस प्रकार की चर्चा ब्रिटिश राजनीतिशों ने की है। श्चेंग्रेबी शिद्धा का प्रचार करने से आगे जाकर हमारा राज्य नष्ट हो गया तो भी श्राच तो उठी के द्वारा हमारे साम्राज्य को वस मिलनेवाला है श्रीर श्रागे जब कमी इमारा साम्राज्य नष्ट होगा तब कम-से-कम हमारा व्यापार तो कायस रहेगा श्रीर इस देश में वसनेवाले हमारे देश-बन्ध तो सरक्षित रहेंगे-इस बात को सोच - समम्प्रकर और सारे प्राणियों का खयाल करके ही उन्होंने पूर्वोक्त नीति निश्चित की थी। उस समय भ्रम्रेन राजनीतिज्ञों का यह श्रनमान था कि सामान्तशाही - युग से निकलकर हाल में ही मारतीय राष्ट्र के लोक - बत्तात्मक राष्ट्र बनने में और हमारे उपदेश से निर्मित सर्वांद्रीण स्वार-वर्ग के राजनैतिक ख्रान्टोलन में रहने में १००-१५० साल लग जायेंगे। इतना समय बीतने पर यदि इमारी इस नीति के फल - स्वरूप साम्राज्य पर ज्ञान्तरिक सकट आया भी वो उस समय उन्हें व्यवहार्य राजनीत की दृष्टि से उसका विचार करने की बरूरत नहीं थी । तत्कालीन परिकाम की दृष्टि से देश, लोगों को संशिक्तित बनाना. उन्हे अधिकार के पट देकर शासन-कार्य में अधिका-धिक सहायता जनसे लेते जाना श्रीर सहन्ता-स्वातन्त्र्य देकर उनका उपोयग सामाविक और धार्मिक सघारों में करने का प्रोत्साइन देना, यही नीति सबसे श्रधिक हितकर है। ऐसा एलफिन्स्टन, मनरो, माल्कम के काल में ब्रिदिश रावनीतिज्ञों का मत था खीर वैटिक तथा मेटकाफ खादि गर्थर-ननरलों के शासन - काल में इसका खलकर श्रीमखेश किया गया । तत्का-लीन शिक्ति भारतवासियों को यह नीति ब्राकर्षक मालूम रुई ब्रौर इस कारण ने ब्रिटिश साम्राज्य के चाहक और पृष्ठ - पोषक वन गये । जो चो राजा-नवाब, सरदार ऋौर जागोरदार ऋग्रेजों का प्रमुख स्वीकार करके पारतंत्र्य में सुख ऋनुमव करते वे उनके साथ भी प्रेम श्रीर श्रादर का त्यवहार रखना यह एलफिन्स्टन व माल्कम को नीति थी। इस कारण

<sup>\*</sup> Mount Stuart Elphinston by J S Colton P 189

स्रपने स्वतन्त्रता - हरण् से स्रसन्तुष्ट होते हुए भी इन लोगों के स्वतन्त्रता के लिए बगावत कर बैठने की स्राशङ्का न थी । मतलब यह कि उनके प्रति व्यवहार की ऐसी नीति स्रंग्रेजों ने अखितयार की थी जिससे हिन्दुस्तानी फीज यदि बगावत भी कर बैठे तो सामान्य बनता स्रथवा राजा - सरटार उसका नेतृत्व न करें, बिलक उलटा उसे दबाने में उनकी सहायता करें। इसमें उन्होंने तत्कालीन लोगों की धर्म - भावनाश्रों का भी खूब विचार कर लिया था स्त्रीर इस बात का पूरा ध्यान रक्खा था कि लोगों के धार्मिक भावों को स्त्राधात न पहुँचाया जाय । इस सारी नीति का लाभ उन्हें १८५७ के सैनिक - विद्रोह के समय मिला।

१८५७ के गदर के बाद ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह विचार कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से राज-सत्ता ले ली जाय। तब कम्पनी ने ऐसा न करने के लिए एक आवेदन-पत्र ब्रिटिश राजा की सेवा में मेजा था। उसमें कम्पनी की तरफ से कहा गया है—

"हमारा धर्म खतरे में है' ऐसे निराधार भय से जो गटर हुन्ना, ऐसा कहते हैं, उसमें राजा - सरदारों ने हमारी सहायता करने के बजाय यदि उनका नेतृत्व महण्य किया होता या सामान्य जनता उसमें शरीक हुई होती तो उसका दूसरा ही परिणाम निकला होता । उसी प्रकार यदि इस मन्देह के लिए भी कि धर्म - परिवर्तन के ब्राजोताव में ब्रिटिश सरकार का हाथ है, कुछ गुझायश होती तो ये दोनों बातें कितनी सम्भवनीय होतीं, यह बताने की जरूरत नहीं है।"

इस गटर के समय कलकत्ते में एक 'सवाद भास्कर' नामक प्रिष्ठ श्राखवार निकलता था। उसने गदर के समय में लोगों से सरकार की सहायता करने की जोरदार श्रापील की थी--

"जो सैनिक राज्य की रत्ता करते थे उन्होंने उसके खिलाफ हथियार उठाये हैं। इसलिए सरकार श्रपने मित्रों से घन - जन की सहायता चाहती है। सारे राज- मक्त प्रजाजन को इसका श्रज्ञा उत्तर देना चाहिए। यदि बाहर के घनी-मानी लोगों ने राजधानी की रत्ता की जिम्मेदारी श्रपने पर ले ली तो गवर्नर-जनरल की चिन्ता कम होगी। यदि यह

<sup>\*</sup> Petition of the East India Company, 1857

श्रापत्ति इतनी गम्भीर न होनी तो सिंधिया श्रौर पटियाला नरेश ने श्रपनी सेना सरकार की सहायता के लिए न मेबी होती । ब्रिटिश सरकार के शासन में हमें प्रायः पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्त है । मुखलमानों के शासन - काल में इतनी सुरित्त्तता थी क्या १ श्रग्रेबों ने हमें शान - दान दिया है श्रौर हमारे लिए सुख - सुरित्त्तता से बीवित रहना सभव बनाया है । यह रामराज्य से कम नहीं है । इसलि र लोगों को इस समय सरकार की हर तरह सहायता करनी चाहिए।"

पेशवाई के अन्त से १८५७ के गदर तक ४० साल में हिन्दुस्तानियों की कैमी स्थिति थी, इसका वर्णन स्व० राजवाडे इस प्रकार करते हैं —

"इस अवधि में तजोर, सतारा, इंदौर, धार, ग्वालियर, बड़ौदा, पूना, कोल्हापुर. नागपुर, बुन्देललएड ग्रादि रियासतों में बडी - बडी कान्तियों हो गयीं, कितनी रियासतें बिल्कल तहम - नहस हो गयीं, कितनों का ह्याजादी कम हो गयी और कितनी ही केवल जमींदारी की हालत को पहेंच गर्यो । लडचेये घर बैठ गये, जनता निःशस्त्र हो गयी, कारकुनां श्रीर मुन्शियों का पेशा हुन गया, व्यापारियों का व्यापार चौपढ होने लगा, कारीगरों का रोजगार बैठने लगा. सोना पश्चिम की तरफ बहने लगा, खेती पर लोगों की गुजर - त्रसर का कटिन अवसर स्राया, पंडे - पुजारियों की इत्तियाँ बन्ट हुई , शास्त्री-पाएडत निराश्रय हो गये, मतलब कि श्रव लोगों में गोलमाल हो गया। परन्त इस श्रमर्याद क्रान्ति का परीच्च करके इसे रोकने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तत्कालीन समाज का चरित्र, समान के घटना - चक्र का कार्य -कार्या -सम्बन्ध, अथवा समाज का शास्त्र, ग्रीर समाज का तत्त्वज्ञान-इनमें से किसी का भी पता इन चालीस सालों मे न था। जा विचारशील ग्रीरतत्व-जिजास थे, वे एकदेशीय साब - सत श्रीर विरक्त ये। वे सन्यास श्रीर योग - साधना में गर्क थे श्रीर जो दुनियादार श्रथवा संसार-व्यवहारी राजा-नवाव, सरदार-जागीरदार, व्यापारी, कारीगर, मुत्सटी, कारकुन थे, वे इन घटना - चक्रोंका ग्रर्थ ही न समस्त पारे श्रीर मोहान्ध होकर किसी तरह ससार श्रीर समाज को गाडी खींच रहे थे। 'विवेकभ्रष्टानां मनति विनिपातः शतमुखः'। हम कर क्या रहे हैं श्रीर जा कहाँ रहे हैं- इसे समऋने की जरूरत जिन्हें नहीं मालूम

हुई, उन मोहान्व लोगों को क्या तो राष्ट्र की श्रौर क्या लोक - व्यवहार श्रीर इतिहास की परवाह ॥

इस स्थिति का ग्रन्त १८५७ के ज्वालामुखी सदृश विस्पोट से हुग्रा। यह विस्फोट सन्यासी, तत्वज्ञानी त्रौर त्रविचारी हिन्दू-मुसलमान नेतात्रों ने बगाल के सैर्निकों की सहायता से किया। काल्पनिक तत्त्वज्ञान का श्रीर सुयत्रित शासन का यह भागडा था। पहले के पृष्टपोत्रक हिन्दू - मुसलमान नेता ये श्रीर दूसरे के पाश्चात्य थे। इसमें सुयत्रित शासन की विजय हुई । इधर यह तुपान उठ खडा हुआ, उधर उत्तर हिन्दुस्तान, पनान, श्रीर कर्नाटक के राजे - रजवाहे, महाजन श्रीर साधारण जनता कुछ समय तक तो शकित रहकर तटस्य रहे, पर अन्त को विजेता पत्त में शामिल हो गये। इलके दर्जे के, कुलहीन और ऐरे-गेरे छोटे-बडे शिक्ति श्रीर श्रल्प-।शान्त्त परराज्य - सेवकों का जो नवीन वर्ग बना था, श्रथवा सच पूछो तो वनाया गया था, वह विजयी होनेवाले श्रीर विजयी हुए सुयन्नति-पन्न की श्रोर पहले से ही था। उसकी शिन्ना में स्वराष्ट्र, समाज जैसे शब्द ही नहीं थे। बगाल, राजपूताना श्रीर महाराष्ट्र प्रान्तों के कितने ही बडे नौकर लाग कहते हैं कि १८५७ के इस त्पान का मर्म समक्तने की च्रमता ही हममे नहीं थी, फिर स्वपच्च श्रीर पर - पच्च में श्राने - जाने की तो बात ही दूर रही । प्राचीनता के श्रिममान और स्मरण से पैदा होनेवाला भहज कोश भी इन कुलई।न, राष्ट्रहीन व समाजहीन लोगों में नही था।

१८५७ के गर्र में ब्रिटिश - सत्ता पर ऐसा मर्माधात होते हुए भी उसका लाभ उठाकर स्वतत्र राष्ट्र-निर्माण करने का सामर्थ्य श्रीर ज्ञान हिन्दुस्तान में किसी के पास नही था— यह सावित हो जाने पर भारतीयों में राष्ट्रीयत्व के श्रभाव का दूसरा प्रमाण श्रीर ब्रिटिश राजनीतिशों की नीति की सफलता की दूसरी गवाही देने की श्रावश्यकता नहीं है । इस आपत्ति से ब्रिटिश राज्य कैसे बच गया इसकी मीमासा सर जॉन सीली ने इस प्रकार की है—

"एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को लडाकर ही बहुताश में यह गदर मिटाया गया है, जबतक ऐसा किया जा सकता है ऋौर जबतक

<sup>#</sup> ऐतिहासिक अस्तावना, खगड ६, पृ० ३५३-५४

यहाँ के लोग सरकार की जालोचना करने और उसके खिलाफ बगावत करने के आदी नहीं हो जाते तबतक इंग्लैंग्ड में बैठकर हिन्दुस्तान में हुकूमत की जाती है और यह कीई बडी बात भी नहीं है। परन्तु यदि— यह हालत बटल गयी और किसी भी तरह लोगो में समरसता पैदा होकर एक राष्ट्र बन गया और बढि हिन्दुस्तान और हमारा सम्बन्ध थोड़ा भी आरिट्रया या इटली की तरह बन गया, तो मैं इतना ही नहीं कहता कि हमारा प्रभुत्व खतरे में है बिल्क उसके आगे हमें अपने प्रभुत्व के कायम रहने की आशा भी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए।"\*

स्राग्नेन राजनीतिजों ने १८५७-५८ में यह मानित ही कर दिया कि जबतक हिन्दुग्तान में एकता कायम नहीं होती तनतक महल गदर से हमारा साम्राज्य नष्ट नहीं हो सकता। स्राव्य हस बात का विचार करना चाहिये कि भारतीय नेताओं ने एक राष्ट्रीयता निर्माण करने के क्या-क्या प्रयत्न किये। ऐसे पहले प्रयत्न का जन्म राजा राममोहन राय की सर्वागीश सुधाण्याट प्रणाली से हुआ और उसी को सव० राना है ने नरम प्रागतिक राजनीति का रूप १६ वी सटी में दिया।

## : 3:

## सर्वांगीण सुधार की ऋाधुनिक ज्ञान - ज्योति

"को बात व्यक्ति की, वही देश की। वास्तविक उन्नति के लिए पहले उन्नत धर्म का प्रचार होना चाहिये। राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए चाहे राष्ट्रीय सभा (काग्रेस) कीजिये, चाहे प्रान्तिक सभा, अथवा सामाजिक सुधार करने के लिए मामाजिक परिषट् कीजिये, परन्तु जबतक धर्म - जाग्रति नहीं हुई है, तबतक देश को इममें वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती। मग्रसे पहले आत्मा की उन्नति होनी चाहिए। 13 ने

"इस युग के प्रारभ में पिचरमी शिक्त्या से नास्तिकता श्रीर पाखड-बाट की ऐसी जनरटम्त लहर उठी थी। कि उसने जैसा कि कितने ही

<sup>\*</sup> The Expansion of England by Seely, Page 233 † स्व॰ टा॰ सस्टार्स्टर - 'बान्चे धर्म पर लेख व न्यास्थानें, ए॰ ३४२-४३

लोग कहते हैं, शीघ ही सारे देश में फैलकर हिन्दू-धर्म को जब से उखाड़ फेक दिया होता। परन्तु ईश्वर की अभिनय नियति के कारण उस समय राजा राममोहन राय के रूप में एक अलौकिक पुरुष पैदा हुआ और उसने 'एकेश्वरी पन्य' की एक नवीन लहर पैदा की जिससे यह मावी आपत्ति टल गयी।"क

इधर महाराष्ट्र में मराठी साम्राज्य के रसातल में पहुँचने श्रीर ऋँग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के रूप में राज्यकान्ति हो रही थी, उधर उन्हीं दिनों बगाल में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में पचिश्मी ज्ञान से नवीन दृष्टि-प्राप्त बगाली हिन्दू अपने धार्मिक आचार-विचार में क्रान्ति करके आधुनिक भारत के निर्माण का यत्न कर रहे थे। वे भारतीय समाज में एक सर्वागीण कान्ति करना चाहते थे श्रौर उसके लिये हमारे धार्मिक श्राचार-विचार में पहले क्रान्ति होनी चाहिए, यह उनका हट विश्वास या। पहला घार्मिक सुधार, दूसरा सामाजिक सुधार ऋौर फिर तीसरा राजनैतिक सुधार—यह कम उन्होंने श्रपने मन में निश्चित कर रक्खा था। इसका श्रर्थ यह न लगाना चाहिए कि धर्म-सुधार के ऋन्तिम शिखर तक पहुँचने के बाद समाज - सुधार का श्रीगर्गेश किया जाय श्रीर उसके शिखर तक पहॅचकर राजनैतिक सुधार की पहली सीढ़ी पर कदम रक्ला जाय। सर्वागीण सुधार के विरोधी आलोचक उनके भाषणों और कृतियों का ऐसा श्रर्थ करते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं हैं। धर्म समाज का हृटय है श्रीर यदि समाज के सब व्यवहारों में सुवार, परिवर्तन श्रथवा क्रान्ति करनी है तो पहले उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए -- स्रथवा डाक्टर भएडारकर के शब्दों में 'पहले श्रात्मा की ही उन्नति होनी चाहिये" ऐसा राजा राममोहन प्रसृति सर्वागीण सुधारकों का मत था। उनकी राजकीय नीति के सबैंघ में किसी का कितना ही मतमेद हो, त्रथवा उनके प्रतिपादित धार्मिक या सामाजिक सुधार - विशेष का कोई कितना ही तीव्र विरोध करता हो, तो भी इस विवाद में अधिक मतमेद नहीं हो सकता कि यदि किसी समाज में सर्वागीण सधार, परिवर्तन श्रथवा क्रान्ति करनी हो तो सबसे पहले उसकी श्रात्मा की उन्नति होनी

<sup>\*</sup> श्री सदाशिव कृष्ण फड़के, नक्युग धर्म, पृ० ३०

चाहिए, उसका हृदय-परिवर्तन होना चाहिए, प्रथवा उसके धार्मिक विचार, भावना और श्राचार -व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, खास-कर उस समाज के सर्वागील सुघार पर तो यह न्याय ग्रीर भी ग्रधिक लाग पहता है जिसके सब व्यवहारों पर धर्म का नियंत्रण रहता है। प्राचीन समय में और मध्ययूग में यूरोपीय और भारतीय दोनों समाजों के सब व्यवहारों पर धर्म की सत्ता चलती थी। धर्म की इस सर्वव्यापिनी सत्ता को नष्ट करके राजनैतिक, श्रायिक श्रोर सामाजिक व्यवहार के स्वतन्त्र शास्त्र - निर्माण करना श्रीर धर्म के पास सिर्फ श्रन्तरग सधार का श्रथवा श्रारिमक उन्नति का काम रखना श्राधुनिक यूरोपीय संकृति का एक लक्षण है। श्राधनिक युरोपीय सुधार में सामाजिक, श्रार्थिक व राजनैतिक व्यव-हारों से धर्म का कुछ वास्ता नहीं रहा है, यही नहीं, बल्कि यह भी प्रतिपाटन किया जाता है कि नीतिशास्त्र का भी धर्म या श्रातमा से कुछ सबध नहीं है। यही विचारसरिए ग्राज हमारे देश मे प्रचितत होना चाहती है। परन्तु राजा राममोहन राय के समय हिन्दू-समाज की ऐमी रिथति नहीं थी। उस समय का हिन्दू - समाज मध्ययुगीन यूरोपीय-समाज के जैसा था। उसके मन में ये स्पष्ट कल्पनाएँ नहीं थी कि राज्य-शास्त्र, ग्रर्थ - शास्त्र, समाव - शास्त्र, ग्राटि शास्त्र, धर्म - शास्त्र से पृथक् हो नक्ते हैं। उसके सब व्यवहारां पर धर्म की सत्ता पूरी - पूरी नहीं तो भी तस्वतः जरूर चल रही थी । निटान भारतीय समाज की यह मान्यता श्रीर श्रद्धा थी कि ऐसा होना ही साहजिक व इप्ट है । इस श्रवस्था में जो समाज हो उसके सर्वागीण सुधार में लगनेवाले का पहले धार्मिक सुधार में प्रकृत होना बिल्कल स्वामाविक है। राजनैतिक परतन्त्रता के बबडे से फँसे राष्ट्र के लिए पहले सर्वागीण सुघार करना ठीक है या राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना करके फिर इस महत्कार्य में पड़नाउ चित है, इसमें मतभेद हो सकता है। परन्तु यदि हम इस बात को मानकर ही चले कि सबीगीए सुधार हुए बगैर इम अथवा इमारा गप्ट स्वतन्नतापूर्वक रह ही नहीं सकता तब मध्ययुगीन अवस्था के धर्मीधिष्ठित समाज का सर्वीगीण सुघार चाहनेवालों के लिए उसके धार्मिक ग्राचार - विचार - भावनात्रों के सुधार को प्रथम स्थान देना चिल्कल स्वामाविक है। राजा राममोहन राय द्वारा वंगाल में स्थापित ब्रहा-समाज.

की महाराष्ट्रीय शाखा 'प्रार्थना -समाज' के एक श्रध्वर्यु स्वर्गीय डा० भडारकर का जो श्रवतरण इस प्रकरण के शुरू में दिया गया है, उसमे यही दृष्टि -कोण है।

इसी के नीचे एक और उद्धरण 'नवयुग- धर्म' के लेखक श्री फड़के का टिया गया है। श्री फड़के उन लोगों में से हैं जिन्हें ब्रह्म-समान का धार्मिक श्रीर सामाजिक - सवार अधिकाश में मान्य नही है श्रीर न राजा राम मोहन राय की विभृतिमत्ता के प्रति ही जिन्हें अकारण आदर हो सकता है। उनके जैसे लोग राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित एकेश्वरी ब्रह्म - समाज को किस दृष्टि से देखते हैं और उनके कार्य को कितना महत्त्व देते हैं, यह दिख-लाने के लिए ही उनके वचन उद्युत किये गये हैं । राजा राममोहन राय के कल धार्मिक विचार मान्य न हों तो भी उन्होंने धार्मिक-सधार की जो एक जबरदस्त लहर १६वी सदी के प्रारम में पैदा की उसके कारण पश्चिमी शिखा और ज्ञान के संस्कारों से ईसाई - धर्मी शासकों के प्रति होनेवाले कुतुइल श्रीर श्रादर के कारण ईसाई-धर्म की टीचा लेने से मिलनेवाले मौलिक लामों के लोभ से, बबरदस्तों के सामने सिर सुकाने की हीन मनोवृत्ति के कारण, (ईसाई-धर्म-प्रचारको के दिखाये हमारे धर्म के मिथ्या-दावों के कारण, ) श्रीर श्राधुनिकता का प्रकाश बहुत वर्षों से न मिलने के कारण हिन्दू - धर्म को जो हीन व अवनत स्वरूप प्राप्त हुआ, उससे, हिन्द - शिन्तित लोगों का नो भुकान ईसाई - धर्म ग्रहण करने की श्रोर हो रहा था, वह रुक गया और उन्हें यह निश्चय हो गया कि भारतीय राष्ट के सर्वागीया सुभार के लिए उसे ईसाई - धर्म की दीना देने की खावश्यकत नहीं, बल्क ऐसा करना सुधार का वास्तांवक उपाय नहीं है।

श्रुँगे जो ने जब हिन्दुस्तान मे राज्यस्थापना की, तब उन्होंने श्रपनी यह शासन-नीति रक्सी थी कि हिन्दुश्रों के धर्म में हस्तक्षेण न किया जाय तथापि उनका उस समय यह दृढ विश्वास था कि जबतक कोई राष्ट्र या समाज ईसाइ-धर्म का श्रुनुयायी नहीं हो जाता तबतक उसे ऐहिक श्रम्युदय श्रीर पारमार्थिक सद्गति नहीं मिल सकती। यह मत ईसाई-पाटियों का ही नहीं, यहाँ श्रानेवाले श्रॅग्रेज श्राधिकारी श्रीर व्यापारियों का भी था। फर्क इतना ही था कि राजकाजी लोंग श्रपने इस विश्वास के

लिए भारतीय जनता में सद्धमें का प्रचार करके अपने राज्य और व्यापार को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे। इस कारणा ईन्ट्र इडिया क्यापार के अधिकारी पाटरियों के धर्म-प्रचार-सवधी उत्साह को एक मर्याटा में रखने को कोशिश करते रहते थे। अंग्रेंज राजकां जियों में, जिन्हें भारतीय सस्कृति के प्रति आदर या उनका आन न था, वे जिस तरह यह चाहते थे कि हिन्दुस्तानी ईसाई धर्म अहण कर लें, उनी तरह जिन अंग्रेंज राजकां जियों को या विद्वानों को भारतीय सस्कृति का अच्छा आन और उसके प्रति आदर था, एव जो यह चाहते थे कि भारताय समाज सुधार में आगे बढ़े तथा अन्त को आवर स्वतन्त्रता मी प्राप्त करले. उन्हें भी यह आशा थी कि हिदुस्तानी आज या कल ईसाई धर्म को अवश्य अन्य कर लेंगे। अलवन्ते ये लोग, धर्म-प्रचार के लिए पाटरी जिन साधनों का उपयोग करते थे, परिणाम की हिष्ट से उनका निपेश करते थे और यह स्पष्ट रूप से कहते थे कि सरकार - द्वारा होने वाले लोक - शिक्षण के प्रयत्नों में धर्म-प्रचार का प्रस्यन्त मिश्रण न किया जाय।

फ्रेंडिरिक बॉन शोग्रार नायक श्रॅंग्रेंब ग्रिकिशरी ने सन् १८३७ में एक पुस्तक लिखी थी—'Notes on Indian Affairs'। यह ब्रिटश एक्ष के टोबों श्रीर तत्कालीन भारतीय सस्कृति के गुणों के ध्वान में रखक्त लिखी गई थी। ब्रिटिश शासन-पदित के ब्रोर श्रायिक परिस्ताम, लोगों पर होनेवाले श्रन्याय, जनरहन्त कर श्रीर लोगों को विश्वस में न लेकर, ब्रिटिक उन्हें गुच्छ सम्मकर चलाई हुई शासन-पदित के बदौलत तत्कालीन जनता के मन में उत्पन्न श्रमतोप श्रीर तिरस्कार का बहुन श्रच्छा वर्शन उसमें किया गया है। ऐसे सहानुभूति - पूर्ण लेखक को भा रह विश्वस होता था कि निन्दू जनता धीरे - बीरे ईसाई बन जायगी। यह केसे होगा, इसके सर्वध में उसके विचार इस प्रकार के थे:

"मानवी प्रथलों में ये ये साधन मुख्यतः फलटायी हो सकते हैं— (१) हमें अपने उटाइरण में लोगों को यह दिखला देना चाहिए कि हम जिस धर्म वा पचार करते हैं उमपर हमारी सबी अदा है और हमारा आचरण भी उसी के अनुसार है (२) नवीन पीढी में शिक्षा का अचार करना चाहिए (३) एक वर्ग ऐमा तैयार करना चाहिए लिसमें

धर्मान्तरित लोगां का समावेश किया जा सके और उनका जाति से बहिन्कार न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि इन उपायो से काम लिया गया तो थोडे ही समय में बहुत सफलता मिल सकती है। धर्म श्रीर जाति - सम्बन्धी बहुत से पुराने श्रन्धविश्वास श्रन कमजोर हो गये हैं, उनमें जिज्ञासा वह रही है और जो लोग अँग्रेजी से दूर-दूर भागते थे, यहाँ तक कि किसान लोग भी, पादरियों के पास आने लगे हैं और ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं कि सचमुच हमारा कोई धर्म है भी. स्त्रीर यदि है तो उसमें क्या क्या वातें हैं १ उसमें शिखा का तथा नवीन विचारों का खून प्रचार होने के बाद उन्हें ऋपनी मूर्ति-पूजा की पद्धति का दोष दिखाई देने लगेगा। आज भी उन्हें इतना तो महसूस होने लगा है कि इस धर्म से उनके अन्तःकरण को शाति और समाधान नहीं मिलता। हिंदुश्रों में यदि कोई राजा श्रथवा प्रभावशाली पुरुष कान्स्टेनाइन की तरह ( धर्म - प्रचार करने के लिए ) कमरबस्ता हो नाय तो उसका अनुकरण करके जनता सामुदायिक धर्मान्तर के लिए तैयार हो जायगी । जबतक ऐसा न हो तबतक अनेले धर्माधिकारियों या पादरियों को चाहिए कि वे वितरमा देकर घर्मान्तर करने की विशेष उत्कटता न दिखावे ।" \*

इसी लेखक ने ऋँगरेजी सेना के दो ब्राह्मण सिपाहियों का एक संवाद दिया है जो उस समय का है जबिक काशी में हिन्दू - मुसलमानों का दंगा हुआ और मदिरों में गाय का खून तथा मसिजटों में स्थ्रर का मास डाला गया था। एक कहता है—''देखोजी, जो बात अवतक सपने में नर्री हुई, वही सामने दिखाई हैती है। शकर के हाथ का त्रिशृल नष्ट-भ्रष्ट हो गया है और थोड़े ही दिनों में हम सब एक जाति के हो जायंगे। यदि ऐसा हुआ तो हमारा धर्म क्या होगा १'' दूसरा जवाब देता है—मैं समस्ता हूं वह ईसाई धर्म होगा।'' तबपहला समर्थन करता है—'मैं मी ऐसा ही समस्ता हूं क्योंकि अभी जो कार्यह हुए उन्हें देखकर तो हम मुसल्मान हरिगज न बनेगे।" इस सवाद के आधार पर इस लेखक का कहना है कि इस देश में ऐसे खयालात फैल रहे हैं कि सब हिन्दू

<sup>\*</sup> Notes on Indian Affairs Voll. II, p 466-77 by Hon. Fredrick John Shore

ईसाई हो जायगे। तात्पर्यं यह िक यह कहना यदि सही हो िक अप्रेज शासकों ने इस देश में सर्वागीया सुधारों की आकात्वा जाग्रत की तो उसके साथ यह भी मच है िक उसके फल-स्वरूप उन्हें अपने साम्राज्य को कुछ समय के लिए वल मिलने और जब हिन्दुस्तान स्वतन्न होगा तन अपना व्यापार कायम रहने और सब हिन्दुओं को ईसाई बनाने की आशा भी थी। उन्हें यह आशा नहीं थी िक यहाँ के मुसल्मान ईसाई होंगे। पूर्वोंक लेखक मुमल्मानों के ईसाई मजहन-सबधी रूख के बारे में लिखता है—'हिन्दुओं की बनिस्त्रत मुसल्मान कम दुराग्रही और सहिष्णु हों, और उनके विचार अधिक उदार हों तो भी उन्हें ईसाई धर्म में दोचित करना औरों की अपेता किन होगा। इस विषय में मुसल्मानों की भावना चड़ी विचित्र है। इधर बुतपरस्त कहकर वे हिन्दुओं को तुच्छ मानते हैं और उघर ईसाहयों से भी नफरत करते हैं। इसलिए नहीं कि हम ईसा-मसीह को मानते हैं (क्योंकि उन्हें तो वे भी पैगम्बर मानते हैं) बल्कि इसलिए कि हम उनके पैगम्बर मुहम्मट को नहीं मानते हैं।'

यह घर्म-सरोधन का आन्दोलन हिन्दुओं में ही चला — मुतलमानों श्रीर पारितयों में नहीं, क्योंकि उन्हें उसकी श्रावश्यकता प्रतीत नहीं हुईं। प्रार्थना समाज श्रीर ब्रह्म समाज के प्रवर्तकों को यह आशा रही कि हिन्दू- धर्म-संशोधन का असर दूसरे घर्मों पर भी पडेगा। वस्तुत: ब्रह्म समाज श्रीर प्रार्थना समाज को श्रागे जाकर सशोबित हिन्दू घर्म का ही रूप प्राप्त हो गया।

श्रव हम राजा राममोहन राय के समय की परिस्थित का उनकी हृष्टि से श्रिधिक विचार करें । इस समय बगाल में ईसाई - धर्म - प्रचारकों ने हिंदू धर्म पर खुला हमला शुरू कर दिया था श्रीर छिद्रान्वेषण - बुद्धि से उसपर टीका करने का बीटा उठा लिया था । उनका सम्बोधन कर वे कहते हैं— "ब्रिटिश सरकार ने श्रपनी यह नीति बाहिर की थी कि धर्म के सबध में तटस्थता रक्खी जायगी, श्रतएव श्रव विजेता के धर्म का खुला प्रचार करने देना श्रीर पराजित लोगों के धर्म की खुली निन्दा करने की इनाजत देना उसके विकद्ध है। दूसरे हिन्दू व मुसल्मान धर्मों के दोप - दर्शन के ही

<sup>#</sup> lbid p 468

लिए व्याख्यान देना अथवा पत्र - पित्रका बॉटना अनुचित है। तीसरे,
भौतिक उन्नित का प्रलोभन देकर धर्मान्तर करना अश्लान्य है। सरकार
के वगाली प्रजाजन दुवल और टरिंद्र हैं — अप्रेजों का नाम सुनते ही वे
भयभीत हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर राज - सत्ता की सहायता से सखती
करना बहुत निंद्य है।" इस तरह हिन्दू धर्म पर होनेवाले पादिखा के
आक्रमण का प्रतिकार करना भी राजा राममोहन राय का एक अगीकृत
कार्य था, परन्तु ब्रह्म समाज की स्थापना करने में ईसाई धर्म का प्रतिकार
करना, यह मूल प्रेरक भावना नहीं थी। हिन्दू धर्म में सुधार किया जाय,
एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का
अतरंग एक ही है, और इस तरह ससार के धर्म - भेदों का अधकार दूर
करनेवाले सार्वत्रिक विश्व - धर्म के सूर्य का प्रकार सर्वत्र फैलाना उनकी
एक बड़ी महत्वाकान्ता थी।

"निस तरह मिन्न - भिन्न शरीरस्थ जीवात्मा उन - उन शरीरों को जैतत्य देकर उसका नियमन करते हैं, उसी तरह श्राखिल विश्वरूप समष्टि शरीर को जैतन्य देकर उसका नियत्रण करनेवाले एक सत्तत्व की इम श्राराधना करते हैं। इमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे घर्म के श्राधुनिकों ने छोड़ दिया है तथापि वह पवित्र वेदान्त - धर्म से सम्मत है। इम सब प्रकार की मूर्ति - पूजा के विरुद्ध हैं। परमेश्वर की प्रार्थना का हमारा एक ही साधन है — भूत-दया श्रथवा परोपकार - भाव से परस्पर व्यवहार करना।"

राजा राममोहन राय ने वेदान्त तथा ईसाई और इस्लाम धर्मों के तत्वों का अच्छा अध्ययन किया था। उनकी धर्म-जिज्ञासा बड़ी प्रसर थी और उनकी बुद्धि निष्पन्न, निरहकार और सर्व -सम्राहक थी। हिन्दू -समाज का उद्धार करने की 'तडप' उन्हें उपनिषदों के वेदान्त से मिली थी। अंग्रेज राज - काजी उनसे ईसाई -धर्म ग्रहण करने की आशा रखते थे और पादरी उन्हें इसका खुला उपदेश मो करते थे। क्योंकि वे मानते थे कि हिन्दू लोगों के ईसाई हो जाने से अपने राजनैतिक और व्यापारिक साम्राज्य को स्थिरता मिलेगी।

वेदान्त - प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप का शुद्ध और उच्च ज्ञान लोगों

<sup>\*</sup> Raja Ram Mohan by Nalın C Gangulı P 69-70

को मिले, इसलिए राजा राममोहन ने काफी प्रचार-कार्य किया। वे ईसाई मजहव की खुली तारीफ करते थे, ईसा-मसीह को पूच्य मानते थे श्रीर कहते थे कि नीतितत्वों का जितना सामूहिक विवेचन ईसाई-धर्म में किया है उतना मैने किसी घर्म में नहीं देखा। इससे ईसाई-धर्म-प्रचारको को यह खयाल हो गया था कि वे ईसाई हो जायंगे। वे यह तो मानते थे कि ईसा के जीवन श्रीर उपदेश का सदेश देवी है। वे उस महान् विभूति के प्रति श्रादर भी करते थे श्रीर समम्तते थे कि ईसा के चारिज्य से मनुष्य भी नैतिक उन्नति में जितनी सहायता हुई है उतनी श्रीर किसी से नहीं, परन्तु ईसाइयों का यह मत उन्हें मान्य नहीं था कि ईसा ईश्वर का प्रत्यक्त पुत्र था। इस कारण पाटरी लोग उनसे नाराज भी रहते थे।

उनका यह मत था कि हिन्दुस्रों का उद्घार वेदान्त के स्राधार पर, मुनल्मानो का कुरान के सहारे और ईसाइयों का इजील की सहायता से किया जाय। श्रीर ऐसा करते हुए प्रत्येक धर्म के शुद्ध एकेश्वरी विचारों के लोग परमेश्वर की उपासना करने या तत्वज्ञान की देन-लेन करने के लिए एकत्र हों-इसी में सारे जगत् के उदार का बीज उन्हें दिखाई देता था। उनका यह विश्वास या कि तलवार, वद्क, लोभ, मोह अथवा नीति की सहायता में धर्मान्तर का ख्रान्दोलन चलाने ख्रीर दूसरे के धर्म की निंदा करके धर्म -कलह फैलाने में ससार का किसी प्रकार हित नहीं है। वे मानते थे कि नीति-प्रचार में ईसाई-धर्म आगे निकल गया है. मुसलमानों का देवता-कारह (Theology) शुद्धतम है श्रीर हिन्दुश्रों का वेदान्त-सिद्धान्त श्रत्यत प्रगरम है। ब्रह्म समाज किसो भी ब्रन्थ को ईश्वर-निर्मित नहीं मानता । वह एक शुद्ध और बुद्धिगम्य एकेश्वरी पथ है। सब धर्मों का सशोधन करके उन्हें एकेश्वरी रूप देना श्रीर सब तरह की मूर्ति-पूजा नष्ट करना उनका ध्येय था। फिर भी उनका यह मत या कि प्रत्येक धर्म का सशोधन उसी परम्परा के लोगों को करना चाहिए। इसलिए वे ऋपने को 'एकेश्वरी हिन्द्' ( Hindu Unitarian ) कहा करते थे।

राजा राममोहन राय के धार्मिक सुधार की नीति दो प्रकार की थी एक तो वे हिन्दू समाज के बाह्य विधि - विधानों ख्रौर कर्मंठता की जड़ को स्रोद डालना चाहते थे, क्योंकि इन बाहरो आधारों के फैर में पड़ जाने से अन्तःकरण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति, जो धर्म का मूल उद्देश्य है, वह एक तरफ रह जाता है और धर्म को सकाम कर्म का बाजारू स्वरूप प्राप्त हो जाता है। भौतिक फल के लिए भौतिक प्रयत्न करना छोड़कर मनुष्य देववादी, आलसी और अन्धा चन जाता है, एवं चमत्कार और अद्भुतता के चक्कर मे पड़कर सृष्टि-नियमों का ज्ञान प्राप्त करने से विसुख हो जाता है। प्रत्येक धर्म - सुधारक को सकाम ज्ञतादि, धर्म के बाहरी किया -काड़ का खड़न करके धर्म का अन्तरग लोगों के सामने रखना पड़ता है। भागवत -धर्म के सन्तों ने भी मध्ययुग में यह काम किया था, और वेदान्त के आधार पर शुद्ध परमार्थ - ज्ञान का प्रचार किया था।

राजा राममोइन राय मायावाद को मानते थे श्रीर उसका समर्थन भी करते थे, परन्तु माया को वे एक अव्यक्त परमात्मा की शक्ति मानते थे। माया को परमात्मा की शक्ति मानने से निगु श ब्रह्मवाद का महत्व कम हो जाता है, इसलिए शाकर-वेदान्त के साम्प्रदायिक अनुयायी उसे शक्ति नहीं कहते श्रौर न यही मानते हैं कि इस शक्ति की सहायता से परमात्मा ने षगत् निर्माण् किया है। क्योंकि उनके मतानुसार जग श्रौर माया दोनों असत् अर्थात् सिथ्या हैं। इसी में निवृत्तिमार्ग का उद्गम हुआ है। राममोहन राय निवृत्ति मार्ग के ऋनुयायी नहीं ये श्रीर जगन्मिश्यावाद उन्हें मान्य न था। जगन्मिश्या अथवा इसके जैसे उपनिषद के वचनों का श्रर्थं इन्होंने यह किया है कि परमात्मा के श्रतिरिक्त जगत् का स्वतत्र श्रक्तित्व नहीं है। वे वेदान्त को प्रवृत्ति - पर बनाने के पद्ध में थे श्रीर श्राधुनिक समय में उन्होंने निवृत्तिपरक समाज को कर्म-प्रवर्ण बनाने का प्रथम प्रयत्न किया है। उनका यह भी मत था कि वेदान्त ज्ञान के साथ ही हिन्दुओं में भौतिक विद्या का ज्ञान भी फैलाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सरकार-द्वारा संस्कृत ऋध्ययन पर होनेवाले खर्च को कम करके पश्चिमी शिक्षा और विद्याओं के लिए खर्च करने पर जोर दिया ।

इंग्लैएड में जबसे लाडे बेकन ने अनुभवराम्य ज्ञान का युरा शुरू किया, तबसे मनुष्य को यह विश्वास होने लगा कि हम अपने ज्ञान-बल के द्वारा किसी पर प्रभुत्व कर सकते हैं और ज्ञान-प्राप्त के साधन की दृष्टि से अथ प्रामाण्य की अपेता अनुभव-प्रामाण्य और बुद्धि-प्रामाण्य को अधिक-प्रभुत्विमिलने लगा। वस्तुतः बन्यों की उत्पत्ति भी मनुष्य के अनुभव और तर्क से होतों है, परन्तु अथकार के प्रति रहनेवाले पूष्ट भाव से विभ्ति-पूजा कमती और विभृति-पूजा का अन्त अथ-विशेष को परमेश्वर - निर्मित मानने की प्रवृत्ति में होता है। ऐसा होने पर अथ-प्रामाण्य का अतिरेक होता है और मनुष्य की बुद्धि अपने अनुभव से न चलकर अथवा स्वतंत्र तर्क का उपयोग न करके प्राचीन बन्यों की और उनके शब्दों और वचनों को दासी वन जाती है। इस तरह अगली पीटी जब पिछली पीटी की दासता स्वीकार कर लेती है तब ज्ञान की प्राप्ति स्क जाती है और मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग दिर्फ शब्दार्थ करने मे ही करने लगता है। वह यह मूल ही जाता है कि अनुभव और तर्क से ही स्टिष्ट का ज्ञान चीर चीरे होता है। पेशवाई के अतिम और ब्रिटिश राज्य की स्थापना के समय हमारे शास्त्री-पिएडतों की यही अवस्था हो गई थी।

इस प्रनथ - प्रामाण्य के युग के विश्व वगावत का करा खड़ा करने का श्रेय हमारे यहाँ आधुनिक काल में राजा राममोहन राय को देना होगा। अहा समाज श्रथवा प्रार्थना समाज की स्थित के सम्बन्ध में डा॰ भाडारकर कहते हैं— "प्रार्थना समाज वेद को ईश्वर - प्रणीत नहीं मानता। यही सत्य- पज् है। धर्म का त्रीज सबके श्रन्त करण में है श्रीर यह ईश्वर से मिला हुआ है। किसी के हृटय में यह प्रफुष्तित, विकसित मिलता है श्रीर ऐसी के उपदेश श्रथवा प्रन्थों के हारा दूसरों को धर्म - सवधी जान होता है। इस तरह ईश्वर ही श्रयना जान विकसित करता है श्रीर यह कम श्रुक्त से श्रवन्तक चला श्रा रहा है। एक ही समय श्रयवा एक ही व्यक्ति को ईश्वर ने सारा धम - ज्ञान दे दिया— यह सम्भवनीय नहीं। क्योंकि धर्म सर्वेदा विकासशील है। परमेश्वर धर्म तत्वों का प्रचार मनुष्यों के हारा ही कराता है श्रीर मनुष्य की शिक्त परिमित है। उसकी दुवलता के कारण सत्य वहुत बार एक तरफ रह जाता है श्रीर श्रसत्य की तरफ वह मुकने लगता है। इस कारण सभी धर्मों में सत्य है श्रीर श्रसत्य मी है। इसिलए श्रयत्य को छोडकर हमारी वृत्ति हमेशा सत्य श्रहण करने की श्रोर रहनी चाहिए।

बेद में प्रार्थना समाज के सब तत्वों का बीच मात्र है। उपनिपद् ग्रीर गीता में वह विकसित हुआ है।"

इसलिए वह सब धमों के प्रति समबुद्धि रस्कर सार्वितिक स्रथवा विश्व - धम का विश्वास करने के पन्न मे हैं। हिन्दुओं के वेटान्त - सिद्धात से उन्हें न्यापक स्रोर सहिप्णु कृष्ति मिली है , लेकिन ईसाई धमें - प्रचारक स्रोर इस्लाम धर्मानुयायी को वह नहीं पटती है । यूरोप में यह बौद्धिक दासता वेकन के बाट नष्ट हो गई स्रोर लोग भौतिक ज्ञान में स्रागे वद गये । इसी उहे श्य को लेकर हमारे देश में पश्चिमी शिच्ना व ज्ञान के प्रचार के लिए स्रनेक उद्योग हुए । राजा राममोहन राय के सर्वागीण सुधार का यह दूसरा स्रझ था । उन्होंने भिन्न - मिन्न शिच्ना - सरयास्रों के द्वारा दोना दिशास्रो में प्रयक्त किया । समाज - सुधार की दिशा में सती-प्रथा को मिटाने के स्नान्दोलन में प्रमुख भाग लिया । सती-प्रथा, स्त्री - टास्य की एक प्रतीक थी । राममोहन राय ने स्त्री - स्वातच्य के ब्यापक प्रश्न को प्रथम गति दी स्त्रीर खियों को घर की सर्पात्त में विरासत का हक मिले, इसका भी प्रयक्त किया । कन्या - विक्रय, वह - विवाह स्त्रादि कुरीतियाँ वन्द करने के लिए भी उन्होंने लोक - जागृति की ।

सती की प्रथा तो लाई वेटिंक ने कान्न - द्वारा चन्द कर टी, परन्तु उसमें लोगों की दुर्वलता श्रीर भीक्ता का सहारा लिया गया था। जिस विभाग में सती की प्रथा थी, उसकी प्रतिकार - भावना विलक्कल मृतवन् हो गई है, वे दुर्वल श्रीर भीक है, इसका फायदा उठाकर लोगों के भाव श्रीर मत के विरुद्ध किसी विदेशी सरकार का कोई कान्न लोगों पर लादा जाना, राष्ट्रीय दृष्टि से प्रशस्त नहीं मालूम होता। राष्ट्रीय राजनीति की लड़ाई में असली पूँ जी लोगों की प्रतिकार - भावना ही है। यह पूँ जी यदि न रही तो लोग विदेशियों के अत्याचारों के खिलाफ वगावत कैसे करेंगे ? इसी चिचार को लेकर १० वी सदी के अन्त में राष्ट्रीय राजनीति की नींव डालनेवाले लो॰ तिकल ने विदेशी सरकार के कान्न के द्वारा सामाजिक सुधार करने के तरीके के खिलाफ श्रावाज उठाई थी।

परन्तु श्रमी हिन्दुस्तान में श्राधुनिक राष्ट्रवाद का निर्माण होना वाकी

<sup>\*</sup> हा रा० गो० माएडारकर यांची धर्म पर व्याख्याने ४-३०६

था। राजनैतिक गुलामी सच्चे सामाजिक व वार्मिक सुधार में कैसी विघातक होती है इसका अनुभव सर्वागीया सुघारकों को होना वाकी था। उस समय के शिक्तित लोग यह साफ तौर पर नहीं जानते ये कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही हमारी आर्थिक उन्नति में किस तरह से बाधक हो रही है। राजा राममोहन राय को इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि ब्रिटिश सचा के खिलाफ लोगों की प्रतिकार - मावना जाग्रत न हो और लोग बगावत न कर बैठें। आधुनिक राष्ट्र - निर्माण के लिए आवश्यक सामाजिक और घार्मिक मनोरचना आज लोगों में नहीं है और उसके होने तक अंग्रेजी राज्य का रहमु आवश्यक है, ऐसा वे मानते थे। १९ वीं सदी के बौथ चरणा में इस विश्वास को चक्का पहुंचाने वाली विचार-सरिण और मनोरचना शिक्तित वर्ग में निर्माण होने लगी।

'सामाजिक सुधार' शब्द में स्त्री - शुद्र को श्रर्थात समाज के दीन, दुर्वेल, दालत लोगों को समानता प्राप्त करा देना मुख्य है। यह समता-तत्त्व श्री कृष्णा, गौतम बुद्ध श्रीर मध्ययुगीन साधु - सन्तों के प्रन्यों श्रीर प्रयत्नों में मिलता है। समाजशास्त्र की द्रांष्ट्र से विचार करे तो प्राचीन श्रीर मध्ययुगीन धर्म - सुधारकों की तरह अवीचीन सुधारकों को समस्व-भाव की ऋष्यात्म-इति से अपने संघारों का आधार मिला था। फिर भी यह समता किस परिस्थित में कितनी अमल में लाई जाय, इसका विचार समाज के भौतिक ज्ञान श्रीर साधनों की दृष्टि से करना चाहिए। श्राधिक समता सामाजिक समता का आधार है. मगर आर्थिक समता समाज की घनोत्पादन कला व पद्धति की प्रगति पर और श्राध्यात्मिक उन्नति पर श्रपलिन्त है। इस दृष्टि से विचार किये बगैर वर्श - मेद और बाति - मेद इष्ट वा ऋतिष्ट इसका सही निर्णय नहीं हो सकता। १६वीं सदी में जो व्यक्तिवादी सामाजिक तत्वज्ञान ग्रॅग्रेजो द्वारा हिन्दुस्तान में श्राया उसमें यह विचार नहीं था श्रीर इसिलए वह भारतीय सुधारकों में नहीं पाया जाता। उनको विचार - श्रेगाी में भृत - दया व समता इस स्राध्यात्मिक दृत्ति तथा व्यक्तिवादी अर्थोन्नति व राष्ट्र-भावना (Individualist Nationalism) की ही प्रधानता थी।

राजा राममोहन गय इस बात को तो जानते थे कि हमारे समाज के

त्र्यार्थिक संगठन में एक जनरदस्त उथल - पुथल हो रही है। पहले समाज में एक जमीदार-जागीरदारों का उचवर्ग था श्रीर दूसरा गरीब श्रीर दुईल किसानों का। व्यापारी व कारीगरों के पास बहुत धन - सम्पत्ति न थी। यह स्थित बदलती जा रही है और उसकी जगह अंग्रेज व्यापारियों और पुँजीपतियों के सहारे एक मध्यम व्यापारी व शिद्धित वर्ग हमारे समाज में बनता जा रहा है श्रीर उसकी सम्पत्ति बढती जा रही है। श्रार्थिक बनाव - बिगाड का महत्व भी जानते थे श्रीर उन्हें यह श्राशा थी कि अन्त में इसी वर्ग में से राजनैतिक लोक-सत्ता का अपन्दोलन करने-वाला दल तैयार होगा श्रोर इंग्लैंड की तरह यहाँ भी लोक - नियन्त्रित राज- सत्ता स्थापित हो जायगी, परन्तु ने यह नहीं जानते थे कि इस वर्ज की वृद्धि श्रीर उन्नित में भी ब्रिटिश साम्राज्य वाघा डाल रहा है। वे यह भी नहीं जानते थे कि इस व्यापारी मध्यम वर्ग में से कारखानेदारी निर्माण होने के लिए हमें सरस्रक चु गी अथवा स्वदेशी बैसे आन्दोलन की जरूरत रहेगी। श्रीर उसमें ब्रिटिश शासक, श्रॅग्रेज व्यापारी श्रीर श्रॅप्रेज पूँजी पतियों का हिन्दुस्तानी मध्यम व्यापारी वर्ग में से पैटा होनेवाले पूंजीवालों का विरोध उत्पन्न होगा। आर्थिक दृष्टि से वे खुले व्यापार के प्रेमी थे। उनका मत था कि ब्रिटिश माल, पूँची श्रौर पूँचीवालों के इस देश में अधिक परिमारा में आने से देश का अहित नहीं, हित ही होगा। हाँ, वे यह जरूर कहते थे कि हिन्दुस्तान से बाहर जानेवाले माल पर श्रॅग्रेज लोग जो भारी कर लगाते हैं वह उन्हें उठा देना चाहिए।

१८२० से १८३० तक ।राममोहन राय प्रभृति बगाली नेता यह समभते और कहते थे कि हिन्दुस्तान सघन होता जा रहा है, क्योंकि शहरों में मजदूरी की टर बढ़ गई थी, और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को अच्छी नौकरियाँ मिल रही थी। परन्तु ने यह भूल जाते थे कि इससे अधिक मात्रा में मान मी बढ़ गये थे और इसिलए १५-२० वर्ष के बाद ही महाराष्ट्र के 'लोकहितवादी' ने विलायती माल के बहिष्कार और स्वदेशी व्रत की पुकार मचाई।

अन राममोहन राय के राजनैतिक विचारों को देखे। पहले के मुसल्मान जमींदारों के शासन में हिन्दुओं को वितने बडे-बडे पद व अधिकार मिलते

थे, उतने श्रुप्रेची राच में नहीं मिलते । इससे उन्हें दुःख होता था, परन्त मसल्मानों के शासन की ऋषेता इसमें नागरिक स्वातत्र्य और धर्म - स्वातत्र्य मिलता है और जान-माल श्रिषक सुरिच्चित व स्थायी रहता है। फिर इनके साहचर्य से हमारे देश में अनेक विद्या, कला आदि का उदय हो रहा है. इसे वे अधिक महत्व देते थे। नागरिक - स्वातज्य व धर्म - स्वातज्य के रहने से हमारे देश में सर्वागीया सभार का जान-रवि उदय हो रहा है स्त्रीर उससे हमारा जो हित हो रहा है उसकी तुलना पहले के बढ़े स्त्रधि-कारो और जागीरों से नहीं हो सकती. ऐसा वे समभते थे। परन्त जब लाई हेस्टिंग्ज के जमाने में नागरिक स्वातत्र्य पर पदाधात हुन्ना स्त्रीर श्रखनारों की स्वतन्रता छीन लेने का सिलसिला शुरू हुन्ना तब ब्रिटिश राज्य के प्रति उनकी श्रद्धा की धक्का लगा और ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश राजा तक टाद मागी। मारत सरकार के श्रन्याय के विरुद्ध वैध प्रतिकार का यह पहला उटाहरण है। मगर उनके प्रतिकार का कुछ फल न निकला। मुद्रण्-स्वातच्य छीन लिया गया। श्रवजारों के लिए इजावत लेने का कानून वन गया और श्रव-बारों पर सेंसर बैठ गया । इसके विरोध में उन्होंने ऋपना ऋखवार बन्द कर दिया ।

१८३१ में वे विलायत गये। वहाँ ब्रिटिश मिन्त्रमण्डल ने उनका खुन सम्मान किया। वहाँ कपनी के बोर्ड आफ कट्रोल को जो मत-पित्रका उन्होंने भारतीय शासन के सबध में पेश को, उसमे उन्होंने ये सुभाव पेश किये: (१) पढें - लिखें हिन्दुस्तानियों को बढों - बढों नौकरियाँ दी बाय और अपढ लोगों को सैनिक शिचा देकर फीजी स्वयंसेवक दल तैयार किये जायं। (२) न्याय और शासन - विभाग अलग - अलग रक्से बायं और न्याय - विभाग में हिन्दुस्तानियों की भर्ती अधिक की जाय। (३) सदर टीवानी अटालत को 'हेनस कार्प्स रिट' देने का अधिकार देकर नागरिक स्वातन्य सुर्राचृत किया जाय। (४) न्याय-विभाग में पचायत - पद्धति व जूरी - पद्धति का प्रवेश किया जाय। (५) जमींदार लगान कम करें। (६) मरकार जमींदारों से कम मालगुजारी ले और इसकी पूर्ति के लिए ऐश-आराम के माल पर कर बैठाया जाय। (७)

इंग्लैंड से नमूने के तौर पर कुछ, जमींदार यहाँ लाये जाय श्रीर उनके द्वारा यहाँ लोगों को कृषि - युधार की शिद्धा दी जाय। ( ) किसानों को मौरूसी इक दिया जाय। (६) मारत - सरकार का विलायत में होने वाला खर्च कम किया जाय श्रीर (१०) भारत सरकार को कुछ, वातों में विलायत - सरकार के नियत्रण से मुक्त रक्खा जाय। इसमें प्रतिनिधिक सस्थाएँ म्थापित करने की माँग नहीं की गई है, परन्तु इसके १५ वर्ष वाट महाराष्ट्र के लोकहितवादी ने पार्लीमेंट स्थापित करने की सूचना दी है। इस तरह 'स्वदेशी' की तरह 'स्वराज्य' की कल्पना का स्पष्ट उद्धार व प्रचार पहले - पहल महाराष्ट्रीय सुधारक ने किया।

श्रव यहाँ पर महाराष्ट्र के श्रादि सुधारकों से परिचय कर लेना ठीक होगा । महाराष्ट्र में सुधार - श्रान्दलन का जन्म बंबई में १८४० के लगभग हुम्रा । पहले - पहल श्री बालशास्त्री जॉयेकर ने १८३२ में 'दर्पण' नामक साप्ताहिक और 'दिग्दर्शन' नामक मासिक शुरु किया। इन्होंने विधवा-विवाह का तथा पतित-परावर्तन ऋर्यात दलितोद्धार तथा शुद्धि का श्री-गर्गेश किया। इनके सहायक थे मराठी के सुप्रसिद्ध व्याकरणुकार श्री दादोवा पाइरग तर्खंड ग्रौर वनई के नगरसेठ श्री जगन्नाय नाना शकर सेठ। श्री दादोना पाहुरंग ने १८४० में बम्नई में एक 'परमहस मडली' नामक गुप्त सस्था जाति - भेद को तोडने के लिए स्थापित की । इसी सस्था की राख में से १८६७ में बम्बई में प्रार्थना समाच की स्थापना हुई। स्व० रानडे व भारडाकर - जैसे विद्वान और सुशील लोगों का हाथ इसमें होने के कारण कुछ समय तक इसका खूब बोल - बाला रहा। फिर भी बगाल की तरह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज को ग्राधिक महत्व नहीं मिला। महाराष्ट्र में चिपलूर्याकर, आगरकर श्रौर तिलक इन तीन महान् विभूतियों ने राष्ट्रवाद और बुद्धिवाद की स्थापना की । १८८० में तिलक-आगरकर ने आजन्म देश सेवा को दीचा लेनेवाले लोगो का एक दल खड़ा करने की जो ऋपूर्व प्रथा डाली, उससे प्रार्थना समाज की सुधारक-मडली का तेज फीका पड गया श्रौर महाराष्ट्रीय युवकों के हृदय में तिलक-श्रागरकर ने घर कर लिया। फिर भी महाराष्ट्र में सर्वागीया सुधार का सर्वव्यापक ग्रीर सर्वस्पर्शी विचार लोगों के सामने रखने ग्रीर राजनैतिक तथा श्रायिक श्रवनित से श्रपना सिर उँचा उठाने का नवीन मार्ग सरदार गोपालहिर देशमुख उर्फ 'लोकहितवादी' ने दिखाया । पहली पीढ़ी में यदि यह सम्मान 'लोकहितवादी' को मिला तो दूसरी पीढ़ी में इस गौरव की माला स्व० रानडे के गले में डालनी पढ़ेगी । १८३४ में लोकिहितवादी ने सुमाया या—'इम सब गरीव - श्रमीरों को मिलकर रानी के पास एक श्रवीं मेजनी चाहिए कि वर्तमान शासन - पद्धित से हमें लाम नहीं हैं श्रीर हमारे राज्य - सबधी हक मारे बाते हैं । अग्रेज मी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे कि हिन्दू । इनका वर्तमान मेट मिटाकर इन्हें एक समान बनाने के लिए हिन्दुस्तन में पार्लीमेंट स्थापित की जाय श्रीर उसकी बैठक वस्त्रई में हो । उसमें सब बातियों श्रीर स्थानों के समान प्रतिनिध हों । तभी लोगों की दिखता दूर होगी श्रीर श्रयोजों का यह भ्रम भी दूर होगा कि भारतवासी मूर्ल हैं । इससे राज्य मे उत्तम सुधार होंगे श्रीर लोगों को यह सहस दिखाई पड़ेगा कि राजा के शासन में क्या सुख या श्रीर लोकसत्तात्मक राज्य में क्या सुख है ।'' इस श्रवतरण से लोकहितवादी की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा श्रीर देश - सुधार के उपाय का श्रव्यक्त निटान ये गुख स्पष्ट दिखाई देते हैं।

परन्तु राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए केवल बैद्धिक साहस अथवा प्रतिमा-सम्पन्न किन करूपना काफी नहीं होती। उसके लिए असाधारण स्वार्थ-स्याग, दीर्घंकालीन उद्योग और निश्चय, सगठित लोकमत की शक्ति और उस शिक्त को जाग्रत करने के लिए आवश्यक राजनीतिजता और दुईल, मीरू, स्वार्थी लोक नसमाज में स्वाथ-स्याग, धैर्य, आरमिवास और प्रभावकारक सामर्थ्य-निर्माण करने के लिए आवश्यक साहस, और दृष्ट-निश्चय इन गुणों से मिएडत चारित्य नेता के पास होना चाहिए। ऐसे नेता महाराष्ट्र को १८८० के लगभग चिपलू एकर, आगरकर और तिलक के रूप में मिले।

लोर्काइतवादी के समय में ही विष्णुचुवा ब्रह्मचारी ने 'मुखदायक राज - प्रकरणों' नामक निवन्ध में समाजवाद का प्रतिपादन किया है—यह देखकर सबको श्रार्थ्य होगा । वे कट्टर ब्राह्मण् थे श्रीर इमारी प्राचीन सस्कृति में से हो हमें श्रपने मावी श्रम्युद्य का मार्ग मिलेगा — ऐसा उनका खयाल था। वे कहते हैं —

"सब लोग मिलकर सारी जमीन जोतें और बीवें और हर गाँव में श्चनाज के कोठार रक्खे जायें श्रीर उनमें से ग्रामवासी पेटभर श्रव श्रीर पशुस्रों के लिए स्रावश्यक घास-दाना ले लिया करें । यह सब पैदावार एक के ही कब्जे में रहे श्रीर सब उससे आवश्यक सामग्री ले जायें। राजा को चाहिए कि वह स्त, ऊन, रेशम के कपडे तैयार करावे श्रीर जिसको जिस कपडे की जरूरत हो वह ले जाय। गहने भी गहवा के हर गाँव में रक्खे जाय और सब स्त्री-पुरुप उनका इस्तेमाल करें। हर प्रकार के शस्त्र, यन्त्र श्रीर खेल प्रत्येक गॉव में रहें। रेल श्रीर तार भी रहें। राजा, कारखाने के मालिक और किसान सब एक सा श्राहिसक भोजन करें श्रीर वह सबको एक ही कोठार से मिले। सबकी शादियाँ राजा विवाह-विभाग के द्वारा वर-वधू की इच्छा श्रौररबामन्टी से कराये श्रौर जिसको कोई स्त्री पसद न हो या जिसे कोई पति पसद न हो, उसे दूसरी स्त्री या पति का प्रवन्ध कर टिया जाय ऋर्थात् स्वयवर की प्रथा डाली जाय। पाच वर्ष का वालक होते ही उसे राजा के तावे कर दिया जाय । उसकी शिक्ता •दीका श्रीर काम - घन्ये का प्रवन्य राजा करे । बृद्ध स्त्री - पुरुषों को पेंशन मिले ऋौर इन भिन्न - भिन्न विभागों के लोग पार्लामेंट के सभासद हों। 17\*

कार्ल मार्क्य से श्रपरिचित विष्णुबुवा को ये कम्युनिजम के ढग के विचार स्में कैसे ? इसका जवाब यह है कि एक ही बाह्य परिस्थित को देखकर सात्विक व राजस अथवा परार्थों व स्वार्थों मन पर भिन्न-भिन्न परिणाम होते हैं। इन्द्रियों के द्वारा मन पर और बुद्धि पर होनेवाले सस्कार एक से होते हैं, परन्तु जिसकी बुद्धि स्वार्थ से मिलन हो गई है उसे उनमें से स्वार्थ का मार्ग स्फता हैं और जिसकी बुद्धि परार्थों बनी हुई है उसको उस स्थित में परार्थ का मार्ग दिखाई दे जात है। ऐसी दशा में सन्यस्त- वृत्ति और लोक - कल्याण में ही आनन्द माननेवाले सात्विक शुद्ध मन में पूर्वोंक सर्व - सुख और समान - सुख की कल्पना क्यों न स्थानी चाहिए १

लोकहितवादी की धर्म-सुधार-सम्बन्धी स्चनाएँ इस प्रकार है:

<sup>\</sup>star 'श्राजकालचा महाराष्ट्र, पृ० ११२–११३

- (१) सब लोग ईश्वर का भजन सच्चे मन से करें।
- (२) अपने जैसा ही दूसरे को सममें।
- (३) उपनयन, विवाह श्रीर श्रत्येष्टि किया—इन तीन सस्कारों के अलावा सब सस्कार रह किये बायँ—जो कर्म कराये बायँ वे स्वभाषा में हों।
- (४) अपने विचार के अनुसार लिखने बोलने और चलने की आजादी रहनी चाहिए।
- (५) धार्मिक तथा लोक-व्यवहार में स्त्रो-पुरुषों के ऋघिकार समान हों। इसमें विधवा-विवाह स्त्रागया।
  - (६) लोकाचार की अपेद्धा नीति को प्रधानता दी बाय।
  - (७) नेमतलब की कोई बात न बोलनी चाहिए।
- ( ८ ) किसी मनुष्य को तुच्छ न समम्प्रना चाहिए। वाति श्रिभमान न रखना चाहिए। सबके साथ दया का व्यवहार किया बाय श्रीर सबका कल्याया करना चाहिए।
- (६) स्वदेश के प्रति प्रीति श्रौर उसका कल्याण विशेष रूप से किया जाय।
  - ( १० ) जिसको जो धन्धा पसद हो वह करे।
  - (११) बाति मेद का श्राधार गुण व कर्म हो, कुल न हो।
- (१२) सरकार से प्रजा के अधिकार अधिक हो अर्थात् जनता के लिए जो कानून हितकारी हो ने सरकार से लड़कर बनवाने चाहिए।
- (१३) जो नियम राजा ने बनाये हों श्रीर जो ईश्वरी बुद्धि-सूचित हो उन्हें मानना चाहिए।
- (१४) सन निद्या-वृद्धि के लिय परिश्रम करें। दुखी को सुख, वीमार को दवा, मूर्ख को ज्ञान व कगाल को धन यथा-शक्ति देना चाहिए।
  - (१५) सब सत्य पर चलें सत्य के विरुद्ध कुछ न करें।

इन प्रन्द्रह नियमों में खदेश - मिक, लोक - सत्ता, विद्या - वृद्धि इत्यादि सब बाते आ बाती हैं। इनके समकालीन एक दूसरे सुचारक ज्योतिराव फ़िले थे। उन्होंने महाराष्ट्र में अब्राहाण - आन्दोलन को जन्म दिया। उसमें स्थापित सत्यशोधक समाज के द्वारा सामाजिक आन्दोलन को सामाजिक वर्ग - विग्रह का रूप प्राप्त हुआ। बाह्मण बाति के प्राधान्य के खिलाफ यह हलचल श्रमाझर्गों में त्वाभिमान पैदा करने की दृष्टि से श्रावश्यक भी थी। इसने ब्राह्मण् -जाति के दुराराध्य व दुराग्रही लोगों को सामाजिक समता के तत्व पर विचार करने के लिए बाध्य करने का काम किया भी। लेकिन इस ग्रान्दोलन के उत्पादकों श्रीर प्रचारकों में ब्रिटिश राजनीति को पहचानने की योग्यता न थी— इससे कुळ समय तक यह नौकरशाही के हाथ की कठपुतलों बनती रही श्रीर माटेगू - सुधार के बाट इसने श्रराष्ट्रीय राजनीति का विधातक रूप धारण् किया। महाराष्ट्र में श्रस्पुश्यता-निवारण् के श्रान्दोलन का प्रथम श्रेय श्री ज्योतिराव फुले को ही प्राप्त है।

१८६७ में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई । उसके आचार्य स्व० डा॰ भाएडारकर श्रीर रानडे । इनमें रानडे ही वास्तविक सर्वागीग सुधारक थे। वे प्रार्थना समाज को हिन्दू धर्म का ही एक सुधारक पंथ मानते थे। दोनों हिन्दू धर्म के बड़े अभिमानो थे। 'ईएवर: सर्वभूताना हुद्दे शेंऽर्जु न तिष्ठति' इस तस्व का उन्हें विशेष अभिमान था। प्रार्थना भीतिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बिल्क श्राप्तिक उन्नति के ही लिए करनी चाहिए— ऐसा उनका मत था। प्रार्थना समाज ने भौतिक व्यवहारों में अवैज्ञानिक चमत्कारों को हटाया है। श्रवतारों को वे सर्वाश में देवता नहीं, बिल्क परम श्रादरणाय व पूज्य विभूति मानते थे। मूर्तिपूजा के वे खिलाफ थे। उनके मान्य सामाजिक सुधारों का समावेश 'लोक हितबादी' के १५ नियमों में हो जाता है।

१८७० के बाद महाराष्ट्र के इतिहास को एक नई दिशा मिली श्रीर उसका प्रभाव सारे भारवर्ष पर पड़ा। १८७१ में सार्वविनिक सभा स्थापित हुई। १८७४ में चिपलू स्थापित हुई। १८८५ में चिपलू स्थापित हुई। १८८५ में चिपलू स्थापित हुई। १८८५ में स्थापित हुई। १८८५ में स्थापित हुई। १८८५ में सुधारक? निकला। १८८५ में सुधारक? निकला। १८८५ में लोकमान्य तिलक ने सार्वविनिक सभा हस्तगत की, आगरकर का शरीरान्त हुआ और पूना के उद्धारक बनाम सुधारकवाद को गरमनरम राजनैतिक वाद का रूप मिलने लगा। इस वर्ष महाराष्ट्र में जो दो राजनैतिक दल बने उन्होंने सारे मारत खरह में प्रचरड आन्दोलन खडे किये और १६२० तक के उसके इतिहास पर अपना छाप डाली है।

१८८५ में कांग्रेस की स्थापना होने के पहले ही टादामाई श्रीर रानडे ने भारतीय राजनीति श्रीर श्रर्थनीति की नींव डाल दी थी। इन टोनों विभृतियों के विचारों में श्रागे की नरम - गरम राजनीति के बीज दिखाई देते हैं जिसका श्रवलोकन हम श्रगले प्रकरण में करेंगे।

## : 8:

## भारतीय राजनीति और अर्थनीति का पाया

"I entreat most earnestly that the first element viz the material condition of India— may be most carefully lifted, and the necessary remedies be applied. If this question be not boldly and fairly grappled with, it will be, in my humble opinion, the principal rock on which the British rule will wreck. It is impossible for any nation to go on being impoverished without its ultimate destruction or the removal of the cause."

—Dada Bhai, in 1871.

"Be united, persevere and achieve self - government so that the millions that are perishing by poverty, famine and plague and the scores of millions that are starving on scanty subsistance may be saved and India may once more occupy her proud position of yore among the greatest and civilized nations of the world."

"Self - government is the only and chief remedy In self - government lies our hope, strength and greatness"
—Dada Bhai in 1906.

उन्नीसवी सटी के मध्य मे अर्थाचीन राजनीति की बुनियाद डाली गई। १८३३ मे जब ईस्ट इिएडा कम्पनी को नई सनद दी गई तव उस समय के कानून में एक इस आशय की घारा भी डाली गई कि किसी भी भारतीय को घम, देश, नश या वर्षों के कारख कपनीकी नौकरी, अधिकार अथवा पद के लिए अयोग्य न समभा जायगा । इसका जो ऋछ भाष्य तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लार्ड मेकाले ने किया उससे यह नतीजा निकलता है कि उन्हें स्वार्थ, कीर्ति और राजनीति इन सब दृष्टियों से लोगों को घोरे-घोरे सुघार कर उच्च अधिकार देना और उनकी सुस्थिति मे श्रपना स्वार्थ देखना ग्रामीष्ट था। राज्य की श्रपेता व्यापार की श्रीर उनका ध्यान श्राधिक था। सच पूछिए त न्यापारी सस्कृति का यह एक उच्चतम स्वरूप है। उसमें दूरदर्शी स्वार्थ का ही ऋर्थ 'परार्थ' किया जाता है। इस सस्कृति का हीन स्वरूप है परार्थ का ढोग करके दूसरे को ठगना । अप्रेप्रेज शासक की अपेद्धा व्यापारी अधिक हैं और साम्राज्य-लोभ से व्यापार-लोभ उनके रोम-रोम में ऋधिक समाया हन्ना है। उनके देश जीतने का हेतु व्यापारी, उनकी लूट व्यापारी, उनकी नीतिमत्ता व्यापारी श्रीर धर्म भो व्यापारी। लच्मो उनकी श्राराध्य देवी श्रीर स्वार्थ-पोषक परार्थ उनका परमार्थ और वही उनका मोच !! श्रमरीका के स्वतन्त्र हो जाने पर भो उनके द्वारा उलटा इद्कलैंड का व्यापारिक लाभ बढ़ गया। इस अनुभव से ब्रिटिश लिवरल दल में यह भाव बढ़ रहा था कि साम्राज्यान्तर्गत देश यदि सुसंस्कृत श्रौर सम्पन्न होकर फिर स्वनत्र हुए तो उससे हमें त्रार्थिक हानि नहीं हो सकती। नेपोलियन के पराभव (१८१५) के बाद ब्रिटिश व्यापारी - वर्ग को यह डर नहीं मालूम होता था कि श्रपने साम्राज्य के देश दूसरे यूरोपीय साम्राज्य के शासन में चले जायंगे। उसी प्रकार उन्हें इस समय यह अनुभव हो रहा था कि श्रीचोगिक क्रान्ति के फल - स्वरूप धनोत्पादन के जो प्रचएड साधन हमें उपलब्ध हुए हैं उनके कारण खुले व्यापार में हमारा कोई मुकाबला नही कर सकता। श्रर्थात् इस समय उनका साम्राज्य-लोभ, जो वास्तव में व्यापार-लोम से ही पैदा हुन्ना था, कुछ कम हो गया था। जगत् के सुधार में हमारा लाम है, क्योंकि जगली लोग हमारे माल की खरीद नहीं कर सकते, यह वेदान्त उस समय लिबरल पत्त के मुत्सही दुनिया को सिखा रहे थे।

इस समय हिन्दुस्तान में जो गोरे अधिकारी, व्यापारी व धर्म-प्रचारक आये थे ने इस नेटान्त का प्रचार लोगों में करते हुए कहते थे कि तुम्हारे शिच्तित, सफल और स्वतन्त्र होने में हो इमारा हित है और यही हमारा

ध्येप है। इस तरह वे यहाँ के शिव्वित लोगों के दिली में ब्रिटिश राज्य के प्रांत निष्ठा उत्पन्न करते थे और ससार की संस्कृति में दो-टाई शतक पिछड गये हमारे इस वेदान्त को सुनकर उन्हें देवता मानने लगे। परासा - परम्परावाले तो यह कहकर रोते थे कि सत्युग में देवता प्रथ्वी पर निवास करते थे. अब वे स्वर्ग में रहने चले गये. तो इधर नव-शिक्ति यह प्रतिपादन कर रहे थे कि स्वतंत्र, सुखी व सम्पन्न बनाने के लिए क्रॅप्रेजों को ईश्वर ने देवदत के रूप में यहाँ मेजा है। भारतीयो की बुद्धि एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में प्रवेश कर रही थी श्रीर उसी को स्वतन्नता कहती थी। ऐसी ग्रावस्था में भारताय मानस के लिए ब्रिटिश रावनीतिज्ञता का यह कृष्ण ग्रन्तरग ग्रथवा ब्रिटिश साम्राज्य का क्रथ्य-पद्ध समभ लेना बहुत कठिन था। यह कठिन कार्य जिस एक महातमा ने किया है. उसे हमने 'आधुनिक भारत के ।पतामह' की महान पदवी दी है। इस प्रकरण में हमें इसी बात का विचार करना है कि राष्ट-पितामह दादाभाई नौरोजी और स्व॰ रानडे इन दो श्रयंशासन - विशारद राजनीतिसों ने भारतीय राजनीति श्रीर श्रर्थनीति की नीव कव श्रीर किस प्रकार दाली १

१८३२ में इंग्लैंड में पालोंमेंट में खुवार हुआ, बिसके फलस्वरूर व्यापारी कारखानेटारों का प्रभुत्व पालोंमेंट पर अधिक हो गया। इस समय इंग्लैंड में इस वर्ग के हित के अनुकृत एक नवीन सामाजिक दर्शन बना। इस दर्शन का टारोमदार व्यक्ति-स्वार्य थर था। व्यक्ति-स्वार्य और राष्ट्र-हित, राष्ट्रस्वार्य और कारकल्याख इसमें छचसुच दैत नहीं है—यह इस तत्वज्ञान का मूलमूत्र था। इस दर्शन से टो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि परार्थ में स्वार्य अपने आप सब जाता है। दूसरा यह कि स्वार्थ साधने में परार्थ अपने आप हो जाता है। जब पहली वात कहते हैं, तब उसमें स्वार्थ का अर्थ बहुत व्यापक और आध्यात्मिक दृष्ट से करना पड़ता है। स्वार्थ-भाव से परार्थ करने के खिटान्त पर जो लोग थोड़ा-बहुत भी चलते हैं, उनसे दुनिया का अधिक नुकसान नहीं होता। 'नीति के तीर पर सचाई' से चलनेवालों से लोगों का नुकसान प्राथः नहीं होता। परन्तु जब 'नीति' और 'सचाई' में

श्रन्तर पडता है तब ऐसे लोगां के लिए सन्चाई को ताक पर रखकर नीति को पकड रखने का अन्देशा रहता है, परन्तु दूसरा अर्थ यानी स्वार्थ साधने में ही परार्थ है इस सिद्धान्त की मानकर चलनेवालों से दुनिया का बढ़ा नुकसान होता है। १८ वी सटी के मध्य में अग्रेज सामाजिक तत्ववेत्ता अपने वेटान्त का प्रतिपादन पहले अर्थ में करते वे तो उनके राजनीतिज उसका आचरण दूसरे ग्रर्थ में करते थे। इमारे शिक्तित लोगों पर ब्रिटिश तत्वज्ञों ने मोहिनी डाल रक्खी थी श्रीर ब्रिटिश राजकाजी श्रीर व्यापारी हमारी जनता को लूट रहे थे। यह 'लूट' लोक-सेवा ख्रौर लोकहित का जामा पहने हुए थी। ज्यापारी ऋथवा आर्थिक साम्राज्य - शाही का ऐसा ही मायावी मोहक रूप होता है। उस माया के उस पार निगाह पहुँचाकर उसके रक्तशोपक श्रासुरी रूप को देखकर उसे लोगो श्रीर शासक वर्ग के सामने रखना, नित्य के श्रनेक व्यवहारों में व्यस्त जनता के चित्त को पुन: पुन: उसी सत्य की ख्रोर खीचते रहना, जन्म भर इसी एक सिद्धान्त का श्रौर उसके भीपण परिणामों का चिन्तन करना यही एक मार्ग उस समय उस वास्तविक ज्ञान की पाने का अधवा नये यत्र के दर्शन का था। राष्ट्र- वितामह दादाभाई ने अपने सारे जीवन मे यही एक कार्य किया और वे अपने जीवन के अन्तिम दिनों में भारतीय जनता को और कांग्रेस को स्वराज्य का मन्त्र देकर ८० वर्ष की श्रवस्था मे राष्ट्रसेवा से निवृत्त हुए। पारतब्य के मोशन्धकार में पढे हुए श्रीर उसी में श्रानद माननेवाले श्रपने श्रज्ञानी देश - बन्धुश्रों के श्रन्तः-करण का जान - प्रदीप उन्होंने प्रज्यांलत किया श्रीर इस ब्रिटिश मायावी साम्राज्य मे श्रपने करोडों देशवन्धु दरिद्रता श्रौर फाकेकशी में मर रहे हैं श्रोर इस मोहान्धकार की कालरात्रि में हम इसा तरह ख़रीटे भरते रहेंगे तो त्राखीर में हम सबका विनाश निश्चित है, इसका ज्ञान भारत-वासियों को सबसे पहले उन्होंने कराया । इतना ही नहीं, उन्होने लोगो की यह भी बताया कि इस भावी ब्रापत्ति को टालने के लिए हमें किन-किन दिशास्त्रों में उद्योग भी करना चाहिए। उन्होंने उन मार्गी पर चलनेवालों का नेतृत्व किया और अन्त मे भावी पीढ़ी को श्रपने कर्त्तव्य का दिग्दर्शन कराके वे मातभूमि के ऋण से मुक्त हुए ।

१८५२ में दादासाई ने नम्बई मे बाबे एपोसियेशन' की स्थापना की, उघर १८५१ में बगाल में भी प्रसन्नकुमार टागोर, डा॰ राजेन्द्र लाल मित्र ऋादि क्रिटिश हाड्या एसो। त्येशन नामक राजनैतिक सस्था स्थापित कर रहे थे। ऐसी नं एक सस्था— मद्रास नेटिव एसोसियेशन मद्रास में उदय हुई था। पूना में एक डेकन एसोसियेशन बनी। इस तरह १८५१—५२ में तान बड़े इलाकों की राजधानियों में लोकसत्तात्मक राजनीति का जन्म हुआ। १८५३ में ईस्ट इख्डिया कम्पनी को जो नई सनद देने का कानून बना उसा के डाश हिन्दुस्तान में सबसे पहले धारासमा की स्थापना हुई, जिसमें कुल बारह सरकारी ऋषिकारी सभासद थे। गैर - स कारा या प्रतिनिधि जैस कोई न थे। मगर फिर भी इस सिल्लिले में पालीमेंट में भाषण देते हुई लाई डवीं ने कड़ा था कि मनुष्यता, उपकारिता, नीतिमत्त और धर्म — सभा दृष्टियों से हमारा यह कर्तव्य है कि भारतीयों को ऋन्तिरिक शासन की देखरेख में ऋषकाथिक ऋधिकार दिया जाय। पार्लीमेंट में यह नीति और धर्म की मापा पहली बार सुनी गई।

परन्तु अनुभव दूमग ही हो रहा था। १८३३ के कानून में यह आश्वासन दिया था कि दिना जात-पाँत, देश, धर्म के मेदभाव के हिन्दुस्तानेया को उच्च आधकर दिये बायँगे, परन्तु १८५३ तक, बीस साल में, इस कानून का फायदा एक भी हिन्दुस्तानी को न मिला। १८५१-५२ से १६०६ तक -५५ मान तक—भारताय राजनीति में काम करने के बाद दादाभाई ने कहा था— 'शुरू से लेकर अवतक मुसे इतनी बार निराश होना पड़ा है कि दूसरा कोई होता तो उसका दिल टूक टूक हो गया होता और मुसे भय है कि वह बागो बन गया होता।" । पर भी उन्हें ब्रिटिश न्याय पर दिश्वास रहा था और साम्राज्यन्तर्गत स्वराज्य भास करना उनका ध्येय या। १६०६ मे यही ध्येय उन्होंने काम्रेस के सामने स्पष्ट शब्दों में रक्षा था और इमके लिए अव्वरह आन्दोलन करने और करते रहने का मदेश उन्होंने दिया था। हमें जो अपने राजनीतिक उद्देश मे मफलता नहीं मिली उसका कारए वे यही बताते थे कि हम आन्दोलन नहीं करते। वंग - मंग आन्दोलन को देखकर उन्हें संतोष

हुआ श्रीर बगालियों की वे स्तुति करते थे। मावी पीढी को उन्होंने सन्देश दिया था— "एक होश्रो। दृढ उद्योग से काम ला श्रीर स्वराज्य पास करो।"

त्रार्थिक साम्राज्यशाही क्या है और विजित राष्ट्र का रक्तशोपण किस प्रकार होता है इसकी ठांक क्लपना दादाभाई के लेख श्रीर भाषण पहने से होती हैं। कार्लमार्क्स ने पूँजीवाट को मीमासा अथवा विश्लेपण किया श्रीर बताया कि उसकी रचना में ही किस तरह उसके विनाश के बीब हैं । उसी तरह पूँजीवाट से पैटा होनेवाली ऋथिक साम्राज्यशाही कितनी भयानक है और उसके रक्त-शोपण में ही उसके विनाश के बीब किस तरह छिपे हुए है यह दादाभाई ने ससार के सामने रक्खा। कार्लमार्क्स का जन्म एक स्वतंत्र प्रॅजोवाटी राष्ट्र में हुआ था और इसलिए उसने एक ही राष्ट्र का एक वर्ग जन-साधारण का रक्त-शोपण किस तरह करता है इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। टाटाभाई का जन्म साम्राज्यवादी के जबडे में फॅमे परतत्र राष्ट्र में हुआ या इसलिए उन्होंने इस बात की वैज्ञानिक खोज की कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का रक्त-शोपण कैसे करता है श्रीर अपने लोगों को तथा ब्रिटिश शासकों को दिखाया कि इसी रक्त-शोषमा में साम्राज्यवाद के विनाश के बीज हैं। मार्क्स ने बताया कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोपए को रोकने का उपाय है-समाजवाट। दादा-भाई ने बताया कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोपरा को मिटाने का उपाय है-स्वराज्य । मार्क्स का जन्म जिस देश में हुन्ना था वह श्रीद्योगिक प्रगति श्रीर राजनैतिक स्वातत्र्य भी दृष्टि से श्रागे बढ़ा हुन्ना था श्रीर दाटाभाई जहाँ जन्मे वह देश दोनों दृष्टियो से पिछडा हुया था। इस कारण टाटाभाई ने जिन प्रश्नों को हाथ में लिया उससे ग्रागे की ग्रवस्था में पैदा होनेवाले प्रश्न मार्क्स के विचार में आये-यह उसकी परिस्थिति का परिशाम है। श्रस्त ।

१८५१ से ७१ तक, बीस वर्ष मे, टाटाभाई ने इस बात का ठीक अन्टाज कर लिया कि हिन्दुस्तान के घन का शोपण किस किस तरह हो रहा है श्रीर उससे भारतीय जनता किस तरह टरिद्र होतो जा रही है एव उन्होंने अपना यह निश्चित मत बना लिया कि जबतक यह द्रव्य-शोषण

वन्द न होगा तवतक उमका उद्धार किसी तरह नहीं हो सकता। उन्होंने यह सप्रमास सिद्ध किया था कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी की वार्षिक ऋ।मदनी २०) रु० है और यह श्रामदनी उससे मो कम है जो सरकार एक कैदी के ालिए खर्च करती है। उनकी राय में इस द्रव्य-इरण के दो रूप हैं-एक राजनैतिक, द्सरा ज्यापारिक अथवा औद्योगिक। युरोपियन अधिकारी जो रूपया विलायत मेवते हैं, भिन्न-भिन्न जरूरतों के लिए यहाँ तथा विलायत में नो खर्च किया जाता है, इंग्लैंड में नियुक्त श्रिधिकारियों को जो वेतन और पेंशन आहि ही जाती है और भारत सरकार विलायत में जो खर्च करती है यह एक स्वरूप हुन्ना। श्रीर दूसरा स्वरूप है गैर-सरकारी यूरोपियन जो यहाँ से धन कमाकर विलायत भेजते हैं वह। यहाँ से विलायत गया रुपया वे फिर पूँजी के रूप में वापिस लाते हैं श्रीर उन्हें मानो यहाँ के व्यापार व उद्योग का ठेका ही मिल जाता है। हिन्दुस्तान में पूंजी जमा नहीं होती है उसका मूल कारण टाटाभाई की दृष्टि में यह विलायत की श्रोर बहनेवाली सम्पत्ति की नटी ही है। वे यह नहीं कहते थे कि ब्रिटिश प्रजीपति हिन्दुस्तान मे पूँ जी न लगावे, उनका इतना ही नहना था कि वे हिन्दुश्तान की लूट वन्द कर टें, उसे दुखी व असहाय न बनावें श्रीर उन्हें लूटकर एकत्र किये धन को श्रपनी पूँ जी न बतावें। १८८० में केपिन कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा था—''दूसरे वेशों में लगनेवाली श्रीर हिन्दुस्तान में लगनेवाली ब्रिटिश पूँ जी में भेद है। श्रीर देशों में ब्रिटिश पूँ जीपति सिर्फ व्याज हो लेते हैं, परन्तु यहाँ तो मुनाफा श्रीर ।डांवडंड भी लेते हैं। इसलिए जनतक यहाँ हिन्दुस्तानी ग्रापनी पूँ बी से कारखाने न खोल सके तत्रतक उन्हे सरकार चलावे ग्रीर उनमें भारतीयों से काम लें, यूरोपियनों से नहीं। इसमें हिन्दस्तान के शरीर में फिर से एक-सचार होने लगेगा । हिन्द्रस्तान को ब्रिटिश पूँ जी की जरूरत जरूर है , परन्तु सिफं पूँ जी ही चाहिए । अपनी पूँ जी को लेकर जो वे इस देश पर हमला करते हैं और पूँ जी के दारा बो धन पैदा होता है उसे भी खा बाते हैं यह हमें मजूर नहीं है। यह कहना एक गण्य है कि हिन्दुस्तान में घन और जीवन चिरस्थायी है।

एक अर्थ में वे सुरिच्चत तो हैं अर्थात् अनियत्रित हिन्दुस्तानी राजाओं के अत्याचार में वे सुरिच्चत हैं, परन्तु इंग्लैंड जो हिन्दुस्तान से वित्त-हरण् कर रहा है उससे घन और हसिलए जीवन विल्कुल सुरिच्चत नहीं है। यहाँ यदि कोई सुरांच्चत है तो इंग्लैंड। निश्चत और निशक है तो इंग्लैंड। तीन-चार करोड़ पौड प्रांत वर्ष वे हिन्दुस्तान का घन खाते या अपने देश में बहा ले जाते हैं। यहाँ तो जान और समस्त्रारी भी सुरांच्चत नहीं है। हिन्दुस्तान के लाखों लोगों का जीवन अधपेट रोटी, भाकेकशी, अकाल और जीमारी से मौत — यहाँ है। "

"जो द्रव्यहरण इस सटी के प्रारम में हर साल ३० लाख पौड हाता था वह आज ३ करोड़ पौड हो गया है। मुहम्मद गजनी ने १८ बार हिन्दुम्तान को लूटा। उसकी सारी लूट ग्रापके १ साल की लूट से कम है। फिर उसने जो जख्म किया वह १८ हमले के बाट बन्ट तो हो गया, परन्तु आपके किये जख्म से तो खून की धाग बन्द होने की गु जा-यश ही नहीं। अपना यह वैभवशाली साम्राज्य हिन्दुस्तानियों के धन और खून पर खड़ा है। हिन्दुस्तान श्रव आपके द्रव्यहरण से बिल्कुल थक चुका है फिर भी रक्त-साव बन्द नहीं होता। इससे वह मौत की तरफ चला जा रहा हो तो आश्चर्य नहीं।"

श्चन्त को दुखी श्रीर निराश होकर उन्हें यहाँ तक कह देना पड़ा कि या तो इम रक्त-शोषण से हिन्दुस्तान नरनाट हो जायगा, या फिर वह जाग उठा तो उस चूसनेवाली शक्ति को ही ले नैठेगा।

इस तरह हिन्दुस्तान के सामने सबसे महत्त्व का प्रश्न जनता की दरिद्रता श्रीर असमरी का या श्रीर उसका एक ही उपाय था स्वराज्य । इसका उचार श्रीर प्रचार सबसे पहले दाटाभाई ने ही किया। इसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर विनाश—यह सब भारतीय जनता के रक्त-शोषण श्रीर उसके भयकर दारिद्रच में है उसका भी वैज्ञानिक प्रतिपाटन पहले उन्होंने किया। इस सबका यह स्वामाविक परिणाम होना था कि सब कार्यकर्ताश्रों की सारी शक्ति राजनीति मे ही लगे। उन्हीं के

<sup>\*</sup> Dada Bhar's speeches and writings P 203-4 and 236-38

इन विश्वारों के कारण हिन्दुस्तान में उग्र गंबनीति की बुनियाट पढ़ी। १८८० के बाद पूना में त्रिपलूण्कर, आगरकर श्रीर तिलक ने जो उग्र विचारों का नया राष्ट्रोय पद्म खड़ा किया उसके आधारभूत राजनीति श्रीर अर्थनीति के सिद्धान्त टादाभाई के पूर्वीक विचारों में मिलते हैं। फर्क इतना ही है कि टाटाभाई का विश्वास ब्रिटिश न्याय पर कायम रहा श्रीर अराली पीढ़ी का उड़ गया तथा वे अपने कर्तव्य पर विश्वास करने लगे।

१८८० से १८६५ तक का समय महाराष्ट्र में बड़े विचार मयन का समय था। इसी बाच वहाँ रानडे टल श्रीर तलक टल बने श्रीर श्रागर-कर की सरस्वती इस विवेणी सगम में कहीं गुप्त हो गई।

दादाभाई श्रीर राजडे के विचारों में एक वहां मेद था। दादाभाई हिन्दुस्तान की आर्थिक लूट और उसके राजनैतिक कारण पर ही सारा भार देते वे श्रीर श्रीद्योगिक सुधार को गीण मानते ये। हिन्दुस्तान के भापरा टारिद्रय से पैटा हानेवाली क्रान्ति की पूर्व सूचना देकर शामकी का तथा जनता को जागत करने की उनकी सतत प्रवृत्ति भा रानडे की वृत्ति से भिन्न थी। रानडे की दृष्टि में दादामाई 'गरम' थे। रानडे का मत था कि विदेशी पूँकी का भारतवर्ष मे ग्राना साभवायी है। उनका कहन। या कि यदि हमें श्रीयोगिक उन्नति करना है, झौर यदि उसके लिए ग्रावश्यक पूँ जी हमारे पास नहीं है श्रीर यदि वह हमें श्रॅंगेज देते हैं तो ग्रन्छी हा बात है। दूसरे देश थटि इंग्लैंड से पूँ जी लेकर मालामाल हाते हैं तो हम क्यों न ले १ दूसरे पच्च का कहना था कि अंग्रेज यहाँ से धन लूट-लूट कर ले जाते हैं—-इससे यहाँ पूँ जी जमा नशी होने पाती। फिर यहाँ खाली अधेजो पूँ जो ही नहीं आती, अधेज पूँ जोपति भो आते है ग्रीर निर्धन पाक्र हमें ग्रीद्योगिक गुलाम बनाते हैं। इसके सिवा व यह पूँ जी भी तो हिन्दुस्तान से ही लूट ले जाते हैं। यह ब्रिटिश पूँ जी क्या है । हमारे श्रसहाय देश पर होनेवाली एक श्रीद्योगिक चढाई ही है । तिलक - ग्रागरकर की पीढी यह मानती थी कि हमारे ग्रीर ग्रग्नेजों के स्वार्थ एक दूसरे से भिन्न ख़ौर निरोधी हैं। इस बात की ख़ोर से झॉलें मूँ द लें तो यहाँ राजनैतिक काम नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी ऋर्थ-नीति भी उनके ऋौर हमारे इस विरोध या द्वेत को विना माने नहीं चल सकती।

लेकिन रानडे के कार्य का महत्त्व एक दूसरी दृष्टि से है श्रीर उसमे उनकी चतुरस राजनीतिज्ञता विशेष रूप स टिखाई पढती है। १८७१ से वे पूना ग्राये । तबमे १८८० तक सरकारी पट पर रहकर उन्होंने सार्व-जनिक सभा के कार्य को राजनैतिक आन्दोलन का रूप दिया। उससे महाराष्ट्र मे एक नवान चेतना आई और वैध राजनीति की बुनियाट पडी। इसके विपय में ला॰ तिलक ने कहा था कि उस समय पूना की शिथि-लता दूर करके उसमे नवजावन लाने का, दिन-रात विचार करने श्रीर श्रनेक उपायों से उसे पुनः सर्जाव करने का विकट काम सबसे पहले रानडे ने ही किया। उनके कारण पूना बम्बई प्रान्तका 'बौद्धिक ख्रौर राजनैतिक गजधानी' बन गया था। १८८५ में बब काग्रेस की स्थापना करना तय हुआ तत्र उसका परला श्रधिवेशन पूना मे करना निश्चित हुआ। उस समय प्ना को को महत्त्व मिला उसका अय रानडे को ही है। फिर १⊏६५ में पूना में गरम राजनैतिक ढल बना। तबसे पूना को राजनीति में जो श्राखिल भारतीय महत्त्व प्राप्त हुन्ना वह लो॰ तिलक के श्रावसान (१६२०) तक कायम रहा, नरम दल या प्रागतिक पच रानडे को 'श्राधुनिक भारत का जनक' कहता है और राष्ट्रीय पत्त श्रपने सप्रदाय का जन्मदाता लो॰ तिलक को मानता है।

रानडे के पूना के नेतृत्व के टो भाग हां जाने हैं—एक १८७१ से १८६० तक और दूसरा १८८० से १८६३ तक। पहले भाग में उनके दाहिने हाथ थे—स्व० गरोश वासुटेव जोशी उर्फ 'सार्वजनिक काका'। १८७० में इन्होंने सार्वजनिक सभा की स्थापना की ख्रीर उसके मन्त्री रहे। शीघ्र ही रानडे के प्रयत्न से इस सस्था को राष्ट्रीय राजनैतिक स्वरूप प्राप्त हुआ। 'सार्वजनिक काका' खुद अपने काते स्त की खादी पहनते थे। यह ब्रत उन्होंने आमरण कायम रखा। श्रीचोगिक उन्नति के कार्यक्रम में वे रानडे के टाहिने हाथ थे। पिश्चमी दग की स्रीचोगिक क्रान्ति करने के उद्देश्य से सरज्ञक कर के सिद्धान्त का प्रतिपादन रानडे ने शुरू किया था, परन्तु जर्मन महायुद्ध जैसा

भीपण युद्ध भुगताने के बाद अग्रेजों ने साम्राज्य के माल के लिए रिग्न.यत करके बाहर के माल पर कर लगाने की थोडी सुविधा हिन्दुस्तान को दी। इसमें भी भारतीय कारखानो को सरच् ए मिलने की अपेचा सरकारी तिजोरी की कभी की पूर्ति करने की नीति प्रधान थी। इसलिए उसका यथेष्ट लाभ भारत को निमला। इस कारण रानडे की अर्थनीति की अपेचा 'सार्वजनिक काका' के स्वार्थ-त्यागी उत्साह से जो स्वदेशी आग्दोलन पैदा हुआ उसी के द्वारा स्वदेशी कारखानों को वास्तिविक ग्रीसाहन मिला और सक्चा देशप्रेम जाग्रत व सगठित हुआ।

रानडे ने जिस ऋर्थशास्त्र की बुनियाद डाली वह फ्रोड्रिक लिस्ट, कैरे प्रस्ति कर्मन व क्रमरीकन अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर डाली थी । एडम रिमय, रेकाडों प्रभृति इंग्लिश अर्थशास्त्रजों ने व्यक्तिवाटी खले मैदान का श्रर्थशास्त्र यूगेप में रूढ किया था। उसमे स्थूल रूप से यही प्रति-पादन किया जाता था कि जो न्यिक्त का हित है वही राष्ट्र का हित है श्रीर राष्ट्र का हित ही जगत का हित है। ये ऋर्थशास्त्रज उपदेश करते-"वैयक्तिक म्पर्धा, वैयक्तिक स्वार्थ श्रीर श्रम्तर्राष्ट्रीय खले व्यपार की बदौलत जो व्यक्ति, जो राष्ट्र श्रीर जो वर्ग आगे आवेंगे वही अपना श्रीर संसार का भौतिक हित साथ नकेंगे श्रीर इस प्राकृतिक चुनाव का विरोध करके व्यक्ति - विशेष, वर्ग - विशेष श्रीर राष्ट्र - विशेष को कानून के क्रिय बन्धनी से बॉघकर श्रीर बाद लगाकर सरक्तरण देना मानो नालायकों को सहायता देना है जिससे कि समार का धनोत्पादन नालायक लोगों के हाथ में जाकर समाप्टि रूप से जगत् का श्राहित ही होगा । इस तरह खले मैटान के ग्रीर ग्रनियत्रित व्यक्ति - सर्वा के तत्व का सर्वत्र प्रचार हो जाय तो उससे यह म्पष्ट ही है कि दुनिया के पिछड़े हुए राष्ट्र, दुवैल व्यक्ति ग्रीर निर्धन वर्ग का नाश होगा श्रीर उन्हें ग्रागे बढे हए राष्ट्र, प्रवल व्यक्ति. सघन वर्ग की श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक गुलामी में पढे रहना पढेगा।" परन्त यह स्पष्ट सस्य नैपोलियन को पराजित करनेवाले ऋौर इप कारण 'निवीरमुवीतलम्' करने का श्रिममान रखनेवाले ब्रिटिश प्रवाबाद को उन्नीसबी सदी के ग्रन्त तक पटा नहीं । स्वार्थ-ग्राविरोधी बेलिक स्वार्थ-'पोपक मिद्धान्त कायम करके उमका श्रिममान-पूर्वक प्रचार करने में इस

युग मे बिटिश प्ँजीवाद ने अपूर्व सफलता प्राप्त की है। पग्नु १६ वीं मटो के मध्य से जर्मनी और अमरीका इन औद्योगिक प्रगति में पिछुड़े हुए राष्ट्रों में राष्ट्रोय अथवा राष्ट्रवाटी अर्थशास्त्र का उटय हुआ। उसने सरज्ञक नकात के सिद्धान्त का प्रतिपाटन बोरों से किया। इस अर्थशास्त्र का रहस्य स्वर्गीय रानडे ने बहुत खूर्ची से जतलाया है—"बुद्धि और साधन नहीं समान हों वहां ऐसी स्वतन्नता देने में हर्ज नहीं, परन्तु नहीं ऐसी स्थिति नहीं है वहा ऐसी भाषा बोलना नले पर नमक छिड़कने जैसा है। सुट्टी भर प्रजल और बहुसख्यक गर्जमन्दों में उत्पत्ति का विभानन करते समय भी इसी सिद्धान्त का अर्थात् न्याय और सम चुिन का अवलवन करना चाहिए और जीवन के तमाम व्यवहारों में पुराने अथशास्त्र के सिद्धान्तों को निर्दोग न मानकर उनपर पुनर्विचार करना आवश्यक है।" प्रजीपितयों के मुकावले में सरकार को निर्धन मजदूरों का पन्न लेकर उन्हें क्यों सहायता करनी चाहिए, यह इससे अच्छी तरह समक्ष में आ सकता है।

परन्तु अन तो इससे भी आगे जाने का समय आ गया है क्योंकि आज अर्थशास्त्रीय जगत् में नियाजित आयिक मगटन, समाजवाट और स्वयपूर्ण प्रदेश — इस प्रकार क नवीन विचार सचार कर रहे हे और उन सबका मन्थन करके नवीन राष्ट्राय अर्थशास्त्र का पाया डालने की जरूरत है। अब जब कि गांधीवाद और समाजवाट का उदय हो गया है और औदोगिक कान्ति से उत्पन्न समान व न्यायोचित विभाजन के प्रश्न देश के सामने आ रहे है रानडे का ल्यशाम्त्र इनका इल हूँ दने में असमर्थ साबित होता है।

'हिन्दुस्तान पर श्रयंत्रों का महज राजनैतिक प्रमुख हो नहीं है, विलक श्रीचोगिक प्रमुख भी स्थापित हो गया है श्रीर यह प्रच्छन श्रीचोगिक प्रमुख देश के लिए बहुत हो हानिकारक है। इसके कारण राष्ट्रीय जीवन को सब शिक्तयाँ नष्ट हो जाती हैं श्रीर वह देश स्रपग हो जाता है।" यह सिद्धान्त रानडे ने सबसे पहले लोगों के सामने रक्खा श्रीर यह श्राज भी सही है। फिर भी राष्ट्र-पितामह टाटाभाई-हारा प्रतिपादित यह सख हमारे सामने सदैव बना रहना चाहिए कि एक देश का दूसरे देश पर जो श्रौशोगिक प्रमुत्व हो जाता है उसका मूल कारण राजनितिक प्रमुत्व है। इसका अर्थ यह कि आज के व्यापारियों श्रीर श्रीशोगिक युग में राजनितिक साम्राज्यशाही का परिणाम श्रीशोगिक प्रमुत्व में होता है श्रीर इसलिए यह माम्राज्यशाही पहले की सामन्तशाही से परिणाम में श्रिधिक भयावह है। इस कारण जो देश पहले के अनेक सामन्तशाही साम्राज्य से बच रहा वही इस श्रीशोगिक साम्राज्य के ५०-५५ साल में ही मौत की तरफ जाने लगा। जो देश खेती श्रीर उद्योग-धन्त्रों होनों में प्रसिद्ध था, वहीं महज कृषि-प्रधान रह गया श्रीर जिस देश का पक्का माल थूरोप में खपता था उसपर श्रपने कच्चे माल को परदेश से पक्का बनवाकर लाने की नौवत श्रा गई। ब्रिटिश राजनीति का श्रीर राजनीतिक लूट का यह अपरिहार्च परिणाम था श्रीर इसलिए ऐसे देश में स्वभावत ही राजनीति की प्रधानता मिलने लगी। १८०० में ही टाटाभाई ने लिखा था—"लोग अन्व राजनीति में श्रिधिक खूबने लगे हैं।"

हिन्दुस्तान मे वैध राजनीति की बुनियाट डालने का श्रेय रानडे की है। देश में कानून की प्रस्थापना करना शासकों का धर्म है श्रौर उसका खुपचाप पालन करना प्रजाजनों का धर्म है, यह उनकी राजनीति का प्रमुख सूत्र है। ब्रिटिश शासक भारतीयों के साथ समानता का न्यहार करे श्रौर भारतीय ब्रिटिश नाम्राज्य के प्रांत वकादार रहें यह उनका मत था, क्योंकि वे मानते थे कि कानून श्रौर शान्ति का राज्य स्थापित करने के लिए हा ईश्वर ने श्रग्रेजों का यहाँ भेजा है। मनुष्य-नीति के सब व्यवहारों में न्याय की स्थापना करना श्रीर वश-मेद या श्रद्धामेद ( धर्म-मेट ) न रखते हुए सबको समान टर्जा देना— इसे वे प्रागतिक तत्य (Spirit of Liberalism) कहतेथे। श्रंप्रेज श्रिषकारियों ने १८३३ में ईस्ट इडिया कम्पनी को मनद देते हुए जो कानून बनाया उसमें इस तत्व को माना है। श्रीर बाट में १८५८ में रानी की घोषणा में भी इसका समर्थन किया गया है इसलिए रानडे इत्यादि इसे भारतीय प्रजा का भिग्नाचार्टी मानते थे। इस सनद के श्रनुसार श्रीजों की तरह यहाँ भी प्रातिनिधिक शासन-प्रणाली चारी हो श्रीर ब्रिटिश स्त्रक्लाया में हिंदुस्तान

को माराइलिक ( श्रौपनिवेशिक ) स्वराज्य मिले यह रामडे का श्रन्तिम राजनैतिक ध्येय था। मगर १८८० से हा पूना में चिपलू एकर, श्रागरकर, तिलक स्रादि का तक्सा राष्ट्रीय पद्म बन रहा था श्रौर उन्हें माडलिक स्वराज्य का ध्येय उत्साह - वर्धक नहीं मालू म होता था। १८८२ में चिपलू स्मारकर पर लिखे मृत्युलेख में ग्रागरकर लिखते हैं— 'कमी-कमी उनका कल्पना - विहंग जब श्राकाश में ऊँची उडानें भरने लगता तब उन्हें हिन्दुस्तान स्वतन्न श्रौर प्रजासत्ताक शासन - प्रसाली में सुख से सूमता हुग्रा दिखाई देता।'

रानडे प्रागितक तो थे ही पर वैष-मार्गी भी थे। उनके वैष मार्ग का अर्थ था — बहुत दूर के ध्येय की तरफ व्यान न देते हुए ऐक दम आगे देखकर चलना और इसमें समकाने - बुकाने तथा देन - लेन की समक्रदार्ग से काम लेना। वे क्रान्तिकारक विचारों को नापमन्द करते थे और उन्हें विल्कुल अवसर न दिया जाय ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी। गामा- जिक, धार्मिक, राजनैतिक किसी भी चेत्र में क्रांति का विचार उन्हें सहन न होता था। उनके पर्श्वाध्य गोखले और गोखले के शिष्य माननीय शास्त्री ने भी अपने भाषणों में कान्त के राज्य को धक्का न लगने पान्न ऐसा ध्विन प्रकाशित की है। और यही कारण है जो न्याय स्थापना अथवा सत्यनिष्ठा के लिए कान्न भग करने का सिद्धान्त रखनेवाले महात्मा गांधी भारत सेवक - समाज के सदस्य न वन सके।

मगर दाटाभाई श्रथवा ह्यूम, इनका खयाल रानडे से भिन्न था।
ये भी राज्य - क्रान्ति नहीं चाहते थे मगर उन्हें यह भय था कि ब्रिटिश राजनीति के कारण हिन्दुस्तान मे को भयकर दिरहता फैल रही है उससे यहाँ राज्य-क्रान्ति श्रवश्य हो जायगी। इसे मद्देनजर रखकर ये लोग को कुछ कहते थे श्रीर प्रचार करते थे वह शासकों को गरम श्रीर राजदोही मालूम होता था। उनके इसा रूख में से पहले महाराष्ट्र मे श्रीर किर सारे हिन्दुस्तान में गरम राजनीति का जन्म हुआ। इसके चिह्न दिखाई देते ही रानडे ने 'सार्वजनिक सभा' में भिन्न 'डेकन सभा' कायम की। कुछ समय तक काश्रेस के सब सूत्र इन्हीं के पत्त के हाथ में रहे। बाद में वह लोकमान्य के गरम दल के हाथ में चली गई तब रानडे पत्त ने 'प्रागतिक पत्त् 'नामक सस्था खड़ी की।

एक स्रोर रानडे अपने वैध -मार्गी से लोगा के स्रवर श्रविक भारतीय सयुक्त राज्य, उत्तारदायित्व के अधिकार ब्रिटिश राष्ट्र के बरावर का टर्जा और भारतीय पार्लामेंट, इत्यादि भावनाओं के बींज बोते रहे और दूसरों ह्रोर रम्फंड में, बासुदेव बलवत फड़के ने नगर नासिक, खानदेश के रामोशों और भीजों को सहायता से लोक - सत्ता की स्थापना करने का एक क्रान्तिकारी प्रयक्ष किया ।

### : 9:

## कांग्र स का जन्म और प्रचार

"बन कि लार्ट लिटन ने राष्ट्री टरवार में बैंट हुए यह घोषणा की थी कि इन्लंट की रानी कन भारत की सम्राक्षों के पट पर प्रतिष्ठित हुई है, उसके बीस बर्पेक अन्टर ही उमी व्याम और उन्हीं दिनों में भारतीय राष्ट्रीय अवन्तीनन का जन्म हुआ।"

--लाला लाजपतराय

एक श्रोर महाराष्ट्र में १८७५ से १८८५ तक चिपल् एकर, ग्रागरकर श्रीर तिलक ने नधीन युग प्रवर्तित किया हो दूसरी श्रोर वगाल में सुरेन्द्रनाथ बनर्जों ने श्रीर रामकृष्ण मिशान ने, पजाव में श्रायं समाज ने श्रीर महास में वियासोक्ती ने राष्ट्रीयता का एक नथा युग स्वापित क्या ! इस ममय यद्यपि नरम टल का प्राचान्य था तथापि गरम टल चीरे-घारे उदय हो ग्हा था श्रीर फडके-वैसे सशस्त्र-कान्ति चाहनेवाले लोग मी थे ! बनता की टरिद्रता श्रीर फाकेकणी को देखकर उनके हृदय को बड़ी पीडा होती थी श्रीर उनसे उसका एव राष्ट्र का उद्धार करने के लिए बगावत के सिवा उनको कोई दूसरा सस्ता नहीं सुमाई देता था । श्रभेच राजनीतिजों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान में बचर्टस्त राज्य-कानित्जों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान में बचर्टस्त राज्य-कानित्जों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान में बचर्टस्त राज्य-कानित्जों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान में बचर्टस्त राज्य-कानित्जों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान के लिए हिन्दुस्तानी देश-भक्त श्रीर कुछ श्रमेव राजनीतिजों के वस्त्र इसरी श्रीर एक श्रीर हुम, वेडरक्त श्रीर दूसरी श्रीर टाटामाई, रानडे, वनर्जा, बोस, श्रीर स्त्र म, वेडरक्त श्रीर दूसरी श्रीर टाटामाई, रानडे, वनर्जा, बोस, श्रीर

तैलग मुख्य थे। सहयोग श्रीर साम्राज्य - निष्ठा की नींव पर वैध श्राटोजन के श्राधार पर काग्रेस कायम हुई।

काग्रेस की स्थापना के पहले एक - टो छ० म० ग्रान्टोलन हो चुके थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के 'इडियन एसो।सथेशन' ने सिंवल सिवस-परीला के वारे में ग्रान्टोलन उठाया था। वे उम्मीटवारों की उम्र २१ के बजाक १६ वर्ष चाहते थे। इसक बाट ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को १८८३ में ग्राद्शलत की तौहीन के ग्राप्ताध में टो महीने को साटो कैट की सजा हुई। इघर महाराष्ट्र में इन्हीं टिनों तिलक - ग्रागरकर को बवें प्रकरण में तीन - तीन महीने की साटी सजा मिली। इससे बगाल श्रीर महाराष्ट्र में इन लोगों का प्रभाव काफी बढ गया। बनर्जी ने एक ग्रीर ग्रादोलन मी उठाया जिसका सबध था फौजटारी भामलों में वर्ष- मेट नष्ट करने के लिए पेश हुए इलबर्ट बिल से। सुरेन्द्रनाथ ने इस बिल का समर्थन किया। इन ग्रान्टोलनों के सबध में ग्राप्टेजों ने जो स्व ग्रास्टितयार क्या उसने टिला दिया कि ग्राप्टेज लोगों ग्रीर हिन्दुन्तानियों के टिलों में मेल कैटना मिक्कल है।

बम्बई काग्रेस के प्रथम श्रिधिवेशन में सारे देश के ७२ प्रतिनि।ष श्राये थे। उमेशचन्द्र बनर्जी उसके श्रध्यच्च थे। वे ईसाई थे। उन्हाने श्रपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि हिन्दुस्तान में लोक्सचा राज्य - पद्धित कायम करने के मानी ब्रिटिश साम्राज्य का द्रोह हिंगं नहीं है। इस श्रिधिवेशन का काम तीन दिन चला श्रीर नौ प्रस्ताव पास हुए।

पहला प्रस्ताव इस श्राध्य का था कि शासन - व्यावस्था की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन मुकरेर किया जाय। एक प्रस्ताव का धारा-समाओं में बड़ी तादाद में लोकनियुक्त प्रतिनिधि लिए जांग, बजढ धारा-समाओं में पेश किये बाय, श्रादि था। एक प्रस्ताव के द्वारा इडिया नौसिल रद्द करने की माँग की गई थी। एक प्रकार से ये प्रस्ताय अनियंत्रत पद्धित को मिटाकर लोक - प्रतिनिधियों का प्रवेश शासन - कार्य में हो, इस दृष्टि से किये गये थे। इन माँगों का पूरा होना तो दूर, धारा सभा में लोक - नियुक्त प्रतिनिधियों के प्रवेश १६०६ के लिए तक राह देखनी पड़ी। लेकिन तबतक मारतीय नेताओं का वध - मार्ग से विश्वास हट

चुका या ग्रीर देश में नि:शस्त्र-क्रान्तिवाटी ग्रीर सशस्त्र क्रान्तिवादी ये दो नये दल हो गये थे। इसके बाद यहाँ की नौकरशाही में हिंदस्तानियों का ग्राधिक प्रवेश हो, सिविल मर्विस पराद्या हिन्दुस्तान में हो, सैनिक खर्च न बढाया जाय, मारत सरकार के कज की जिम्मेटारी साम्राज्य - सरकार ले, इत्यादि प्रस्ताव पास हुए हैं । ।फर भी कांग्रेस के ब्राठ साल मुख्यत: पर्वोक्त संघार कराने के प्रयत्न में गये। १८६३ में लाई कॉस का इंडियन कौंसिल बिल कानून बनकर सामने आया जिससे भारतीय नेताओं को विश्वास हो गया कि अब दस-बारह साल तक किसी सुधार की आशा नहीं। इस कानून में लोक-नियुक्त प्रतिनिधि चुनने का अविकार नहीं दिया गया था । इन सुधारों के थोड़े ही दिनों के बाद गरम - नगम दो दल बन गये, हिंदू - मुनलमाना के टर्गे शुरू हुए और का ग्रेसने शासन - सुधार का ग्रान्टोलन बन्ट कर दिया। वह लोकमत प्रदर्शित करनेवाला वार्धिक सम्मेलन मात्र रह गई। गरम दल के लोग नौकरशाही के रोग के शिकार वनकर राजद्रोह के अपराध में जेल की हवा खाने चले गये। यह गरम-नरम राजनैतिक मतभेड, हिंदू-मुनलभानों के उसे थ्रोर गरमटल वालो के कारावास की घटनाए बम्बई - पूने में हुई इमलिए इनकी तरफ सारे राष्ट्र का ध्यान श्रपने - श्राप चना गया।

काग्रेस का दूमग श्राधवेशन कलकत्ते में दादामाई नीरोबी की श्रध्यक्ता में, तीसरा मद्राम में गटक्दान तैयवजी वो श्रध्यक्ता में, दीसरा मद्राम में गटक्दान तैयवजी वो श्रध्यक्ता में, हुआ। पहले श्रध्यक्त ईसाई, दूमरे पारसा श्रार तीसरे मुसलमान — यह देखकर नौकरशाही के मन में काग्रेस का केटता हुई लोक - पियता को देखकर ह्यू म साहव ने तय किया कि उसे इंग्लैंड को एटो कार्ने ला - लाग की तरह लागा में श्राव्योक्त करनेवाला सरया का रूप दिया वाय उन्होंने श्रयने भाषयों में भारत माता को पांचत्र भूमि में गहनेवाले प्रत्येक भारतीय से सहकारी, भाई, श्रीर श्रावश्यकता पहने पर सैनिक, बनने को श्राशा प्रकट की। काग्रेस के द्वारा श्राटोलन श्रीर लोक - जाग्रति करने की इस नीति से सरकार में श्रीर उसमें विरोध पैदा हाने लगा। रूप्पद में तो कलकत्ते में दूसरे श्रविवेशन के बाद खुद लाई डफरिन ने काग्रेस के प्रतिनिधियों

को एक 'यनभोजन' दिया था श्रीर मद्रास श्रिष्ठियम में ता वहाँ के गर्वनर गये भी थे, परत चौथे श्रिष्ठियान क समय इलाहाबाट में मडप के लिए जगह भी न मिल सके, ऐसी कार्रवाई सरकारी श्रिष्ठकारियों ने श्रुष्ट कर दा। श्रिष्ठवेशन में श्रानेवाले प्रतिनिधिया पर ककावटे लगाने श्रीर कार्यक्तांश्रों से जमानते लेने की कार्रवाई श्रुरू की गई। पजाव में ५-६ हजार लोगों से जमानत-मुचलके मागे गये। इस विशेष से कांग्रेस का लोक- प्रियता बढने लगी। इस श्रिष्ठवेशन में १२४८ प्रतिनिध श्राये थे श्रीर कलकत्ते के यूरोपियन व्यापारी मि॰ यूल श्रुष्ट्रचत्त का समयेन किया श्रीर लाडे भापण में उन्होंने प्रातिनिधिक थोजना श्रमल में न श्राये तवतक इंग्लैंड को चाहिए कि वह श्रपने को इन्दुस्तान का ट्रस्टा समस्कर राजपाट चलावे. ऐसा विचार उन्होंने प्रकटे किया।

इस श्रिष्वेशन के बाद काग्रेस के प्रधान मन्नी स्मूम श्रीर युक्तप्रान्त के गवर्नर सर ऑक्लैंड कोलियन से पत्रस्यवहार भी हुआ! सर श्रॉकलैंड ने बताया कि सरकार श्रीर श्रिषकारी वर्ग के विरुद्ध जो श्राप करोर शब्दों का प्रयोग करते है और विरोधा प्रचार करते है उससे द्वेप फेलने श्रीर विरोधी पन्न खडे हो जाने की समावना है। इससे वेहतर है कि श्राप राजनैतिक सुधार की अपेद्धा समाजिक सुधार की तरफ ही काग्रेस को ले जाये। इसके जवाब मे स्मूम साहब ने लिखा कि हम तो श्रग्रेज सरकार के प्रति द्वेष नहीं प्रेम ही फैलाते हैं। हॉ, श्रात्याचारो का निपेष श्रवश्य ही करते हैं। विरोधी प्रचार तो यहाँ के सुट्टी भर श्रधगोरे कर रहे हैं। देहात के लोगों में शासन - व्यवस्था के प्रति बहुत श्रसन्तोप है। दुःख श्रीर श्रन्याय उनके लिए श्रव श्रसहा हो गया है श्रीर उसे मिटाये जिना भावी सकट श्रव टल नहीं सकता।

शासको के इस रोप की परवाह न करते हुए हा म साहन ने अपना काम जोरो से जारी रक्खा। इघर टाटाभाई ने इंग्लैंड में पार्लामेंट के सदस्यों का सहानुभूति प्राप्त की और वहाँ घारा - समा के सुवार के लिए एक जिल पार्लामेंट में लाने का उद्योग किया। बॉन ब्राइट, फॉसेट और चार्ल्स ब्रेंडलॉ पार्लामेंट के ये सदस्य कांग्रेस के साथ बढ़ी सहानुभूति रखने

लगे। बेडलॉ १८८६ के बस्वर्डवाले श्राचिवेशन में स्राये भी में स्रीर उन्होंने एक भाषण भी दिया था। इस चर्ष मि० वेडरवर्न श्राध्यन्न थे। इसके बाट का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ जिसका अध्यक्त पद फीगेजशाह मेहता ने स्वीकार किया था। इस समय यह हुसम विकाला गया कि कांग्रेस में सरकारी ऋधिकारी दर्शक के तौर पर भी न बायें। एक डेपुटेशन रग्लैंड भेजने का प्रस्ताव पास हुत्रा स्नेर १८६३ वाला श्राधिवेशन इंग्लैंड में ही किया जाय ऐसा प्रस्ताव हुआ। इसपर से मि॰ हाम को यह सुभा कि फिलहाल कुछ साल तक हिन्दुस्तान में कांग्रेस का अधिवेशन ही रोक दिया जाय, और इंग्लैंड में शुरू कर दिया जाय! इस ग्राशम का एक परिपन्न मी उन्होंने निकाला। इसपर काग्रेस के नेतात्रों में वडी चर्ची हुई। नरमहल चालो को वह राजदोह की तरफ जाता हुया दिखाई दिया। नागपुर में श्राांखर इसका निर्यांय करने के श्लिए भारत के बहुत से प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं का एक मंडल नियुक्त किया गया जिसने अन्त में यह फैमला दिया कि काम स के अधिवेशन जारी रहे ; परन्तु उसे मि॰ ह्याम को आन्दोलनकारी रूप देना चाहते थे, पह न हुआ श्रीर केवल वार्षिक नम्मेलन होते रहे।

इससे प्ना के युवक टल के नेता तिलक श्रीर श्रागरकर को बहुत बुरा लगा श्रीर उन्होंने उस परिपत्र का' श्राशय श्रखवारों में ब्रापकर श्रपने पर राजद्रोह का मुक्टमा जलाने की चुनौतों करकार को दी। श्रन्त में निराश होकर हा म साहब बिलायत चले गये। उनका किसी ने साथ न दिया। पूना के तिर्फ हो बुवक देशमक्तरे ने उनका समर्थन किया— तिलक श्रीर श्रागरकर ने । इनमें से श्रागरकर तो जल्दी ही स्वर्गवासी हो गये श्रीर लोकमान्य तिलक पर कांग्रेस को श्रान्टोलनकारी सस्था बनाने का भार श्रा पड़ा । हा म श्रीर टाटामार्ड के समय श्रारम्भ के १०-१२ वर्षों में को उत्साह कांग्रेस में रहा, वह बाट के मेहता श्रीर वाचा युग के १०-१२ वर्षों में नहीं रहा श्रीर युवक वर्ग पर यह श्रमर पड़ता रहा कि कांग्रेस सरकारी रोप के सामने दव गई।

श्रारम्भ के टस अधिवेशनों में कांग्रेस पर टो सकट श्राये। एक

सरकार के रोष का श्रीर दूसरा हिंदू-मुसलमाना के टगो का, श्रीर उमके पल्ले पढ़ा सिर्फ १८६३ का खोखला सुवार - कान्न। फिर उस समय की हालत को देखते हुए, यही कहना होगा कि काग्रेस की यह प्रगति सन्तोष जनक थी। यहाँ से श्रव श्रर्थात् १८६५ के बाद महाराष्ट्र लोक-मान्य तिलक का स्वतत्र राष्ट्रीय दल कायम हुश्रा। बाद में वह मत्र जगह फैला। इसके श्रागे का राजनैतिक घटना कम देने के पहले १८७५ से १८६५ तक २० साल में सामाजिक श्रीर धामिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के सबध में कीन-कीन से नये विचार-प्रवाह भारतीय वातावरण में सचार कर रहे थे, इसका विचार कर ले।

## : ६ :

# भारतीय संस्कृति का तत्वमंथन

"हमारा मनुष्यत्व मुक्त होना चाहिए, हमारी अगाए कॅची उछलनी चाहिएँ, कर्नव्य-पालन में कभी गलती न करनेवाली श्रद्धा जागृन होनी चाहिए, मबसे समरिट से व्यवहार करनेवाली न्यायवृद्धि प्रञ्जलित होनी चाहिए, वृद्धि पर आये हुए मब बाटल विखर जाने चाहिएँ और सब प्रकार के बाधों से मुक्त होकर हमारे प्रेम की गगा बहने लगनी चाहिए—तभी हिन्दुस्तान को नवजीवन प्राप्त होगा और मन्पार के अन्य राष्ट्रों में अपना योग्य स्थान प्राप्त .करके यह देश अपनी परिस्थिति पर और भविष्य पर अपना प्रमुख जमा सनेगा। उम समय अकाल और रोग, जुल्म और दु रा ये बातें निर्फ रत-कथा रह जायगी और जिन पुरायों को हम आव केवल दत - कथा कहते है उसी पुराया - काल के अनुनार पुन भगवान इस भूमि पर अवतार लेंगे और वे मानव समाज में सचार करने लगेंगे।"

— न्या० रानडे

"ज्यों - ज्यों बुद्धि का विकास होता जाता है और कार्य - कार या सम्बन्ध अच्छी तरह समक्ष में आने लगता है, त्यों त्यों प्राथमिक और पीराणिक कल्पना मिथ्या प्रतीत होने लगती है और भृत, पिशाच, देव-दानव आदि महज कल्पना से उत्पन्न की हुई शिक्तयों की असल्यता की प्रतीति होती है, यूजा व प्रार्थना का जोर कम होता है और कुछ समय सारे ब्रह्माड को उत्पन्न करके उपका परिपालन व नाश करनेवाल एक परमास्मा की कल्पना उदय होती है, लेकिन, आगे चलकर

चेदांत-विचार के कुंट में प्रज्वलित हुई श्रिग्न में द्वेत भी भरम हो जाता है श्रीर 'श्रह अक्काऽस्मि' यही श्रनिर्वचनीय विचार पीछे रह जाता है ! व्यक्ति के श्रीर राष्ट्र के धर्म-विचारों की यह पराकाश है।"

—गो. ग. श्रागरकर

''इम वजह से कर्म, बुद्धि (झान) और प्रेम (सिंक) इन तीनों का विरोध नष्ट होकर मारे जीवन को यहमय करने का प्रतिपादन करनेवाला गीता-धर्मे सारे वैदिक धर्मों का सार है। यह नित्यवर्मे पहचानकर सिर्फ कर्तव्य सममक्तर प्राणी मात्र के हित के लिए महान् उद्योग करनेवाले और पुरुपार्थी पुरुप जब इम मारत-भूमि को अलङ्कन करते ये तब यह देग परमेश्वर की कृपा का पात्र था। और झान के ही नहीं पेशवर्य के भी गित्वर पर पहुचा हुआ था, और जब यह टोनों बगह अयस्कर पूर्वतर धर्म खूट गया तबने उसकी इतन गिरने लगी।

-लो. तिलक

१८७५ ई० से १८६५ ई० तक के समय में हिंदुस्रों को अपनी सस्कृति की श्रेष्ठता का पता चला। पहले को पिश्चमी सम्यता के प्रकाशन से सुशिक्तित लोगों की हिंछ चौंधिया गई थी अब वह स्थिति बदल गई थी और उनमें अपनी कार्य-शिक्त का आत्मिवश्वास और अपने राष्ट्र के भविष्य के सम्बन्ध में उल्ल्वल आशा प्रतीत होने लगी। १८७५ के पहले के हम लोगों के और उसके बाट के देशमक कार्यकर्ताओं के उद्गारों में यही मुख्य अन्तर दिखाई देता है। इस समय को-जो नई इलचले उत्पन्न हुई वे सब इसी नथे आत्मिवश्वास पर अविद्यत थीं। पुरानी पीढी के कार्यकर्ताओं को मी यह नथा हश्य देखकर अपने राष्ट्र के भविष्य के बारे में आशा होने लगा। पराधीनता के आधात से मूर्च्छित इस खडतुल्य प्रचएड राष्ट्र में नव चैतन्य का संचार होने लगा। अपनी स्वतन्त्रता को कलक उसे दिखाई पबने लगी। इस नवजीवन और ज्तन आशावाद के समय में लोक-बागित करनेवाले मिन्न-भिन्न संस्कार पढ़े लगे।

महाराष्ट्र मे विष्णुशास्त्री चिपलूर्णकर ने १८७४ में निबन्वमाला शुरू करके एक नवीन स्वामिमानी राष्ट्रीय विचार-सम्प्रदाय उत्पन्न किया। उसीको आगे बढाकर लोकमान्य तिलक और इतिहासाचार्य राजवाडे ने महार होय इतिहास की पार्श्वभूमि पर ब्राधुनिक मारत का चित्रपरो खीचने को शुक्यात का। इस सम्प्रदाय की सामाजिक सुधार-सम्बन्ध तात्विक भूमिका लोकमान्य के शब्दों में इस प्रकार है-"बवतक न्यतत्रता का ग्रथवा राष्ट्रीयता का ग्राभिमान या तेज कायम और जाएत है तब-तक समाज-रचना में कुछ दोप भी हो तो राष्ट्र की उन्नति श्रयवा उत्कर्प में बाधक नहीं होता। इमलिए (विशिष्ट) समाज रचना की अपेता लोगों में ग्रपनी संस्थाओं और ग्रपने देश के प्रति ग्रभिमान जागत रखने की चेष्टा प्रत्येक देशभक्त को करनी चाहिए। इसीको हमने स्वाभिमानी राष्ट्रवाट नाम दिया है। इसका श्राधार सामान्यत वर्णाश्रम-धर्म है श्रीर महाराष्ट्र के इतिहास में इसीको महाराष्ट्र-धर्म कहा गया है। भगवद्गीता श्रीर टासबोब इस राष्ट्रवाट या राष्ट्रवर्म के श्राधार हैं। शिवाजी महाराज इस धर्म के आराध्य देव और भगवान श्रीकृष्ण का प्रवृत्ति - परक कर्मयोग और शकराचार्य का श्रद्धेत सिद्धान्त और सनातन धर्मनिष्ठा यह परस्पराप्राप्त सस्कृति - धन है। इसे सामाजिक सधार तो श्रभीष्ट है, परन्तु इसका यह मत है कि हमारी संस्कृति का पाया पश्चिमी सस्कृति की अपेक्ता अविक श्रेष्ठ तत्वों पर डाला गया है श्रीर इसने महाराष्ट्र में यह श्रद्धा पैटा की है कि सारे जगत का मार्ग-टर्शन करने का सामर्थ्य मारतीय संस्कृति मे है। महाराष्ट्र में गरम राजनीति नो इसी सप्रदाय ने व्यापक किया है और इसी पत्त के धुरन्धर नेता लो॰ तिलक ने प्रगति दल से हटाकर कांग्रेस को गरम राष्ट्र य दल के हाथों में भौव दिया ।

महाराष्ट्र के राष्ट्रवाट के इतिहास में आगरकर का भी खास स्थान है। १८८० से १८६५ तक उन्होंने शुद्ध विवेदवाट के आधार पर उम्र राष्ट्रीरता के निर्माण करने का प्रयत्न किया है। उन्हे अगर सब बातों में पश्चिमी लोगों की नकल करना अर्थात् एक प्रकार की देशाभिमान-श्न्यता पसन्ट न थी, तो सब प्रश्नीय बातों के समर्थन करने का देशाभिमान भी पसन्ट नहीं था। वे कहते थे कि सच्चा मार्ग दोनों के बीच का है। उनका मत था कि हमारी मूल प्रकृति अर्थात् मारतीय आर्यत्व की न छोड़ते हुए नवीन पश्चिमी शिक्षा और उसके साथ आनेवाले नवीन

विचारों को उचित तोर पर ग्रागीकार करने में ही हमारा भला है।

दसी समय बगाल पजात्र त्रोंग्मद्रास के प्रातों में भी एक प्रकार की विचार-क्रान्त हो रही थी और भारतीय सस्कृति की अष्ठता, वेदान्त-विचारों की महत्ता, वर्णाश्रम-धर्म के समाज-धारणा के लिए उपयोगी तत्व, इनको मच जगह प्रधानता मिल रही थी। बगाल का रामकृष्ण मिरान, पजाब का आर्थ ममाज और महास की थियाँसाफी-ये सब विचार-सप्रदाय भारतीत मग्हित की अष्ठता पर आयारित थे, परन्तु महाराष्ट्र और दृग्ने प्राता की विचार-जायित में एक बड़ा अतर था। महाराष्ट्र में जसे लोकमान्य ममाज-सुधार की अप्रधानता देकर राजनैतिक आग्होलन की प्रधानता देने और आगग्वर - जैसे शुद्ध बुद्धवाद के आश्रय पर सर्वागीया नुधार का समर्थन करनेवाले नेता ये वैसे हसरे प्राता में नहीं थे।

यहाँ पर यह साफ कर देना जरूरी है कि इस सुवार के मामले में गनडे ग्रांर श्रागरकर पत्त के मत तत्वतः विलक्क भिन्न थे। रानडे श्रह्वैत-वाट ग्रीर बीडमत की नास्तिक मत समभते ये श्रीर इसलिए श्रवने प्रार्थना ममान को उन्होंने बहा ममाज नाम न देने दिया । इसका कारण उन्हाने यह बताया कि बहा मध्य से बेटान्तियों के निर्मुण पग्बहा का बोध होता है इमिनये हमारे देत ग्रथवा विशिष्टा देत विचारों के लिए प्रार्थना नमाज नाम ग्रथिक भीज होगा। उनका मत था कि ग्रपनी परम्परा को न छोडकर प्रचार करना चाहिए । हिंदू संस्कृति में जिम तरह गौतम बुद्ध श्रीर शकरानार्य हो महान् विभृतियाँ प्राचीन समय में हो गई', उसी तरह महाराष्ट्र मे त्राञ्जनिक नमय में श्रागरकर श्रीर तिलक ये दो महान् त्रिभृतिया हुई है। बुद्ध श्रार शक्याचार्य टोनो प्रयार बुद्धिवाटी थे : पर एक ने वेटिक परम्परा छोर वर्ण व्यवस्था पर अकट आक्रमण किया छौर बुद्धिवाट के श्राश्रा में निरीश्यखाट की मजिल तक पहेंचे श्रीर इसरे ने ग्रद्धेत वेदान्त का ग्राश्चर लेकर मायिक डेश्चर का ग्रस्तित्व मान्य करके वंदिक परम्परा श्रीर वर्ण - व्यवस्था को धका न पहुँचाते हुए हिन्दू सस्कृति का उद्वार किया। आगरकर का पथ गीतम बुद्ध के प्रयक्ष की तरह था श्रोर तिलक का प्रयत्न शकराचार्य की तरह था। श्रागरकर का बुद्धिवाद जैसा तिलक को चिकर न हुआ उसी प्रकार वह रानडे को भी पहले से मान्य न था। रानडे की राजनीति भी अद्धा-युग को थी और उन्हें परम्परा प्रग होने की अपेन्धा भी राजशासन मंग होने की भीति अधिक मालूम होती थी। श्रागरकर की स्वतन बुद्धि कहती थी कि जरूरत पह जाय तो परम्परा और राज्य-शासन दोनों का उस्लायन करके हमें अपनी सत्यिष्ठा कायम रखनी चाहिए। अपनी इसी स्वतन बुद्धि के कारण श्रागरकर ने उम्र राजनीति और उम्र समाजनीति का नीकारोपण महागष्ट्र में किया और तिलक ने सामाजिक और धार्मिक विषय में परपरा रच्चण का सिद्धात स्वीकार करके राजनीतिक विषय में परतन्ता की परपरा तोडने का उपदेश दिया और अपने प्रस्तर बुद्धाद पर वेटान का श्रावरण चढाकर वर्णाअम-धर्म की बुनियाट को बरा भीन हिलाते हुए राष्ट्र-निर्माण करने का प्रयत्न किया तथा सारे राष्ट्र की शिक्त और बुद्धि उम्र राजनीति पर केन्द्रित की।

वगाल मे इन्ही दिनों कलकत्ता के पास दक्षिगोश्वर के मन्दिर में एक महान् विभूति ब्राकर रही थी जिसने वहाँ के लोगों का ध्यान ब्रह्म समाज की ख्रोर से खपने वेटान्त की तरफ खीच लिया । वे ये रामकृष्ण परमहस । राजा राममोहन सब की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में महर्पि देवेन्द्रनाथ ठाकुर श्रौर केशवचन्द्र सेन ये दो प्रसिद्ध नेता हए। १८४२ में देवेन्द्रनाथ श्रीर १८५७ के बाद केशवचन्द्र सेन आगे आने लगे। केशवचन्द्र ने ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म की तरफ मुकाया ख्रीर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नामक स्वतत्र शाखा १८६६ में स्थापित की । तत्र पुराने ब्रह्मसमाज का नाम 'श्रादि ब्रह्म समाज' पड गया । श्रादि ब्रह्म समाज का मुकाव भारतीय सस्कृति की श्रेष्ठता की तरफ है ज्योर उसका यह विश्वास है कि पूर्वा श्रीर पश्चिमी संस्कृति के मेल से ही वास्तविक मानव-सुधार होगा। काव-सम्राट् रवीन्द्रनाथ इस ब्रह्म समाज की ग्राधनिक भारत को बहमत्य देन है स्रीर महात्मा गाधी के बाट ससार में भारत की कीर्ति फैलाने में उनकी विभृतिमत्ता कारण हुई। वे जैसे सर्वश्रेष्ठ कवि ये वैसे ही तत्वज्ञ भी थे श्रौर उनके तात्विक धर्म-प्रवचन मिक्तरस से लवालव श्रौर श्रीपनिपर्टिक ज्ञान से भरे हुए होते थे। पश्चिमी लोगों की सकुचित

राष्ट्रभावना से उत्पन्न साम्राज्यवाद, भौतिक सुखों के लिए उनकी अमर्थाद तृष्णा, पूँजीवाट का सगठित लोभ और सैनिकवाद की सगठित हिसा इस यूरोपीय संस्कृति का श्रंघानुकरण न करो । दूसरो तरफ अपनी संस्कृति की प्राचीन आध्यात्मिक सूर्मिका को छोडकर जापान की तरह पश्चिमी जड़वादी और हिंसक न बनो । यह सन्देश ने मारतवर्ष को दे रहे थे ।

१८७५ के बाद केशबचन्द्र सेन खट भी परमहस से प्रभावित हुए श्रीर बाट में नरेन्द्रनाथ दत्त जो कि नास्तिक थे श्रीर स्पेन्सर के श्रन्यायी थे रामकृष्ण परमहस के सपर्क में श्राये । उन्होंने परमहंस से पूछा, "क्या श्राप मके ईश्वर का दशैन करा हैंगे १" उन्होंने उत्तर दिया "हाँ"। तब नरेन्द्रनाथ उनके शिष्य हो गये, जो बाद में स्वामी विवेकानन्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए । परमहस के प्रसाद से उन्हें यह निश्चय होता गया कि भारतवर्ष में परमेश्वर - प्राप्ति का भी एक अनुभवगम्य शास्त्र है श्रीर इन श्रध्यात्मशास्त्र के सिद्धान्त भी भौतिक शास्त्र की तरह प्रमाशा-सिद्ध श्रीर श्रनभवराम्य हैं। वह धर्म-बाह्य विधि-विधानों की या कर्मठता की कवायद नहीं है. बलिक ग्रात्म-साचारकार का विषय है और ग्राहम-साजात्कार ही सब धर्मों का साध्य है। उनके बहिन्ग कैसे ही विविध विलक्ष विरोधी क्यों न दिखाई दें, परन्तु वास्तविक धर्म एक ही है श्रीर भिन्न-भिन्न धर्म उसी एक विश्वधर्म के विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा पथ हैं। ये दो सिद्धान्त उन्हें ग्रापने गुरु से मिले । १८६३ में शिकागी की सर्व-धर्म-परिषद में वे 'श्रह ब्रह्माऽस्मि' इस सिद्धान्त पर आधारित श्रदैत तत्वज्ञान की सर्वेश्रेष्ठता श्रीर उसके श्राधार पर विज्वधर्म की प्राप्ति का सदेश देने गये। श्रपने गुरु के स्मारक के रूप में उनका सदेश सारी दनिया में फैलाने के लिए १८८६ में उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था स्थापित की। सनातन हिन्दूधर्म के आधार पर व्यापक विश्वधर्म का सदेश दुनिया को देना, लोगों को यह विश्वास करा देना कि म्राहैत वेदान्त भौतिक शास्त्र की प्रगति के कारण मिथ्या नहीं ठहर सकता. भौतिक प्रगति को श्रीर प्रजाति - परता को प्रधानता देकर वेदान्त को कर्ट -

प्रवण बनाना, ईसाई पादरियों की तरह धम्मीचरण में लोक -सेवा की प्रधानता देना और धर्म के आधार पर राष्ट्र-मिक्त और स्वामिमान की ज्योति जलाकर लोगों में परतज्ञता क विरुद्ध-कार्ति भाव फैलाना—इस प्रकार बहुविध कार्य रामकृत्ण-मिशन ने किया है।

पजान में भी कुछ पहले से विचार-काति हो रही थी। उसका श्रेय श्रायं समाज को है। उसके सस्थापक स्वामी दयानन्द का जन्म १८२४ में काठियानाट के एक ब्राह्मण - कुल में हुआ। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य-वित धारण किया। फिर सन्यास लेकर १८७५ में वस्नई में आर्थ-समाज की स्थापना की जिसकी एक शाखा १८७७ में पजान में कायम हुई। लाला हसराज, लाला मुन्धी राम उर्फ स्वामी श्रद्धानन्द श्रीर लाला लाजपतराय इन तीन विभृतियों के कारण पजान की इन शाखा को बहुत महत्त्व मिला।

आर्य समाज के सिद्धान्त स्त्तेप में इस प्रकार हैं—परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का जान वेदों में है, इसलिए वेदों का अध्ययन करना हिन्दू मात्र का कर्त्तेच्य है। वेदा व्ययन का अधिकार मनुष्य - मात्र को है। वेद आयों के पवित्र अन्य हैं और उन्हें सब हिंदुओं को प्रमाण मानना चाहिए। वैदिक काल में मानव - सस्कृति पूर्णावस्था को पहुँची हुई थी और समाज-रचना के सब श्रेष्ठ तस्व वर्णाश्रम धर्म में हैं। चातुर्वपर्य जन्मसिद्ध नहीं, गुण्कर्म पर अवलित्र होना चाहिए और जिसमें जिस वर्ण के गुण हों उसे उसी वर्ण के अधिकार मिलने चाहिए। आयों के वैदिक धर्म का द्वार सब धर्म वालों के लिए खुला रहना चाहिए और शुद्ध करके किसी भी धर्म के माननेवाले को वैदिक धर्म में आने की छुट्टी रहनी चाहिए। आर्य धर्म की स्वाचा सारे बगत् को देना यही जगदुद्धार का मार्ग है और आर्यावर्त आयों का ही देश है।

त्रायं समाज ने हिन्दू समाज को आक्रामक स्वरूप देने का प्रयत्न किया अर्थात् ईसाई और मुसलमान धर्म-प्रचारकों की कहता और आक्रामक शक्ति हिन्दू समाज में पैदा करने की कोशिश की। उसी तरह मूर्तिपृजा, बालविवाह, स्त्रियों को गुलामी, जन्मसिद्ध अस्पुरुयता इत्यादि दोषों पर भी उन्होंने बनरहस्त इमला किया। इसकी बदौलत सुधार-दल में त्याग और सन्यासपृत्ति, लोक सेवा का वत श्रीर धर्मनिष्ठा का तेज निर्माण हुआ। आर्थ समाज ने राष्ट्रीयता श्रीर उम राजनीति श्रीर हिन्दू समाज की राजनैतिक कान्ति-माचना को गति दीयी। इसमें कोई सन्देह नहीं।

स्वामी ट्यानट के निमवण पर वियोगिंगी के दो सस्यापक मैंडम क्लेंचेटस्की श्रोर कर्नल श्रत्काट हिन्दुस्तान में आये और उन्होंने ववई में अपने
भापण में हिंदुस्तानियों को बताया कि भारतवर्ष का नेतृत्व भारतवासियों
को ही करना चाहिए। भारत को अपनी आस्यात्मिक सस्कृति का अभिमान
कभी न छोड़ना चाहिए। इसीसे हिंदुस्तान का सक्का उद्धार होगा।
यियोगोंकी सर्वधर्म सक्काहक विचार-सपदाय है। १८६३ में एनिवेसेट
हिंदुस्तान में आई। कर्नल अल्काट का सुकाय बुद्धवर्म की तरफ था
और मिसेन वेसेंट ओक्ट्रप्ण की मक्त थीं। उन्होंने काशी में सेट्रल हिंदू
कालेज कायम करके हिंदु गों में वर्म-बाग्रित और राष्ट्रभक्ति पेटा करने
का प्रयक्ष किया। आखिर में वे राजनेतिक च्रेत्र में मी आई, परन्तु उप
राष्ट्रीयता को उनकी तरफ से बहुत सहायता नहीं मिली। फिर मी
हिंदुन्तानियों में अपनी सर्कृति के प्रति आधिमान पदा करने का काम
उन्होंने ठीक न्दीक किया है।

बद्यपि इस तरह भिन्न-भिन्न प्रातों में भिन्न-भिन्न महान् न्यिक्तयों के हारा विचार-काति हो रही थी तो भी राजनैतिक ज्ञेत्र में को नार्यात लो॰ तिलक के हारा हुई उसकी तुलना किसीसे नहीं की चा सकती। उनके पुरुपार्थ से ब्रिटिश सत्ता भी हिल गई। उनके स्वतत्र राजनैतिक कार्य का पारम्म १८६५ से हुआ। परन्तु ४-५ साल में ही उनकी कीति सारे हिंदुस्तान में फैल गई और अभेन श्राधिकारियों ने यह शोर मचाना शुरू किया कि महाराष्ट्र में तिलक दल कार्तिवाद का जनक है। इस चिलाइट से अथवा स्ताधारियों ने नो मास उन्हें दिया, उससे उनका बल उल्टे नहता चला गया और १६०५ के लगमग उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान के तमाम अवक देशमकों ने एकत्र होकर कार्यस्व को

गरम नोति पर लाने का निश्चय किया।

लोकमान्य ने सास्क्रांतक पुनरुजीवन के ग्राधार पर जो राष्ट्रीयता निर्माण की उसके करण उनके जीवन - काल में महाराष्ट्र में श्रवाहाण जनता में विशेष राजनैतिक जम्म्रांत नहीं हुई थी ग्रीर उनकी मृत्यु के बाद इसी सास्कृतिक राष्ट्रीयता का ब्राघार लेकर उनके अनुयायी कहलानेवाले कुछ लोग कामेस का विरोध करते हैं श्रीर यह कहकर विदेशी सत्ता से सहयोग भी करते हैं कि यदि हमारी अपनी सस्कृति की रचा न होती हो तो हमें स्वराज्य की भी बरुरत नहीं। इससे यह नतीजा निक्लता है कि स्वसंकृति का अभिमान हमेशा प्रखर राष्ट्रीय राजनीति का पोपक होगा, यह नहीं कह सकते। यही नहीं विलक द्याज तो ऐसे लोग भी टिलाई देते हैं जो पश्चिमी पूँजीवाट को ही श्रपनी संस्कृति समभक्तर प्रेम से उसके गले लिपटते हैं छौर हिंदू संस्कृति के नाम पर फासिडम का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत हमारी राजनीति में एक ऐमा समाजवादी दल आज हिन्दुस्तान मे उदय हो रहा है जो कहता है कि हमारी राजनीति को प्राचान संस्कृति का नहीं, बल्कि दूसरे देशों के सफल सिद्धान्तों का श्राधार लेकर क्रान्तिकारक स्वरूप दिया नाय । राष्ट्रीय राजनीति मे प्राचीन इतिहास से स्फूर्ति पानेवाले महात्मा गाधी श्रीर उसमे श्राधुनिक जगत् के इतिहास से स्फूर्ति ज्ञानेवाले प॰ जवाहर लाल नेहरू ये आधुनिक महाराष्ट्र के इतिहास के तिलक श्रीर आगरकर के नये अवतार प्रतीत होते हैं। तिलक और आगरकर के समय भिल श्रीर स्पेन्सर के विद्धान्त श्रा रहे थे, श्राज मार्क्स श्रीर एजल्स के सिद्धान्त ह्या २हे हैं। मिल-स्पेन्सर के सिद्धान्त में से लोक्सत्ता श्रीर सामाजिक समता के भावों को श्रपनाकर हिन्दुस्तान ने श्राज श्रात्म-सात् कर लिया है । श्रीर ऐमा करते हुए भी वह श्रपनी प्राचीन संस्कृति के अभिमान को धारण किये हए है। अब इस नवीन समाजवादी तत्व-ज्ञान की क्या दशा होगी, यह प्रश्न है। हमारा ख्याल तो है कि इस नवीन तत्वज्ञान को मी हजम करके भारतीय सरक्रति की विशेषता श्रीर श्रेष्ठता कायम रहेगी, परन्तु यह बात इस पुस्तक के ऋत में ही पाठकों का समक्त में आप सकेगी

#### : 0:

# क्रान्तिकारी राजनीति

"इस तरह इिन्दुस्तान का पहला जन-ग्रान्टोलन दिल्लग में शुरू हुग्रा। पूना उसका केन्द्र था श्रीर तिलक थे उसके जीवनदाता। हालांकि तिलक ने कभी क्रान्तिकारी ग्रान्टोलन में भाग नहीं लिया, परन्तु उन्हा के लेखां ग्रादि से प्रेरित होनेवाले कुछ लोग बाद में क्रान्तिकारी वन गये ग्रीर देश में क्रान्तिकारी या ग्रातकवादों हलचल चलाने का श्रेय या दोष महाराष्ट्र के ही जिममें है।"

बगाल और महाराष्ट्र में अप्रेजों का सबध श्रलग-श्रलग तरह से हुआ, इसलिए अप्रेजी राज्य के प्रति दोनों प्रान्तों का दख शुरू में कुछ क्रजग-ग्रजग रहा । बगाल में राजा राममोहन राय को यह प्रतीत हाता था कि श्रंग्रेजी राज्य हिन्दुस्तान के लिए एक ईश्वरीय प्रसाद है इसलिए बगाल में उन्होंने मुमलमान सूत्रा के खिलाफ ईस्ट इंडिया कपनी को मटट टी. जिमका नतीजा यह हुआ कि वहाँ का सारा व्यापार गोरों के हाथ म चला गया । फर भी दो-तीन पीढी तक बगाली यही समस्रते रहे कि गोरो के सहवान से हिन्दुम्तान की सर्वागीण उन्नति हो रही है। महाराष्ट्र में भी शुरू में यहा भावना रही । लोकहितवादी श्रीर रानडे राममोहन राय के हा पटनिक्कों पर चले , परन्तु शीघ्र ही वहा तिलक - आगरकर की उग्र विचार-सरणी लोगों के सामने आई। दादाभाई और खूम के लेखों श्रीर भापणों के श्राधार पर ऐसे विचार लोगों के सामने श्राने लगे कि हिन्दुस्तान मे दिन्द्रता दिनों -दिन बढ रही है। इसलिए फास नी राज्य-क्रान्ति की तरह यहाँ भी एक प्रचएड राज्य-क्रान्ति होगी। तिलक ग्रीर ग्रागरकर ने राजा श्रीर प्रजा, विजित श्रीर विजेता के हितविरोध पर बोर देकर उग्र राजनैतिक विचार लोगो में फैलाए। रानडे का वैध सर्वा-गीस सुवारवाद, आगरकर का उम्र सर्वागीस सुघारवाद और चिपलूसकर —तिलक का उग्र राजनीतिवाट,—इस तरह ये तीन स्वतत्र विचार - प्रवाह

<sup>\*</sup> Landmarks in Indian Constitutional and National Development by G M Singh, page 3002

महाराष्ट्र मे दिखाई पडते हैं। १८६५ के पहले १०-१५ साल तक जो विचार-मथन महाराष्ट्रमें हुआ, उसमें इन तीन विचार-प्रवाहा का त्रिवेणी सगम दिखाई पडता है। उसके बाद आगरकर के विचारों की सरस्वती गुप्त हो गई और रानडे का वैष प्रागितक दल तथा तिलक का उम्र राष्ट्रीय दल, ये दो ही दल महाराष्ट्र में रह गए।

परतत्र श्रीर स्वतत्र राष्ट्रां मे 'राजनैतिक सुधार'-इन शब्दो के श्रर्थ मे बडा भेद रहता है। स्वतत्र राष्ट्र के लोगों के सामने एक विशिष्ट वर्ग के हाथ की सत्ता सामान्य वर्ग के हाथ में ले जाने का सवाल रहता है। इसलिए वे सामान्य जनता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के सुधारों के अनुकुल रहते हैं। परन्तु परतत्र राष्ट्र के सामने तो विदेशियों के श्राक्रमण श्रीर गुलामी से छूटने का सवाल मुख्यतः सामने रहता है। उसे हल करने के बाद वे सामाजिक पुनर्गठन का विचार कर सकते हैं। इसीसे स्वतत्र देश में सामाजिक क्रान्ति के बाद राजनैतिक क्रान्ति के विचार पैटा होते हैं। जैसे इग्लैंड मे १६वीं सदी मे एक सामाजिक क्रान्ति हुई, बिससे सामन्त वर्ग पीछे इटा श्रीर मध्यम व्यापारी वर्ग श्रागे बहा । बाद में इस वर्ग ने लोकसत्तात्मक क्रान्ति की। इसी तरह १८वीं सदी के मध्य से १६वीं सदी के प्रथम चरण तक एक श्रीर श्रीद्योगिक क्रान्ति हुई श्रीर उसके बाद अब फिर सामाजवादी क्रान्ति के विचार फैल रहे हैं। परन्तु परतत्र देश में सामाजिक क्रान्ति क कारण राजनैतिक क्रान्ति के विचार शुरू में पैदा नहीं होते , वलिक विदेशियों का श्राक्रमण श्रीर श्राधिपत्य देलकर मन में जो विरोध और प्रतिकार का भय पैदा होता है उससे कान्तिकारी राजनीति का जन्म होता है । लोकमान्य ने विरोध की इसी प्रतिकार-भावना को प्रवल बनाकर उम्र राजनीति को जन्म दिया, जिससे स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार, क्रांति, स्वतत्रता के भाव सब जगह फैलने लगे, क्योंकि विदेशी सत्ता के ब्राक्रमण से देश में बो दरिद्रता श्रीर वेकारी दिन-दिन बढ़ रही थी उसे देश का बचा - बचा महसूस करने लगा था।

इन भावनात्रों से प्रेरित होकर भिन्न-भिन्न लोगों ने स्वतन्नता-प्राप्ति के भिन्न-भिन्न उपाय शुरू कर दिये। किसीने शस्त्रास्त्र जमाकर स्वराज्य-स्थापन करने का प्रयत्न किया तो किसीने जालिम अधिकारियों को करल

कर डाला, किसी नै शिवाजी क्लाज स्थापित करके बलोपासना शुरू की, किसीने राजे - रजवाडों की सहायता से क्रान्ति करने का विचार बॉधा. किसीने भारतीय राजे - रजवाडों को निकम्मा समक्षत्रर अपगानिस्तान श्रौर नेपाल - जैसे दूर के स्वतंत्र राज्यों का आश्रय लिया, किसीने रामटासी मठों को पुनर्जीवित करने का उद्योग किया श्रीर किसीने मत्र-सामर्थ्य श्रीर योग-सामर्थ्य से काम लेना चाहा। मगर लोकमान्य की राजनीति इन सबसे भिन्न यो । वह उम्र बरूर थी, मगर साथ ही वह अवैध नहीं थी । उनका यह निश्चित मत था कि जबतक क्राम जनता में बबरदस्त जागृति न हो नायगी श्रीर कांग्रेस-बैसी सर्गाठत संस्था का नेतृत्व उसे प्राप्त न होगा तवतक हिन्दुस्तान को स्वराच्य नहीं मिल सकता । इसलिए उनकी राजनीति का संचालन महाराष्ट्र में सार्चजनिक समा के द्वारा श्रीर भारत में काम स के द्वारा चल सकता था। इसलिए लोकमान्य ने पहले सार्व-जनिक सभा और बाट में कामें स पर कब्जा किया । तिलक की राष्ट्रीय राजनीति ग्रात मे तो कान्तिवादी है, परन्तु तात्कालिक दृष्टि से वह विधि-विहित हैं। थी, क्यांकि वे मानते थे कि जबतक कांग्रेस जनता की प्रातिनिधिक सस्या नहीं बन जायगी, तबतक क्रांति नहीं हो सकती। इसलिए तबतक विधि - विहित राजनीति से ही काम लेना चाहते थे। जनकी सारी कोशिशें इसी दिशा में हो रही थी कि काम स जनता की सची प्रतिनिधि बने श्रीर उसकी राजनीति श्रग्रगामी हो । उनका मत था कि जो गष्ट्र का राजनैतिक नेतृत्व करना चाइता हो उसे आगे बढते रहने की श्रीर. लोग मेरे पाँछे चलते हैं कि नहीं, यह देखते रहने की श्रावश्यकता रहती है। अन किस समय राष्ट्र की कितनी तैयारी हो गई है इस बारे में नेताओं में मतमेट हो सकता है। ऐसे समय लोकमान्य बहमत का निर्णय मानने के पत्त मे थे। अपने ४० साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने इस सिद्धात के विपरीत कभी ऋष्वरण नहीं किया । उसका उल्लबन करनेवाला पर वे श्रराष्ट्रीयता का श्रारोप करते थे।

तिलक की राजनीति दृद्धिशील राष्ट्रीयता की और क्रान्तिवाट की राजनीति थी। अपनी राजनीति मे शक्ति लाने के लिए तिलक ने १८६४ में गरापति - उत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया और १८६५ में शिवाबी- उत्मव शुरु क्यि । इसने उन्हाने लोगों की घर्म - भावना और ऐतिहासिक विभृतियों के प्रति पुल्य भावना का बल अपनी गवनीति को देने का प्रवृत्त क्या । जिस समय नर्जन राष्ट्रीय भावना लोगो के ब्रन्टर जीग्टार नहीं थी उस समय उत्सवी के द्वाग लोक-द्वटय में उसका बीजागेपण करने का यह प्रयक्त था। कांग्रेस को काम कर गई। थी उसे जन-साधानग में व्यापन करने का यह उद्योग था। इन उत्सवों ने ग्रान्डर लोगों डी धर्मभावना जावत करके उन्हें नैतिक सामाजिक और राजनैतिक शिका आमानी में दी जा मञ्दों थीं । प्राचीन ममय में तो यात्रा श्रीर मेले लगने थे. वे राष्ट्र को वानिक श्रौशोगिक श्रौर मामाजिक इलचलों के भागी-भागी प्रदर्शन होते थे। इसके बाद लोक्सान्य ने जनता के दुःखन दर्द ग्रीर शिक्षयनों का प्रश्न शय में लेने का उद्योग किया । १८२३ में ग्रहाल पड़ा श्रीर लोहमान्य ने निश्चय हिया कि नार्वजनिक सभा हाग किमानों का लगान माफ श्रथवा स्थिति कगवा जाय श्रीर इसके लिए उनमें जागति की जाय। इसके द्वारा उन्होंने किनानों में ग्रापने हमें का ज्ञान उत्पन्न करना और विधि-विहित रीति मे उन्हें संग्हार ने विस प्रवार लंबना चाहिए यह सिखाना शुरू बिया। शर्वजनिक सभा के द्वाग हर गाँव में वास्र यह प्रचार निया गया कि पैदाचर नहीं हुई है तो लगान मत जमा बगर्यो । इयर बेमर्गर के द्वारा भी इस संबंध में खब इसचल शुरु की जिसमे लोगों में हिम्मन आने लगी और विसान इलागें की ताटाट में सभाक्षों में ब्राने लगे। इस्तर सम्बर्ग श्रिवनारी तिलश महागान की 'हिंदुस्तान का पारनेल' कहकर उनकी निंदा करने लगे ।

इघर १८६६ में मन्द्रप्त ने विलायत में आपनेवाले सून की दकात उठा ली और विलायत में यहाँ आनेवाले और यहाँ बननेवाले सक कपड़ों पर पास की सहग काटे तीन फीसड़ी सकात बैठा ही । मेनचेन्द्रर के कपड़ों को प्रोत्साहन देने के उहें श्र्य से गरीब लोगों के लिए आवश्यक कपड़ों पर साढ़े तीन फीसड़ी सकान बैठाना एक नवीन अन्याय था। अबतक विलायत में यहाँ आनेवाले कपड़े और सून पर साढ़े पॉस फीसड़ी सकात थीं। लेकिन देशी सुन और कपड़ों पर सो सकात थीं वह सिर्फ २० नम्बर के कपर के ही कपड़ों पर थी। नगर अब नीचे

के नवर के मोटे सूत पर मी ३॥ सैकडा जकात बैठ गई और ऊपर के नवर के देशों भ्रौर विलायती सन श्रौर कपड़ों की बकात साढ़े तीन से साढे पाच तक ग्रा गई। नतीजा यह हुग्रा कि विलायती मिलवालों को मोटे कपड़े में भी स्वदेशी मिलवालों से प्रतिस्पर्धा करना ग्रामान हो गया एव महीन क्पडे पहननेवाले सम्पन्न लोगों पर कर कम हो गया श्रीर मोटे पहननेवाले गरीवों पर लग गया। इसका लोकमान्य ने जोरों से विरोध किया। उन्होंने लोगों से कहा-"इस अन्याय का जितना प्रतिकार कर सको, करो । इसका प्रतिकार करना तुम्हारे हाथ में है भी, श्रीर वह यहां कि तुम स्ववेशी कपडा पहनना शुरू कर टो।" इस तरह लोकमान्य ने पहली बार यह सीधा प्रतिकार का उपाय बताया। हमारा मोंगों के पीछे लोक-सगठन का बल होना चाहिए श्रीर लोक-सगठन के लिए लोगों मे और नेताओं में न्यार्थ -त्याग और धेर्य-बल होना चाहिए-यह भाव कांग्रेस की राजनीति में दाखिल करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को है। इस नवीन शक्ति का जन्म १८६६ में गहरों के मध्यमवर्ग में स्थदेशो हलचल के रूप में श्रीर देशत के किसानों में श्रकाल - श्रादीलन के रूप में हा रहा था। इन तरह शक्ति को सगठित करके उसके आधार पर सरकारी सत्ता को शह देने का अत्यत महत्त्वपूर्ण कार्य महाराष्ट्र में लोकमान्य कर रहे थे।

लोगों में बो यह प्रतिकार - भावना पैश हो रही थी, वह उस समय विल्कुल बाल्यावस्था में थी । इसिलए कभी - कभी वह उच्छुह्कल भी वन जाती थी। यह उच्छुह्कलता लोकमान्य की निगाह में आ जाती थी। फिर भी उससे उन्होंने अपनी प्रतिकार - शिक्त को बढ़ाने के कार्य में खलल न पढ़ने दिया। यह मानकर कि ऐश तो होता ही रहेगा, वे अपने कार्य हढ निश्चय से आगे चलाते गए। उन्हें यह देखकर ही आनग्द होता था कि लोगों मे प्रनिकार - शिक्त आ रही है। वे प्रभावकारी सगठन के रूप में उसका नियन्त्रण और रोक करने का प्रयस्त तो करते रहे, फिर भी उन्होंने लोगों का उरसाह भग करने अथवा जोश में आकर लोग कुछ ऊटपटाग कर गुजरेंगे, इस डर से उनमें उतसाह हो न पैटा करने की नीति मजुर नहीं ही। उनकी बुद्धि ने यह निर्णय कर लिया था कि मौजुटा

परिस्थिति मे इमारा ऋान्डोलन कान्त्न की मर्यांडा में रहते हुए चलाया जाना चाहिए ख्रीर उसके द्वारा जितनी प्रतिकार-शक्ति पैटा हो सकती है, उतनी वे कर रहे थे। इमी नीति के न्यवहार से भावी भारतीय स्वराज्य-निर्माण करनेवाली शक्ति जन्म लेरही है और इसी शक्ति के द्वारा हिन्दुस्तान में स्वराज्य उपस्थित होनेवाला है श्रीर उसका स्वरूप बन-तत्रात्मक होगा, इस विषय में इनके मन में कोई सन्देह न था। उन्हें यह स्रात्मविश्वास या कि जो शक्ति इम निर्माण कर रहे हैं वह बहमत के द्वारा काग्रेम में जरूर डाली जा सकती है । उन्हें यह भी विश्वास था कि जबतक काबेस इस शक्ति का ऋवलैंबन ऋौर सत्कार न करेगी, तब-तक उमकी राजनीति सफल नहीं हो सकती। वे यह मानते ये कि काग्रेस की इसपर श्रामाटा करा देना इमारा पहला कर्तव्य है। काग्रेस को छोडकर स्प्रतत्र रीति से भ्रपनी राजनीति चलाने का विचार उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हिन्दुस्तान को स्वराव्य काम्रेस - जैमी संस्था के द्वारा ही मिल सकता है स्त्रीर उमीके द्वारा भारतीय राजनीति को प्रत्यच्च प्रतिकार का ग्राथवा क्रान्तिवादो स्वरूप दिया जा सकता है। वे क्रान्तिवादी थे, परन्तु उनका क्रान्तिवादी वर्विष्हा था श्रीर उसकी भित्ति श्राम जनता के प्रतिकार - सामध्ये पर खडी हुई यो। उनके सामर्थ्य के ऋनुसार बढ़ने या घटनेवाला और घटकर भी फिर बढ़नेवाला उनका क्रान्तियाट था। लोग क्रान्ति के लिए तैयार नहीं है इसलिए उन्होंने क्रान्तिवाद को नहीं छोडा स्रोर हम क्रान्तिवादी हैं, लेकिन लोग कान्ति के लिए तैयार नहीं है इसलिए उन्होंने लोगों की भी छोड़ नहीं दिया। वे क्रान्तिवाटी थे इसलिए 'लोकनायक' हुए श्रीर लोगों ने साथ लेकर चले इसलिए 'लोकमान्य' हए। उनकी लोकमान्यता उनके लोकनायकत्व पर अवलित यी और 'मुखरस्तत्र इन्यते' न्याय के अनुसार लोकनायक पर होनेवाले आघात उन्होंने आनन्द से शिरोधार्थ किये श्रीर नव लोगों को श्रीर सरकार की लंडाई छिड़ गई तब उन्होंने कभी रणागण से पीठ नहीं दिखाई। इमीलिए उनकी लोकमान्यता कभी श्रस्तगत नहीं हुई । उनके प्रतिपद्मी ऋषवा उनके ऋन्ध ऋनुयायी जैसा मानते हैं, वह लोकानुरजन के सस्ते दाम में मिली कुछ लोकमान्यता न

थी, वल्क दढ निश्चय, ऋलौकिक साहस और सुख तथा स्वार्थ-त्याग के टाम पर खरीटी हुई बहुमूल्य वस्तु थी। १८६७ मे पूना मे जो 'लेग-प्रकरण हुया उसमें उनके इन सद्गुणों को परीक्षा का समय आ गया। मि॰ रेंड पूना में 'लेग - कमिश्नर नियुक्त हुए । उनके बाद फर्वेरी से मई तक पूना में 'लेग इटाने के लिए एक प्रकार का कठोर फीजी शासन जारी किया गया । गोरी श्रौर कालो सेना जुलाई गई ग्रौर गोरे सैनिकों के द्वारा लोगों के घरों की तलाशियाँ लो गई । घर साफ कराये गए । घरों में धुय्रॉ देकर सफेटी कराई गई। इस सिल्सिले में लोगों पर भारी जल्म कियागया। इसके बाटडा और इश्रौर श्रीश्रायर्श्टका खन वहाँ हो गया । ऐमा होते ही सारे ब्रिटिश साम्राज्य में तहलका मच गया श्रोर विलायत से पूना तक सब बगह हिन्दुस्तान में बढ़ते हुए श्रसतीय श्रीर गजद्रोह की चर्चा हुई । इसपर तिलक की राजनीति से लोगों की इस प्रतिकार - मावना का बाटरायण - सम्बन्ध जोड़कर पूना के अलवारों पर जब सरकारी अविकारी और अभे जी श्रखबार ट्रंट पढे, तब लोकमान्य तिलक ने निडर होकर सरकार से सवाल किया - क्या सरकार का टिमाग मुकाम पर है १ उन्होंने कहा - शासन करने का अर्थ बटला लेना नहीं है। इस तरह सरकारी सख्तियों के विरोध में उन्होने श्रपनी श्रावान उठाई ।

१८६५ से चाफेकर बन्धु मों — टामोटर व बालकृष्ण चाफेकर — ने पूना
में एक सध्या कायम की थी। उसके युनकों का ध्येय था, धर्म-रज्ञ्या जो
एक अर्थ में स्वग्रह्य-प्राप्ति है। स्वधर्म-रज्ञ्या श्रोर स्वराज्य-प्राप्ति में उम
समय भेट नहीं किया जाता था श्रीर शिवाजी तथा गण्यपित-उत्सवों में
इसी नीति को लेकर ज्ञाख्यान श्रादि होते थे। बम्बई में महारानी
विक्टारिया की मूर्ति पर डामर लगा देनेवाला ज्यक्ति चाफेकर वन्धु की
इनी सस्या का श्राटमी था। इस तरह चाफेकर बन्धु के स्वधर्म-रज्ञ्या के
हेतु श्रीर स्वसंकृति के श्राममान से प्रेरित युवक गण्य उस समय गुप्त
पद्यंत्रों के द्वारा श्रीर श्रवाडे स्थापन करके शिवाजी महाराज का उटाहरण्य सामने रखकर स्वातच्य-प्राप्ति का यह कर रहे थे श्रीर यह सत्य है
कि उनके श्रन्तःकरण में देशानिमान की न्योति प्रज्वलित करने में लोक-

मान्य तिनक ग्रौर उनका 'केमरो' कारणीमृत ये । परन्तु ऐमा नहीं मालूम पडता कि क्रान्तिकारियों का मार्ग लोकमान्त्र को पमन्द रहा हो । यद्यपि सरकारी अधिकारी इस म्बून का टोप देशमक समाचारपत्री के मत्ये मह रहे थे ; परन्तु ऐमे ब्रत्नाचारो की वास्तविक जिम्मेदारी उन जुत्मों श्रीर अत्याचारो पर है जो अविकारियों द्वारा राजकाज के मिल्सिलें में किये जाते हैं। ऐमे ग्रवमर पर मरकारी ग्रान्नाय ग्रीर ऋत्याचार की श्रालोचना करके विधिवत् मार्ग से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना श्रीर लोगों पर वेकायटा होनेवाले जुल्मों के प्रतिकार का न्यायाचित मार्ग उन्हें विखाना देश-भक्त लोकनायकों का आवश्यक कर्तव्य है। लोगों के दिलो में पराधीनता के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करना ख्रीर बनकी प्रतिकार - शकि को जामन करना राजद्रोह नई। है, विलक्ष सशस्त्र बगायत को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देना वास्तविक राजद्रोह है। ऐसा करनेवाला को सजा देना श्रीर श्रत्याचारी लोगों को तलाश करके उनके लिए मुनासिव कार्रवाई करना अधिकारियों का कर्तव्य है , परन्तु इस कर्तव्य का पालन करते हए श्रपराधी श्रौर निरपराध टोनो पर एक साथ टूट पडना समऋदारी नहीं है। ग्रत्याचार की प्रवृत्ति नष्ट करने का मार्ग यह नहीं है, बल्कि लोगों पर अस्याचार न करना है। सरकार यदि खुद कानूना का पालन करे श्रीर श्रपना टिमाग ठएडा रक्खे तो लोगों के भी टिमाग का पारा नहीं चढता । सशस्त्र क्रान्ति को रोकने को जिम्मेदारी जिस प्रकार लोकनायकों पर है उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों पर भी है। अगर वे उसको यथावत् न निभावें तो फिर लोकनायकों को लोगों के अन्याचारों के लिए जिम्मेदार ठहराना श्रौर वे महज देशभिक्त, धर्मभिक्त व प्रतिकार-भावना जायत करते हैं। इन निना पर उन्हें राजद्रोही सिद्ध करना अन्नाय है। राज-द्रोह की मीमामा करते हुए लोकमान्य लिखते हैं .

"जिस लेख (या भाषणा) के द्वारा राज्य मे उथल - पुथल अथवा विक्त होने की सभावना हो उसका समावेश राजद्रोह में होता है, परतु सरकार के द्वारा जो भूल श्रीर अन्याय होता है, उसे साफ तौर पर सरकार को वताना या लोगों को समस्त्राना या उसपर कठोर टीका करना किसी प्रकार आर्पात्तजनक नहीं समस्त्रा जा सकता।"

# क्रान्तिकारी राजनीति

परन्तु बाट में राजद्रोह की मूलघारा में सरकार ने सरोधन किया ग्रीर सरकार के प्रति ग्राप्रीति उत्पन्न करना ग्राप्रांच ठहराया ग्रीर के ग्रमाव को ग्रप्रीति मानकर 'केसरी' के लेखों के कारण लोकमान्य को हेह साल की सजा दी गई । इसी समय पूना के सरहार घराने के दोनों नार्- न धुर्यों को १८२७ के २५ वे रेगुलेशन में पकडकर विना मुकहमा चलाये जेल में डाल दिया गया खोर इसी समय महाराष्ट्र और पूना के बाहर के कई अलगारों पर भी सुकहमें वते और सआएं हुई। परन्त लोकमान्य पर को मुकहमा चलाया गया, उसने सारे हिन्दुस्तान का ध्यान आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि १८६६ के नाग्रेस आधिवेशन के अध्यत् श्री शहरण नागर को यह वहना पड़ा कि लोकमान्य पर अन्याय हुआ है। उन्होंने यह भी राव टो कि हिन्दुस्तान में राजहोह के मामलों में न्यूरी हिन्दुस्तानी हो होनी चाहिए। उन्हाने ग्रापने भाषण में भारतीय और ब्रिटिश नागरिको के समान श्राधिकारों श्रीर टलों के सिद्धान्त का जोरों से प्रति-पाटन किया और कहा कि 'स्त्रराज्य तथा भाषण ग्रीर लेखन-स्थातभ्य मिलने चाहिएँ। इनके बिना जनता का दारिद्य श्रीर रोगों से छुटकारा नहीं हो सकता। अपने भागण के अन्त में उन्होंने कहा कि 'ब्राझणी से लेकर अध्दृश्य तक सत्रके समान आधिकारों के लिए हम लड रहे हैं। इसी समता की भावना से हम अपने शासकों के उन इत्यों की टीका करते हैं जिममे विवसता का परिचय मिलता है। यूरोपियनों स्त्रोर हिन्दु-स्तानियों में कातूनी विश्वमता जिस ग्रंश तक दूर होगी श्रीर जिस हट तक हम स्वराज्य दिया आयगा, उसी हट तक हम मानेगे कि स्वतंत्रता की न रुनारा अन्याप ट्रा रुग रु। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इन शिर्षतारियों स्त्रीर कारावास का निवेच दिया में हमारी प्रगति हो रही है।

करनेवाले प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा — 'पूना में जो ज्याटा पुलिस विटाई गई है, यह वेजा हुआ । श्री तिलक ग्रीर पूना के दूसरे सपादकों को कारा वास दिया गया, यह और भी वहीं पूल हुई। श्री तिलक के प्रति सहाउ सृति से मेरा हृहय भर गया है और सार देश की ऑली से झाज आंद संरहे हैं। इस प्रकार जपने खार्थलांग और अलोकिक वेंद्र से लोक-मान्य ने सारे ग्रष्ट् के अन्त'करण मे अपना घर कर लिया। उनकी जेल यातना सारे राष्ट्र ने अपनी यातना समाभी और सारे ससार को यह दिला दिया कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है, उसकी सवेदना-शिक जायत है और अपने जालिमों की अपेचा अपने लिए जुल्म सहनेवालों के प्रति अधिक निष्ठा रखने की पावन वृत्ति हिन्दुस्तान में भी जीवित है। इस समय यह भी सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पर राज्य करने का नैसगिक अधिकार उन लोगों को नहीं है, जो उसके द्रव्य का अपहरण करके उसपर मुल्की सत्ता चलाते हैं, बल्क उन लोगों का है जो कि इस जुल्म और द्रव्य-हरण का प्रतिकार करने के लिए विधि-विहित और न्यायोचित मार्ग से भगइते हैं और उस मार्ग में आनेवाली अनिवार्य आपित्त्यों को केलने के लिए खुशी-खुशी तैयार होते हैं। परन्तु अभी वह समय नहीं आया था, जब कि इस सिद्धात का जान लोगों को हो और काम्रेम की नीति उसके अनुसार निर्धारित की जाय। अब भी कानून और जाबते से सजा पानेवाले देशमक्कों का खुलामखुला अभिनन्दन करने का साहस काग्रेस में नहीं आया था।

इसी समय महाराष्ट्र में एक श्रीर युवक नेता श्रिखल भारतीय राजनीति के चितिज पर उदय पाने लगा था। यह ये माननीय गोखले । माननीय गोखले श्रपनी राजटरनारी राजनीति के कारण इतने प्रसिद्ध हो गये कि जैसे तिलक को लोगों ने 'लोकमान्य' पदवी दी उसी प्रकार मानो लोगों ने गोखले को भी 'माननीय' पदवी दे टी हो। लोगों की श्रोर से राजटरनारी राजशासकों का विरोध करके भी सरकार-मान्यता कायम रखने का सम्मान सनसे पहले उन्हींको मिला। परन्तु लोग जो यह कहते हैं कि राजमान्यता श्रीर लोकमान्यता श्रपने जीवन में कभी नहीं मिली, करीन करीव वैसे ही गोखले को श्रपने जीवनकाल में अधिक लोकमान्यता भी कभी नहीं मिली। राजमान्यता श्रीर लोकमान्यता दोनों का मरपूर उपयोग तो श्राधुनिक भारत के इतिहास में महारमा गांधी को ही प्राप्त हुग्रा। फिर भी श्रपने जीवन काल में टरनारी राजनीति में माननीय गोखले ने श्रयस्थान प्राप्त किया श्रीर तिलक इन दो साल का श्रादुनिक भारत का इतिहास गोखले श्रीर तिलक इन दो

महाराष्ट्राय नेतात्रों के नेतृत्व में काम करनेवाले टो श्रव्हिल भारतीय राजनैतिक पत्नों का इतिहास है, ऐसा कहने में कोई अस्युक्ति नहीं है। गोखले तिलक से १० साल छोटे थे, फिर भी राजनैतिक विचारों में वे तिलक के पहले की पीढ़ी के शिष्य थे, इससे उस पीढ़ी की राजनीति के नेतत्व करने का गौरव उन्हें मिला श्रीर दरवारी राजनीति श्रीर कांग्रेस के कार्य्य मे उनकी प्रगति उनकी उम्र के लिहाज से बहत तेजी से होती गई। पहले जब ने 'डेक्टन एन्केशन सोसायटी' में श्राये. तब ऐसा कहते हैं कि श्रागरकर की श्रपेत्वा तिलक के विचारों की तरफ ही उनका मुकाव श्रिधिक था लेकिन थोडे ही दिनों में सुधारक के नाते उन्होंने आगरकर का नेतृत्व स्वीकार कर लिया श्रीर 'सुधारक' पत्र निकलने के बाद चार वर्ष तक उसके श्रॅप्रेजी सम्पादक वा काम किया। पर थोडे ही दिनों में वे न्यायमति रानडे की कचा मे श्रा गये श्रीर शीव ही उनके शिष्य वन गए। तिलक श्रीर श्रागरकर ने जिस प्रकार श्रपने स्वतन बुद्धि से श्रपना स्वतत्र मार्ग निश्चित विया था, ऐसी स्थिति गोखले की नहीं थी। वे न्यायमूर्ति रानडे के श्रद्धापूर्वक शिष्य बने श्रीर श्रपने समस्त बुद्धि-सर्वस्व से उस अदा के प्रकाश में दिखनेवाले मार्ग का अनुसरण करने लगे । रानडे उनके दृष्टा गुरु ये श्रीर गोसले कभी इस बात को नहीं भूले कि वे उनके एकिन श्राप्य हैं। उनकी प्रजा चाहे अलौकिक न हो, पर उनको अद्धा ग्रलीकिक थी इसमें सदेह नहीं। इस अद्धा के वल पर उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व प्राप्त किया और प्रागतिक राजनीति को स्वार्थ-स्याग को ग्राव्यात्मिक भूमिका पर श्राधिष्ठत विया। प्रागतिक राजनीति में यदापि क्रान्तिकारियों की वीरवृत्ति के लिए बहुत गु जायश नहीं थी, तो भी निरन्तर लोकसेवा श्रीर श्राजन्म स्वार्थत्याग के जीवन में इसकी श्रावश्यकता तो है ही. यह जानकर उन्होंने 'मारत सेचक समिति' (Servants of India Society) नाम की श्रपूर्वे सस्था स्थापित की। प्रागतिक राजनीति कोई स्वार्थरचा का घन्धा नहीं है श्रीर प्रागतिक पत्त कोई राव साहत और राव बहादुरों का पिजरापोल नहीं हैं और न धनिक वर्गों का 'हितरत्त्वक सघ' ही है, विलक्त क्रान्ति-मार्ग से होनेवाली प्रगति की व्यर्थता को देखकर कम विकास का मार्ग निश्चयपूर्वक श्रीर

नित्य सेवात्मक स्वार्थत्यागपूर्वक ग्रह्ण करनेवाले देशभकों का एक सम्प्रदाय है यह सिद्ध करने का श्रेय माननीय गोखले को ही है। अनेक मामूली बुद्धिमानों से माननीय गोखले की बुद्धिमत्ता असामान्य थीं, परन्तु उन्होंने यह देख लिया कि राष्ट्रीय उन्नति के शिखर तक बाने का स्वतन्न मार्ग खोज निन्मलने के लिए आवश्यक दृष्टत्व या स्वतन्न प्रजा ग्रपने में नहीं है। एक्दृष्टा गुरु के उपदेशानुसार दृद्ध श्रद्धा व द्भुत गित से प्रगति-पथ पर चलते हुए ध्येय-शिखर तक पहुँचनेवाले वे एक असामान्य भारतपुत्र थे, इसमें शङ्का नहीं।

"श्रवश्वाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यित" इस गीता की उिं के श्रमुसार न पूरा शिष्यत्व श्रीर न पूरा दृष्टत्ववाली श्रवस्था में श्रपना स्वतन्त्र मार्ग निश्चित करने श्रीर नेतृत्व की महत्त्वाकाचा रखकर श्रपना श्रीर श्रपने श्रमुयायियों का विनाश करनेवाले वे न थे। हिन्दुस्तान के सहश खरहतुत्य प्रचड श्रीर प्राचीन राष्ट्र को स्वतन्त्रता का श्रमिनव मार्ग दिखाने का कार्य बहुत ही थाडे लोग कर सकते हैं, परन्तु दृष्टा पुरुपो द्वारा दिखाये मार्ग का श्रमुसरण् करना प्रत्येक सामान्य प्रजावाले मनुष्य के लिए भी निश्चय, श्रद्धा श्रीर त्याग के वल पर समवनीय होता है। परन्तु ये गुण्य भी बहुत दुर्लम हैं। श्रावन्म शिष्यत्व का पेशा स्वीकार करते हुए स्वतन्त्र प्रश्ना का श्रह्मकार नहीं ख्रूटता श्रीर इसलिए श्रन्त को 'न इस घाट, न उस घाट' वाली स्थिति में डूबते-उतराते हुए श्रद्धकार से ससार के उपाहास के पात्र बननेवाले श्रीर बिल्कुल मामूली प्रजा पर राष्ट्र के स्वतत्र नेतृत्व का मान-सम्मान खरीद करने की इच्छा रखनेवाले लोग बहुत मिलते हैं। परन्तु ससार के इतिहास का यह श्रमुभव है कि यह समान का सौदा इतना सस्ता नहीं है।

हिन्दुस्तान के आय - व्यय की जॉच करने के लिए १८६६ में वेल्बी कमीशन नामक रॉयल कमीशन विलायत में नियुक्त हुआ था। इस कमीशन को बिठाने में टादाभाई आदि हिन्दुस्तानी नेताओ और भारतीय जनता के अंग्रेजी हितेच्छुओं का यह उद्देश था कि ब्रिटिश पार्कामेट को यह टिखा दिया जाय कि ब्रिटिश शासन - पद्धति के कारण हिन्दुस्तान दिन-ब-दिन कैसा भिखारी होता चला जा रहा है और शासन - काये में भारतीय लोगों ना प्रवेश कराया जाय, सैनिक खर्च में कमी की जाय, साम्राज्य-विस्तार के लिए हिन्दुस्तान पर लाटा जानेवाला खर्च इंग्लैंड उठावे, विलायत में भारतमत्री श्रौर भारतमडल (India Office) में होने-वाला खर्च इंग्लैंड चलावे । मतलव यह कि हिन्दुस्तान श्रीर इंग्लैंड का सारा ग्रार्थिक व्यवहार मालिक ग्रौर गुलामवासे सिद्धात पर न चलाते हुए एक साम्राज्य के दो समान दर्जे के हिस्सेदार होने के तत्व पर चलाया जाय श्रीर भारतीय श्राय - व्यय पर भारतीय जनता का थोडा - बहुत नियत्रण हो । खुद दादाभाई इस कमीशन में नियुक्त रूप थे, जिससे लोगों के टिल में बहुत श्राशा उत्पन्न हुई थी। इसके सामने गवाही देने के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, वाचा, सुब्रहाएयम् ग्रय्यर जैसे बढे-बढे नेता थे । इस समय पूना की डैकन सभा की तरफ से प्रो॰ गोखले मेजे गये थे। इंग्लैंड में इस काम के लिए पूना से किसी लोक-प्रतिनिधि के जाने का यह पहला ही सुयोग था। माननीय गोखले ने वेल्बी कमीशन के सामने जो गवाही टी, वह बहुत ही युक्तियुक्त ग्रौर बढिया रही, ग्रौर तमी से लोगों को विश्वास हो गया कि रानडे का यह युवक शिष्य आगे चलकर इंग्लैंड में बमीठी करने के लायक सिद्ध होगा। खट लो॰ तिलक ने भी यह कबल किया कि गोखले ने अपनी विलायत-यात्रा से अपने विद्वान गुरु का गौरव बढाया । भारतीय राजनीति का स्वरूप शुरू से ऋाखिर तक द्विविध सरकाराभिमुख श्रीर लोकाभिमुख रहा है, इन दानों श्रभिमुखो के पीछे एक ग्रन्त करण श्रीर एक शक्ति जनतक न होगी, तनतक उसे सफलता नहीं मिल सकती । सार्वजनिक सभा ग्रथवा काग्रेस जैसी लोक-प्रतिविधि समाश्रों के द्वारा श्रीर उनके श्रनुशासन में यह राजनीति क्रोक्सचा के तन्त्रानुसार बहमत से चलती है। इसी में इसका बार्स्तावक स्वास्थ्य श्रीर वल है, परन्तु दुर्देव से महाराष्ट्र में रानडे-पच श्रीर तिलक-पत्त ऐसे दो पत्त जो इस समय निर्माण हो गये, वे इस प्रकार की एक सस्या में रह नहीं सके । इसलिए सरकाराभिमुख त्रीर लोकाभिमुख राजनीति का अन्तः करण एक नहीं रह सका । इससे राष्ट्र की वेशमार हानि हुई है, फिर इसमें टोप किमी का ही रहा हो। रेंड ग्रीर ग्रायर्स्ट के खून की तथा पूने की टो महिलाग्रों पर गोरे सैनिनों द्वारा श्रत्याचार होने श्रौर एक के प्राण् देने की खबर गोखले को इंग्लैंड में लगी, जिसे उन्होंने 'मैनचेस्टर गार्जियन' में छुपवाया , परतु सबूत न मिलने के कारण श्रन्त में माफी माँगी । इस घटना से गोखले लोकनिन्दा के भाजन बने । निण्पन्न दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा कि इस प्रकरण में गोखले ने नोई भूल की हो ऐमा प्रतीत नहीं होता । परन्तु तिलक - जैसे राजनीतिश्रों को यह महसून होना स्वामाविक था कि माफी के शब्द नपे - तुले न थे । तिलक की ब्रिटिश राजनीतिश्रों को देखने की भूमिका शत्रुना की थी श्रौर गोखले की भूमिका त्रिटिश साम्राच्य की श्रोर परमेश्वरीय प्रसाद की द्वांष्ट से देखने की मावनात्मक थी श्रौर यही दोनों में मूल श्रतर था । तिलक की राजनीति में माफी के लिए जगह तो थी, परन्तु बह सिर्फ जाब्ते-कानून को भुगताने के लिए । गोखले की राजनीति में माफी का स्वरूप एक प्रकार से धार्मिक प्रायश्चित के तीर पर था । १८६७ में श्रमरावती में जो कांग्रेस का श्रीववेशन हुश्रा, उसमें इन दोनों राजनीतियों का स्वरूप कि कुजल स्पष्ट हो गया श्रौर यह दिखाई दिया कि तिलक की राजनीति लोगों को मान्य हो रही है ।

बहने लगती है तो इसे मार्यलोक का शाश्वत चिह्न नहीं कह सकते। इसे समभ्तने के लिए बहुत पाडित्य नी भी जरूरत नहीं थी। इसी तरह हमारे देश से करोडों मन अनाज विदेशों को जा रहा है, जिसके फल-स्वरूप देश के लाखो किसान भूखों गर रहे हैं। इसमें भी परमेश्वर का कोई दोष नहीं, बल्कि अपना अथवा अपनी राजनैतिक परिस्थित का ही कुछ दोप होगा, यह एक श्रपह श्रादमी भी समक सकता या। एक श्रीर बात भी थी। एक ग्रोर तो जनता दरिद्रता, श्रद्धाल श्रीर रोगों से पीड़ित होकर मौत के मुँह में जा रही थी, दूसरी स्रोर हमारी स्रॉखों के सामने ही अधिकारी लोग चेन की बसी बजा रहे थे। एक श्रोर किसानो का दिवाला निकल रहा था तो दसरी छोर सरकार के खजाने में स्पर्यों की वर्षा हो रही थी। यह वैषम्य सुरेन्द्रनाय बनजी ने १६०२ में ब्राहमटाबाद काग्रेस के श्रध्यन्त पट से भाषण देते हुए बड़ी मार्मिकता से प्रदिशत किया था- "एक छोर सरकारी खजाने में रुपये की बाद छा रही है श्रीर दूसरी छोर जनता भूखो मर रही है यह वैपम्य किसी को भी लटके बिना नहीं रह सकता। १८७७-७८-८६-६२-६७ श्रीर १६०० के तमाम श्रकालों में मिलकर १॥-२ करोड़ लोग काल के ग्रास हो गए। इधर सरकार तरह - तरह से ऋपनी ऋामदनी बढ़ाने मे मरागृल थी। १८८४-८५ से लेकर १६०२ तक के सालों में करीब २८ करोड क्यें की बचत सरकार को हुई श्रीर इसका मुख्य कारण यह है कि १८८५ से इस तरह कर लगाये गये कि जिससे ६ करोड़ रुपये ज्यादा श्रामदनी होती था। माननीय गोखले ने लार्ड कर्जन-कालीन बजट पर बहत ही युक्तियुक्त सुनोध और सरस भाषण दिये और यह दिखलाया कि सरकार को प्रतिवर्ध बचत क्यों हो रही है श्रीर राष्ट्र- सवद्र्धन में उसका उपयोग कैसे किया जाय ? लोगों के सिर से कर का बोक्त कम करना सरकार का कर्तव्य है ज़ौर यह बचत देश का उत्कर्प साबित नहीं कर रही, बल्कि उचित् से श्रधिक कर लगाने की अर्थात् एक तरह से जल्म करने की प्रवृत्ति जाहिर कर रही है, यह उन्होंने वहत ही ग्रन्छे दग से सिद्ध कर दिया। गरीत देश का बजट कैसा होना चाहिए, किस वर्ग पर कितना कर लगाना चाहिए, कौन - सा कर कैसे कम किया जाय.

ग्राम जनता की हालत सुधारने में कैसे मटट करनी चाहिए ग्रीर सुशि चित नेता यो का नियत्रण यदि देश के आय-व्यय पर हो ता वे उसकी कैसी व्यवस्था करेंगे, इसका शास्त्र-शुद्ध, सुत्रोध श्रीर साधार किन्तु सरस विवेचन गोखले के इन भाषणों में भिलेगा । इस कारण जिन गोरे अखनारों ने लोकमान्य तिलक को 'पारनेल' को उपमा दी उन्हीं ने माननीय गोम्बले को 'ग्लैडस्टन' को उपमा दी । ये दोनों उपमाएँ यथार्थ हैं। फर्क इतना ही है कि ग्लैंडस्टन भर पेट वेतन लेकर देश - कार्य करते थे ग्रौर गोखले का देश पराबीन था, इसलिए उन्हें दरिव्रता का व्रती होक्र सरकारी नाति पर निष्फल टोका करते हुए ऋपनी बुद्धिमत्ता श्रौर देश - भक्ति का पटर्शन करके ही रह जाना पडता था। लोकमान्य तिलक श्रीर पारनेल में भी ऐसा ही फर्क था। चारित्र्य की शुद्धता श्रीर तेजस्विता इन दो गुणो मे तो लोकमान्य पारनेल से श्रेष्ठ थे ही , परन्तु उनका देश श्रायलैंड से १५-२० गुना बडा है श्रीर उसी मात्रा में उसकी स्थित भी श्रिधिक श्रवनत थी। ऐसे खरहतुल्य प्रचरह राष्ट्र को जाप्रत कर प्रतिकार-ज्ञम बनाने का कार्य उस आइरिश नेता के काम की अपेज्ञा भ्रानेक गुना श्रधिक विकट श्रीर कम फलटाई था। इस देश में ऐसा काम एक निष्काम कर्मथोगी ही कर सकता था। इस दृष्टि से विचार करते हुए माननीय गोखले श्रीर लोकमान्य तिलक की वास्तविक योग्यना ग्लैडस्टन श्रयवा पारनेल से एक व्यक्ति के नाते बहुत बड़ी थो। परन्तु उनका जन्म 'पिछडी हुई' सस्कृति में होने के कारण उनकी तुलना यूरोपियन सस्कृति में जन्मे श्रेष्ठ मुत्सिद्यो से हो सकती है, यह देखकर उस समय के लोग एक प्रकार का अभिमान अनुभव करते ये और उन्हें यह आत्मविश्वास होता था कि इम फिर अपनी प्राचीन श्रेष्ठता को पा लेंगे अथवा कम-से-कम दूसरे राष्ट्रों की बराबरी मे तो आ ही सकेंगे।

हिन्दुस्तान को गोरा - समाज नौकरशाही और ब्रिटिश पूँजोपतियों की प्रांतिनिधिस्वरूप भारत सरकार यह परम्परारत्त्वक (Conservative) पत्त और भारतीय जनता का प्रांतिनिधिसूत सुशिद्धित नेता वर्ग यह प्रागतिक ग्रथवा लिवरल पद्ध—ऐसी गोखले की राजनीति की सूमिका थी जहाँ लोकमान्य के राज - कारण में ब्रिटिश सरकार विदेशी नेता और

विधिय पूँजी की गुलापी से छुडाकर भारतीय नेता साजादी में ले जाने क्रान्तिकारी राजनीनि वाले जनता के विश्वहत लोकनायक के रूप में ग्राते थे। पहले पर्च को भारतीय राजनीति ग्रनियंत्रित राजध्वा को लोकसत्ता में परिवर्तित करने-बाली प्रतीत होती है तो हुसरे पह्न को एक ग्राष्ट्र के जबडे से दूसरे ग्राष्ट्र भो मुक्त करतेवाली मालूम होता है। पहले के लिए यह स्पष्ट स्थित मूल जाना कि इस 'गुलाम राष्ट्र हैं), शस्य नहीं था। उसी प्रकार दूसरे के लिए 'हमारा भावी स्वराज्य लोकमत्ताक होगा' यह विस्मृत होना भी सम्बतीय न था । परन्तु पहले का बीर लोकसत्ताक उत्तर तत्वो पर विशेष था तो दूसरे का स्वातन्त्र्य प्राप्ति की बाल्वस्य राष्ट्रीय भावना पर भ्राधिक था। पहले की राष्ट्रीय भावना चन्द्रमा की तरह शीतल श्रीर सीम्म थी तो दूसरे की स्वातन्य-भावना मध्याह के सूर्य की तरह प्रखर श्रीर तेजस्वी थी। पहले पक्ष के दुख लोग कमी-कमी इस बात को भूल जाते वे कि गुलाम देश के हैं और अधिकायरूढ पर्च से ऐसा ही व्यवहार करते थे, मानो एक ही देश के भिन्न वर्ग और पत्त है तो दूसरे पन्न के कुछ, लोग इस बात को भूलकर कि मारतीय स्वराच्य स्नाम जनता के वल के ही मिलनेवाला है और लोकसत्ताक हो होगा, देश की स्वतन्त्रता के ग्रवशेप-स्वरूप मध्ययुगीन गर्व-२जयाहो को श्रोर स्वातन्त्र-प्राप्ति को ग्राशा से देखते थे। इन दोनों पत्ती के मूलभूत दृष्टिमीय में यह तात्विक भेट था। लॉडे कर्जन के भनमाते और उहराड शासन-काल मे यह तालिक मेट अधिकाधिक स्पष्ट एवं विश्व होता गया श्रीर उसी के

तार्ड कर्नन का च्येय श्रथवा नीति ही यह थी कि हिन्दुस्तान के हिसान से टोनों पर्चों का ग्रन्तर भी बहता गया । प्रागतिक पत्त अर्थात् तरम इल की राजनीति का वागा ही डीला कर दिया जाय। प्रागितक राजनीति का आधार था— महारानी विकटारिया की हिंद्र की घोषणा और ब्रिटिश राजनीतिश के समय -समय पर हिये गए आभिवचन । लॉर्ड कजेन ने कई बार यह स्पष्ट कह दिया कि यह बोएखा राजा और प्रजा में हुआ कान्ती ठहराव नहीं है और उनका यह भी मत श्रा कि आनुविश्वक तथा परपरागत संस्कारों के कारण अप्रेज नौकर-शाही में बो कार्यव्यमता है वह हिन्दुस्तान के पढ़े लिखे लोगों में कमो नहीं श्रा सकती इसलिए यहाँ की बड़ी श्रीर ऊँची नौकरियाँ अप्रेजा को ही मिलनी चाहिएँ। श्रपने उच्चार श्रीर श्राचार के द्वारा वे यह भी दिखलाने थे कि भारतीयों को घोरे - धारे योग्य बनाकर शासन-भार उनके हाथ में शौंप देना हमारा ध्येय है, ऐसा जो राजनीतिज लोग कहा करते हैं उसपर विश्वास करनेवाले लोग बड़े मूर्ख हैं। वे यह भी प्रदर्शित करते थे कि हिन्दुस्तान की श्राम जनता तो राजमक ही है, कांग्रेस के हारा मुट्टी भर लोग उछल - क्र करते हैं। दलीलवाजी से उनका यह भ्रम दूर करना शिव्तित लोगों के लिए शक्य न था। तब विरोध श्रीर बाधा डालने का ही मार्ग नेताओं के सामने बाकी था। परन्तु गोखले के पच्च के द्वारा इसके होने की श्राशका न थी। लोकमान्य तिलक ने सब बातों से यह निचोड निकाला कि इसके लिए कांग्रेस को विरोध को नीर्त अपिलतथार करनी चानिए। स्रातः उन्होंने लार्ड कर्जन के शासन-काल के श्रंत कांग्रेस को श्रान करने का उद्योग किया।

इधर लार्ड कर्जन ने हिन्दुस्तान का शासन सब तरह से श्रमियन्त्रित या एक्तत्रीय करना शुरू किया। इसमें उनका मुख्य हेतु यह था कि हिन्दुस्तान के बाहर ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया जाय। सरहद प्रान्त को स्वतन्न करना, अफगानिस्तान को जोर देना, तिन्त्रत पर चढ़ाई करके चीन पर हावी होना श्रीर रूंस को जकड़ - बन्द कर देना उनकी माम्राज्य-विपयक श्रीर सैनिक नीति थी। श्रमियन्त्रित सत्ता के इस केन्द्रीकरण श्रीर श्राक्रामक परराष्ट्र नीति के श्रागे भारतीय नेता श्रों की बढ़ती हुई लोकसत्ता की श्राक्ताचाओं की कोई गुजर नहीं थी। परन्तु श्रपनी जिस स्वेच्छाचारिता श्रीर श्रहम्मन्यता के कारण लार्ड कर्जन का नाम श्राधुनिक भारत के हतिहास में श्रमर हो गया है, वह था— वग-मग। बगाल में जो निःशस्त्र श्रीर सशस्त्र क्रांतिचाद का जन्म हुआ श्रीर जिस बगाल की राष्ट्रीय शक्ति को कांग्रेस की राजनीति के पन्न में खड़ी करने के लिए लोकमान्य तिलक ने भगीरय प्रयक्त किया उसका प्रथम श्राविभीन वग-भग के प्रतिकार के रूप में हिन्दुस्तान मे हुआ।

## : = :

## क्रान्तिकारी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद

"अन दमन श्रतिवार्य था त्रीर वह उमलिए भी आगश्यक था कि मारी जनना राष्ट्रीयना की श्रीर भुक्ते , किन्तु दमन से राष्ट्रीयना का जन्म नहीं हुआ। कम ने यादवी पर जो जन्मान जीन अत्यादार किये उनसे रूपा का जन्म नहीं हुआ। परन्तु उनकी आवश्यकता उमलिए थी जि. मथुरा के निवास अपने मुितहाना की कामना करें त्रीर जमे ही उमका जन्म ही उनकी मक्ता स्वीकार कर लें। राष्ट्र्यीना एक जननार है और उसका नाम नहीं किया जा मक्ता। राष्ट्रीयना उत्रर होरा नियुक्त शिक्त के अप सार्वभाम शक्ति में, जहां से उसका उद्याम दुआ है, अपना अस्तिव विनीत वरने के पूर्व उसे अपना उद्यारम् काय पूर्व करना नाहिए।"

१६०४ से १६०७ तक कार्येम के श्राविवेशन दिन-दिन श्रविक उत्पाह से श्रीर स्रधिक महत्वपूर्ण होने लगे। एक नवीन स्वामिभानी राष्ट्रीय पन्न मगठित होने लगा था। इबर हम्लंड में अनुदार दल की जगह उदार दन के हाथ में शामन-मत्ता ग्राने से दादाभाई इत्यादि की हिन्दस्तान के लिए कुछ आशा होने लगी। दादाभाई इत्यादि यह केशिश कर रहे ये कि कांग्रेस के स्वामिभाना उप्रवल श्रीर विनीत प्रागतिक दल दोनों के सहयोग से बाबेन की मजबूत किया जाय छौर गीख़ले के उत्साह छोर वक्तत्व का लाभ कांग्रेम को मिले और तिलक के साहस ओर तेजस्विता में भो काग्रेस को बल मिले। लोक्सान्य तिलक का व्यसली क्राया ह्यूम व दादाभाई नौरोजी में नहीं था, बलिक गोखले से था । तिलक क्रयने दग संवाग्रेस की उसी नीति पर ला रहे थे जी आगे चलकर दादाभाई के १६०६ में कांग्रेस को दिये सदेश के द्वारा प्रकट हुई। य्वर्गत यह कि "ग्रान्धेलन क्रो, य्रविगम ग्रान्धेलन क्रो व हह निश्चय या एकता के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करे। 127 दादाभाई इत्यादि समभ गय थे कि इस कार्य के लिए गोलले के उत्साह व वक्तत्व में काम नहीं चलेगा, बलिक तिलक पद्म के साहम ग्रोर जबरदस्त तेजरितता की त्रावश्यकता होगी, ग्रीर इसलिए काग्रेम के मूल संस्थापक

<sup>,</sup> Selections from the Bande Wataram P 168-9

चुजुगों की यह इच्छा थी कि उसमें फूट न पड़े ग्रीर तिलक पत्त के गुणो का मपूर्ण उपयोग उसमे हो। तिलक का भी यही मत था। उसमे विचार कितने ही उम्र और क्रांतिकारी क्यों न हो, वे इस बात में दादा-भाई से सहमत थे कि आगे के राजनीति - चेत्र मे युद्ध करने के लिए कांग्रेस हमारे प स एक बड़ा हथियार है। उनका यह मत ग्रात तक बायम रहा कि नवीन पद्म को चाहिए कि अपना बहुमत करके कांग्रेस मे अपनी नवीन नीति का प्रवेश करे । उनका यह विश्वास था कि स्वराज्य की लडाई लडने के लिए हिन्दुम्तान में कांग्रेस का जन्म हुआ है ग्रीर वही उसे चला सकती है। १६०५ में उन्होंने 'केमरी' में लिखा था: "अप्रेजी रक्तमत की अथवा लार्ड कर्जन की फिजूल स्तुति करना निरर्थक है और न छोटी बाते लेकर व्यक्तियो का आलोचन-विवेचन करने में उन्छ लाभ है। ग्रमली प्रश्न तो है शासन-पद्गति का मनुष्यों की व्यक्तिगत शिकायतो का नही। असल जात यह है कि केनेडा या आरट्रेलिया की तरह हिन्दुस्तान राष्ट्रीय स्वराज्य चाहता है ख्रोर जब हम सरकार को यह दिखा देगे कि हम इस ध्येय को पाने के लिए तुल पडे है तो हमे कुछ-न-कुछ सफलता ग्रवस्य मिलेगी।" इसी वर्ष बाबू विपिन चन्द्र पाल ने प्रागतिक पच की राजनीति व राजनिष्ठा का श्रायं कानून-विहित राजनिष्ठा किया श्रर्थीत राजनिष्ठा या साम्राज्यनिष्ठा का श्रर्थ राजा के प्रति निष्ठा नहीं, बिलक कायदे - कानून के प्रति निष्ठा है, ऐसा प्रतिपादन किया । उन्होंने श्रिपाधन्धी व उपद्रव के खिलाफ श्रिपनी राय दी श्रीर बताया कि परतत्र भारतीयों में हार्दिक साम्राज्यिन्छा नहीं हो सकती। हमारी राजनीति का सभा आधारतो सष्ट्र-मिक्त ही हो सकती है और उसीपर राष्ट्रीय राजनीति की दीवार खडी हो सक्ती है। इसी वर्ष बनारस काग्रेस में इस गजनीति की नई स्थापना हुई ग्रौर इस नवीन पत्त का नेतृत्व लोकमान्य तिलक के हाथ मे आया।

बगाल में जिस प्रकार बाचू विधिन चद्र पाल नवीन क्रातिकारी भावना पैदा कर रहे थे उसी तरह महाराष्ट्र मे स्वर्गीय शिवराम महादेव पराजपे अपने 'काल' पत्र के ब्रास पूर्ण स्वातन्त्र्य का ध्येय प्रतिपादन करके नवयुको मे क्रान्तिकारी ढग की राजनीति फैला रहे थे। उनके लेखों से युवक महागध्येय त्राबाटी पाने के लिए वेचैन हो रहे ये ग्रौर उसके निए ग्रधिक-से-ग्रधिक कुर्वानी करने के लिए छ्रयश रहे थे। लोकमान्य भी ऐना मानते थे कि विजिन् लोगों के द्यतः करण मे एक प्रकार की कान्तिकारी भावना सट्टैव झीती - जागती रहना बहुत ग्रावञ्यक है । वह जबतक कानून की मर्यादा नही लॉघर्ता श्रथवा शान्ति-मग नहीं होने देती तबतक उनका निपंच करने की जलरत नहीं होती। हिन्दुन्तान की राजनीति इंग्लैंड के जैसे स्वतत्र व 'लोक्मत्ताक' देश की वैवानिक गवनीति की वेशी नहीं हो मक्ती उमे किमी न - किमी प्रकार का क्लिनकार, स्वरूप प्राप्त हुए बर्गेर नहीं रह सकता, ऐसा उन्हें दिखाई देता था। भारतीय हृदय की इस कान्तिकारी स्वातत्रत्र-भावना को बहिष्कार-योग की नि-शस्त्र क्रान्ति का रूप देका उम शांक को कांग्रेम का गजनीति के पीछे खडी करना और उनके वल पर त्रिटिश राजनीतिजो को काडेन की मार्गे मजर करने पर मजबूर कराना उस समय लोकमान्य की नीति थी। १६०४ की कांग्रेन में जी बाईन प्रम्तान हुए, उनसे उनकी गडनोति का स्वरूप ग्रन्ही तरह बाना नाता है ; अप्रतक चार प्रकार की मागे मण्कार ने की वाती थी-एक आर्थिक श्रोर उद्योगो - सक्त्री सुनिवात्रों की , दूमरी शासन - व्यवन्था में तुवार होनर होक-प्रतिनिधियों का नियत्रण होने मत्रबी । तीसरी न्याय-विभाग ग्रोर शासन-विभाग को ब्रालग करने के सबध में, व चौथी ब्राकामक विदेशी नोति श्रीर बहते हुए मैनिक खर्च के बिरोब के सबब में।

इन चार प्रकार की नित्य मानों के ब्राह्मावा बन भग की योजना के तथा दमनकारी वान्नों के विरोध मद्यर्थी नैमिक्ति प्रक्ति भी समय-समय पर होते रहते थे। महत्व समैतिक मुवारों के तात्विक विवेचन श्रीर मुशि-द्वित देशभकों के शासन-कार्य संवधी मत-प्रदर्शन की हाँ है से व्यवतक का कार्य टीक था। लेकिन हम सजनैतिक तत्वज्ञान की व्यवहारिक गज-कारण का परिणामकारक स्वरूप प्राप्त करा देने के लिए उन माना के पीछे, समितित लोकशिक्त का बल होना चाहिए श्रीर उसके द्वारा प्रस्यक् कृति से लोगों को यह सिद्ध कर दिखाना चाहिए कि प्रचलित शामन प्रणाली हमे स्रसह्य हो गई है। इसके सिवा, ये मार्गे प्रतिपद्धी क्ष्यूल नहीं करेंगे यह विचार लो॰ तिलक, वायू विपिन चन्द्र पाल ग्रीर लाला लाजपत राय इन तीनों ने १६०५ मे एकही साथ कांग्रेम के सामने रक्खा। इस नीति पर कांग्रेस के राजकारण को ले जाने का प्रयत्न १६०५ से १६०७ तक उन्होंने किया। परन्तु सर फिरोजशाह मेहता के नेतृ व मे नरम टलवालों ने यह जिट पकड़ी कि यह प्रयत्न सफल न हो, जिमके फलत्वरूप १६०७ में कांग्रेस को नैया सुरत मे टूट-फूट गई ग्रीर लाल, वाल, पाल के ये प्रयत्न च्यर्थ गए। इस प्रकार अग्रेज राजनीतिज्ञों की मेद-नीति को सफलता मिली ग्रीर कांग्रेस कमजार पड गई। मॉर्ले-मियटो के खोखले सुधार देश के पल्ले पड़े, राष्ट्रीय पद्ध का टमन हुआ, उत्साही नवयुवक देशभक्तों ने सशस्त्र कांग्रित का सगठत, वैज्ञानिक ग्रीर केंग्र स्वाप्त देश कांग्रेस कांग्रेस की सगठित, वैज्ञानिक ग्रीर मेटनीति-प्रधान टमन-नीति का तारडव तृत्य सारे देश में जारी हुआ।

वगभग की योजना में श्राप्तेजों की मेटनीति काम कर रही थी। वगाल के दो दुकड़े इस दगसे कियेगए थे कि पूर्व वगाल मुस्लिम-प्रधान प्रान्त बन जाता था श्रीर पश्चिम बगाल में विहार श्रीर उडीसावासियों को बहुसख्या हो जाती थी। श्राय्त्र दोनों दुकड़ों में बगाली श्रल्पस्प्रक हो जाते थे। सुसलमानों को फोड़ लोने की यह नीति थी। १६ जुलाई, १६०५ को बगभग की योजना प्रकाशित को गई श्रीर १६ श्रक्त्र, १६०५ को बगाल के दो दुकड़े कर दिये गए। इस योजना का श्रेय लाई क्जीर को था। ७ श्रास्त १६०५ को इसने विरोध का कहा कलकत्ते में श्रीर बगाल के दूसरे बड़े शहरों में श्राम सभा में खड़ा किया गया जिसमें श्रीर बगाल के दूसरे बड़े शहरों में श्राम सभा में खड़ा किया गया जिसमें श्रीर बगाल के वृत्तरे के शहरों में श्राम सभा में खड़ा किया गया जिसमें श्रीर बगाल के वृत्तरे बड़े शहरों में श्राम सभा में खड़ा किया गया जिसमें श्रीर बगाल का विरिक्तार करने की क्षमें खाई गई। लोकमान्य ने इस श्रान्दोलन का जोरों से समर्थन किया। उन्होंने 'केसरी' के श्रपने एक लेख में यह बताया कि 'स्वतत्र राष्ट्र की विधिविद्द राजनीति से परतत्र राष्ट्र की राजनीति किस प्रकार भिन्न होती है।' उन्होंने लिखा कि ''नाक द्वाये दिना मुँह नहीं खुलता। यदि इस ऐसा कायेकम न बनायेंगे जो सरकार को चुमनेवाला हो तो सरकार का दर्प कमी नही जायगा। इजारों-लाखों लोगों का समुदाय निश्चय की रस्सी से वॅघ जाना चाहिए। लोक-

मत का बल निश्चय में है, केवल समुञ्चय में नहीं। शब्दों का करुरत नहीं कृति चाहिए, और वह भी निश्चयमुक्त । हिन्दुस्तान के लोकमत - विकास के इतिहास मे आज ऐमा दिन आ पहुँचा है जबकि हमारे नेताओं को निश्चय के साथ आगे बदकर कार्य सिद्ध करना चाहिए या मुँह की भाप से दूषित वातावरण में व्यर्थ दम घुटकर मर जाना चाहिए । ऐमे आनवान के समय में अपने नेताओं से मैं कहना चाहता हू कि याँ आपने ठीक कदम नहीं उठाया या दीले पढ़ गये तो आपकी विद्या, आपके बचन और आपके देशाभिमान से लोगों का विश्वाम उठ जायगा।

"इंग्लैंड श्रीर हिन्दुस्तान ढांनो की स्थित एक - दूसरे से भिन्न है। इंग्लैंड एक स्वतत्र देश है श्रीर वहाँ की शासन - पद्धति के श्रनुमार भिन्न - भिन्न ढल के लोगों के श्रिषकाराकट होने की सम्भावना रहती है। जिसका बहुमत हो उसके हाथ में वहाँ ग्रंबसचा त्रा जाती है दसलिए वहाँ के नेता बहुमत को श्रपने पद्ध में करने का प्रयत्न करते रहते हैं। परन्तु हिन्दुम्तान की स्थिति ऐमी नहीं है। यहाँ इंग्लैड के बसी बहुमत की कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ लाखों की समाद्यों में प्रदर्शित राय की सरकार जरा मा परवाह नहीं करतो, यह वग-भग के इस ज्यान्दोलन से स्पष्ट हो रहा है। श्रीर यदि हमने इसके प्रतिकार का कोई उपाय न किया तो ऐसे श्रान्टोलनों पर से लोगों का विश्वास बहुत जत्दी उठ जायगा श्रव ऐमा समय श्रा पहुँचा है कि जब हम इस जवानी जमा - खर्च से श्राग वर्दे, नहीं तो हमें निरन्तर गुलामी में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए।"

महाराष्ट्र में इस अान्दोलन को देखकर लो॰ तिलक के मन में जैसी उत्साह की लहर उठी उसी तरह विलायत में पितामह दादाभाई की आँखों में भी यह दश्य देखकर आनन्द के ऑस् आ गए। देक्सटन हॉल की सभा में उन्होंने कहा, "हमारे शासक कहते हैं कि तुम्हारे देश को स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। हम ऐसा मीका ही नहीं टेंगे जिससे तुम लोग स्वराज्य के लायक बन सको। इसके विरुद्ध हिन्दुस्तानी अब जाग्रत होकर कहने लगे हैं कि इस हालत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शासकों के और उनके बीच यही सवाल है। वे एक -दूसरे से भिड़ पड़े हैं। शासक कहते हैं कि इम विदेशी और विजेता बनकर

ही यहाँ राज्य करेंगे और तुम्हारे देश की घन - सम्पत्ति को अपने देश में बहा ले जाकर तुमको अकाल, 'लेग, दिखता और फाकेकशो के मुँह में डाल देंगे । इसके वर्षिलाफ हिन्दुस्तानी कहते हैं कि हम ऐसा हरगिब नहीं होने टेंगे। कलकत्ते में इस सत्रध में जिस दिन पहली सभा हुई वह दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में कु कुम से लिखने जैसा है। परमेश्वर का मैं ग्रत्यन्त कुतरा हूँ जो मैं भारतीयों की स्वतत्रता के जन्मदिन को देखने के लिए जिन्टा हैं। अब सवाल यह है कि प्रजाजन और शासकों के इस समर्थ का नतीला क्या होगा १ वम्बई के गवर्नर श्रीर पोलिटिकल एजंट सर जॉन मालकम ने ब्रिटिश शासन - पहाति के ऋनिवार्थ परिणाम के सबध में लिखा है. इसका नतीजा महज हमारे ऋघःपात के रूप में ही न होगा. विलक्ष हमारे साम्राज्य के विनाश के बीज भी इसमें निहित हैं। अग्रेजों के ही मतों के निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान से ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जायगा। लोगों पर भी ऋब ऋपने कर्तव्य की जिम्मेदारी आ पड़ी है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि श्रव हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। श्रव उन्हें एसा निश्चय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ऋँग्रेजों को यह विश्वास हो जायागा कि हिन्दुस्तानियों ने स्वराज्य प्राप्त करने का दृढ निश्चय कर लिया है तो फिर मुक्ते कोई शका नहीं है कि वे स्वराज्य देकर ही रहेगे। सभव है वह सुदिन देखने के लिए मैं जिन्दा न रहूं, परन्तु मुक्ते निश्चय है कि यह बात अवस्य होकर रहेगी।""

इस समय स्वर्गीय गोखते और लाला लाजपतराय ये दो तक्या नेता काग्रेस की श्रोर से इंग्लैंड गए। इस समय इंग्लैंड में माननीय गोखते ने बसीठी का जैसा काम किया जिसकी तारीफ खुट लोक विलक्त को भी करनी पड़ी। इसका कारण यह कि दादाभाई की सलाह के अनुसार वैघ मार्ग को नाकाफी समम्ककर बहिष्कार जैसे प्रत्यक्त प्रतिकार के सावन की ओर वे मुक्ते और ब्रिटिश जनता के सामने उन्होंने खुल्लमखुला बहिष्कार का समर्थन किया। काग्रेस के पुराने और नये दोनों पन्न के नेता अब बुद्ध - वल का मार्ग छोडकर प्रत्यक्त कृति अथवा प्रत्यक्त प्रतिकार के सारी

<sup>\*</sup> Speeches and Writings of Dada Bhai P 274-75.

की तरफ आ रहे हैं ऐसा दृश्य १६०५ में दिखाई देने लगा था और उसी से लो॰ तिलक को इतनी खुशी हुई थी । इस समय पूर्व वगाल में सर वमफीलड फुलर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और वे मेट तथा दमन-नीति का यथेच्छ उपयोग करके इस प्रत्यद्ध प्रतिकार की क्रान्तिकारी भावना को दवाने का अत्याचार-पूर्वक प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु लोकमान्य को यह विश्वास था कि यटि लोग निग्रह के साथ एक निश्चय से प्रत्यद्ध प्रतिकार के मार्ग पर इह रहे तो 'फुल्लरशाह' को कुके बिना चारा नहीं है। स्व॰ गोखले द्वारा बहिन्कार का समर्थन होते देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई थी कि जब गोखले हिन्दुस्तान में आये तो पूना में लोकमान्य ने उनका सार्वजनिक रूप से अधिनन्दन किया।

इस समय भारतीय राजनीति में जो बहिष्काः - श्रान्दोलन चल रहा था वह बदते - बदते अन्त को नि शस्त्र अथवा सशस्त्र कान्ति का रूप धारण कर लेगा-वह अन्टाज उनका था। ज्यों-ज्यों भारतीय राजनीति कान्तिवादी बनने लगी, त्यों-त्यों उनका सम्बन्ध इंग्लैंड के समाववादी दल से अधिकाधिक होने लगा। अवतक भारतीय नेताओं का सम्बन्ध इंग्लैंड के उटार दल से या श्रीर टादामाई श्राटि राष्ट्रीय नेताम्रां का विश्वास उस पत्त के नेतालों पर था। मगर सितम्बर १६०४ को एम्सटर्डम में समाजवाटी नेता श्रों की एक श्रतर्राष्ट्रीय परिषद् हुई। उसमें दादाभाई ने भारत की करुणास्पट दू रिर्थात का हृदयस्पर्शी चित्र खींचा जिसने विटिश साम्राज्य - द्वारा जकवनन्द हिन्दुस्तान की श्रोर ससार के समाज-चादी क्रान्तिकारियों का ध्यान श्राक्षित किया। उस समय उन तमाम समानवादियों ने खड़े होकर दादाभाई के भाषण का गौरव बदाया और दाटाभाई का नय-घोप किया। इस समय दादाभाई का स्नेह-सम्बन्ध इंग्लैंड के समानवादी नेता हिएडमन से हो गया था । जुलाई १६०५ में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विलायत में 'इडिया हाउस' नामक संस्था खडी की ग्रौर उसका उद्घाटन (हर्एडमन साहब से बराया। उस जल्से में टादाभाई भी मौजूर थे। हिएडमन साइब ने ऋपने भाषण में बहिस्कार न्त्री व्याप्ति का वो उल्लेख किया उसपर लोकमान्य तिलक के नीचे लिखे उद्गारों से अच्छा प्रकाश पड़ता है:

"शासक जब लोगो की बात नहीं सुनते तब लोग खुव्य होकर खुट राज्य-शासन करने के लिए उठ खडे होते हैं। खुद इग्लैंड के इतिहास में ही इसका उटाहरण मिलता है। अनेक श्राचार-विचारों से छिन्न-विद्धिन्न और शासकों द्वारा निःशस्त्र किये गए बेचारे हिन्दुस्तान के लिए यह उपाय शक्य नहीं है, परन्तु, यदि उत्तम रामनाण श्रीषघ न मिले तो क्या मामली दवा-दारू भी न की जाय . अवतक यह समभा जाता था कि विलायत में रोने - घोने से इमारी कोई सुनवाई न होगी, परन्त ऋक हिराडमन साहब ने अपने इस भाष्या में ऐसा साफ-साफ कह दिया है कि यह ख्याल गलत है। अधिकार और स्वार्थ के कारण वो पर्दा आला पर पड़ा है वह मुँह की भाप से कभी उट नहीं जाता न लॉर्ड कर्जन सुनते हैं, न बॉड़रिक साहब, न पार्कामेंट ही, तब क्या किया जाय ? ऐसा कुछ इलाज करना तो जरूरी है कि जिससे इनकी श्रॉखे खले। शस्त्राखो के द्वारा इस मनमानी का प्रतिकार करना तो असम्भव है तब सघ-शक्ति का प्रयोग विधिवत् शासको का नशा उतारने मे किया जा सके तो साहस श्रीर दृढता से ऐसा उद्योग करना हिन्दुस्तान का हित चाइनेवाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हिएडमन साहब ने इसी सिद्धान का प्रतिपादन श्रपने भाषण में किया है ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो 'राष्ट्रीय नहिन्कार' ही इसका एक उपाय मालूम होता है। सर डब्ल्यू॰ वेडरबर्न ने 'ग्रीनविच एथिकल सोसाइटी' मे काग्रस पर भाषण देते हुए कहा कि इटली जन श्रास्टिया के कब्जे में था तन इटालियन लोगों ने विदेशी श्रास्टियन अधिकारियों का बहिष्कार करके शासन-व्यवस्था असम्भव कर टी थी। वेडरवर्न साइव ने कहा-यटि हिन्द्रस्तान के लोग इसी पद्धति को स्वीकार कर लें तो हिन्दुम्तान का शासन करना शासकों के लिए कठिन हो जाय। जिस वहिष्कार का भय उन्हें था वही श्रवसर श्राज उपस्थित हो गया है।" #

अर्थात् इस बहिष्कार में महज विलायती कपडे का बहिष्कार ही नहीं बिल्क विलायती माल का बहिष्कार भी शामिल था और वह भी इस बहिष्कार-योग की पहली सीद्धी थी । अन्त को जाकर कानून-भग और

लोकमान्य तिलक के 'केसरी' में लिखे हुए लेखों का सग्रह, भाग ३, ए० ५-६

करवन्दी रूपी नि:शस्त्र क्रान्ति के अन्तिम शिखर तक पहुँच जाना, इस वहिष्कार - योग की परिसीमा थी। दादाभाई नौरोजी ने तो १८८० मे ही यह कह दिया था कि स्वदेशी आन्दोलन और विलायती माल के बहिष्कार की हलचल वा अन्त ब्रिटिश राज्य के वहिष्कार में हो नायगा श्रीर हिन्दुस्तान में क्रान्तिवाटी राजनीति फैल जायगी। श्रव खल्लम-खल्ला इस मार्ग का उपदेश करनेवाला एक टल हिन्दुस्तान में पैटा हो गया था ग्रीर लोकमान्य तिलक उसके नेता बनने जा रहे थे। इन्ही दिनों आयलैंड में भी एक निशस्त्र क्रान्ति गर्दा दल आर्थर प्रिफिय के नेतृत्व मे बना श्रीर लोकमान्य तिलक को जो कि, पहले से ही श्रायर्लैंड के नेताओं से प्रेरणा लेते रहते थे, प्रिफिथ साहव का निःशस्त्र कान्तिमार्थ अहरण करने की प्रवृत्ति हुई हो तो आश्चर्य नहीं। पारनेल की मृत्यु के बाट श्रायरिश शबनीति पार्लामेंट में बाधा पहुँचाकर शासन-यत्र की वेकार बना देने और प्रतिस्पर्धी शासन-व्यवस्था कायम करने के निःशस्त्र कान्ति-मार्ग तक आ पहुँची थी। ऐसी दशा में भारतीय राजनीति का क्रम-विकास विकार-योग के वल पर नि शस्त्र कान्तिमार्ग की स्रोर होना स्वाभाविक था। आर्थर त्रिफिय का सिनफीन उल पहले निःशस्त्र क्रान्तिवाटी था। उसका सारा जोर म्वदेशी, स्वावलवन, बहिन्कार श्रीर निःशस्त्र प्रतिकार- इन साधनों पर था। एक ग्रोर पार्कामेंट मे रुकावट डालना और दूसरी ओर सशस्त्र कान्ति इन टोनों के बीच का यह निःशस्त्र कान्तिमार्गे था । इसी समय समाजवादी क्रान्तिकारियों में भो श्राम हरू-ताल के रूप में एक प्रकार का नि शस्त्र कान्तिवाट पैटा हो रहा था। परन्तु इन सब निःशस्त्र क्रान्तिवाटी विचारों को वार्य-रूप मे परिशात करने का काम सिर्फ हिन्दुस्तान मे ही हुआ है और उसका बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी तथा उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान की है।

यद्यपि स्वर्गीय गोखले के बहिष्कार समर्थन से और लो॰ तिलक द्वारा उनके सार्वजनिक अभिनन्दन से कुछ समय ऐसा भासित हुआ मानो पूना का पच्च-मेट मिट गया, परन्तु जानकार और स्ट्मदर्शी लोग जानते थे कि टोनों की राजनीति की मूल भूमिका अलग-अलग है। लो॰ तिलक मारतीय राजनीति को वैषमार्गी सुधारवाद से हटाष्ट्र निःशस्त्र क्रान्तिवाद की स्रोर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय माननीय गोखले स्रपने गुरु की वैध राजनीति को चिरतन करने के लिए 'भारत-सेवक-समाज' की स्थापना कर रहे थे। १२ जून १६०५ को यह सस्था खुली। उसकी उद्देश्य-पात्रका में 'ब्रिटिश साम्राज्य-स्रतर्गत स्वराज्य' स्रपना राष्ट्रीय ध्येय बताया गया है और श्रद्धा व्यक्त की गई है कि स्रप्रेजों का हिन्दुस्तान से सन्बन्ध जोडने में हिन्दुस्तान का हित करने की ही ईश्वरीय इच्छा है। इसका यह स्र्यं हुस्रा कि स्रव ब्रिटिश सबध तोड़कर पूर्ण स्वतत्रता स्थापित करने का प्रयत्न करना मानो ईश्वरीय इच्छा या स्राज्ञा का भग करना है।

यह मानना कि एक राष्ट्र का इमेशा दूसरे राष्ट्र के ऋघीन बना रहना उचिन है मानो यह कहना है कि मनुष्यों की दो पृथक् जातियाँ हैं। एक का विशेष साम्य पृशु से है मगर उसे सयोग से मनुष्य नाम दे दिया गया है । श्रफलात्न, श्ररस्तू श्रादि पुराने ग्रीक दार्शनिकों का कुछ ऐसा ही ख्याल था और आवकल भी उन बलाढ्य राष्ट्रों के कुछ लोग नो दुर्जल विदेशियों पर शासन कर रहे हैं ऐसी बाते कहा करते हैं। परन्तु श्रव इन विचारों को कोई भी विचारशाल मनुष्य नहीं मानता । हैलेनिक (ग्रीक) लोग ही अनेले शामन करने योग्य है ऐमी दलील अन कोई नहीं सुन सकता। अत्र तो शासन-मम्बन्धी विचारों का सुकाय यह मानने की तरफ है कि प्रयक्त या पुरुषार्थ से इच्छित स्थिति प्राप्त की जा सकती है। फिर भी यदि कोई यह साबित कर दे कि फलॉ जाति या देश श्रव किसी तरह आगो नहीं वढ सकता तो यह कहना कि उनका समूज नाश हो जायगा गलत न होगा श्रौर उनका नाश जल्दी -से - जल्दी हो ऐसी इच्छा करना अनैतिक न होगा । ११--इस तरह १६०५ तक के समय में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो जागृति लोकमान्य ब्राहि नेताब्रों ने की उसकी बदौलत मारत-पुत्रों को यह विश्वास होने लगा था कि ग्रज हमारा नाश किसी तरह नही हो सकता, बल्कि हम स्वतंत्र होकर रहेंगे श्रीर ससार का नेतत्व करेगे।

यह दैवयोग की ही बात है कि 'हिन्दुस्तान का परतत्र होना एक

**<sup>\*</sup> श्रागरकर का 'निबध-सग्रह' भाग १ ५०** १८३

ईश्वरीय प्रसाट है, यह ख्याल जिस तरह एक बगाली हिंदू नेता ने ही शरू किया उसी तरह इसके विपरीत एक बगाली हिन्दू ने ही इस भावना को फैलाया कि ईश्वर का श्रादेश हो चुका है कि हिन्दुस्तान श्राजाद हो श्रौर श्राद्धनिक भारतीय राष्ट्रीयता परमात्मा की एक श्रवतार-शिक्त ही है । यह बोरटार प्ररेशा लोगो को (योगी) श्ररविंट से मिली। जिन-जिन के दिलों में राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की भावना ने सचार कर लिया था ने सुल -दुःल के इन्द्र से मुक्त हो गये थे, बल्कि इस भावना की अभिन्यिक के लिए हर तरह के कष्ट उठाने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानकर एक प्रकार का पारमार्थिक ज्ञानन्ट अनुभव करने लगे थे। इन ब्रह्मैतानुभवी मुक्त ब्रात्माक्ष्मों को, जो मुख-दु खादि इंह्मों से परे हो गये थे, कोई भी काम करना कठिन नहीं मालूम होता या न कोई श्रापत्ति ही दुस्तर मालूम होती थी । वे यह श्रन्भव करते ये कि जो श्रापत्ति की प्रचएड लहरे दमारे सामने मेंह बाये श्रा खड़ी होती है वे हमें डराने के लिए नहीं, बलिक हमारे श्रन्तःकरण की उससे भी प्रचड शक्ति को अपना प्रचएडतर सामध्ये व्यक्त करने के लिये प्रेम-पूर्वक श्रावाहन कर रही है। उन्हें यह भास होने लगा था कि ऊपर से प्रचएड दिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति पर भी श्रपना प्रभुत्व चलानेवाली एक प्रचडतर शक्ति इमारे अन्त-करण में है और वो ध्येय या आदर्श मानवी बुद्धि में रफ़रित होते हैं वे इस आत्मशक्ति से ही पैटा होते हैं. बल्कि बाह्यतः विरोधी दिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति भी सचमुच हमारे ग्रन्त करण की त्रात्मशक्ति की विरोधक नहीं, किंतु कपर से जब दिखाई देनेवाला उसका एक स्वरूप है। बगाली युवक यह श्रानुभव करने लगे थे कि ग्रापत्ति की हिलोरों को पार कर जाना इमारे हृदय के असीम प्ररेगा-बल की एक टैवो लोला है और इस्रिए उन्हें श्राध्यात्मिक मोत्र तथा राष्ट्रीय स्वातच्य में कोई मेट नहीं दिखाई देता था। राष्ट्रीय स्वातच्य के विपम विग्रह से उत्पन्न श्रापत्ति की लहरों का मुकावला वे देहजान भूलकर करते थे श्रीर राजनैतिक समाम में आ व्यात्मिक मोज्ञ पट का श्रनुभव करने लगे। इल तरह जो बगाली सारे हिन्दुस्तान में बोदे श्रीर दब्ज माने जाते थे वे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-सम्राम में सबसे आगे निकल गये और जो वेदान्त इस वात के लिए दुनिया मर में वदनाम था कि वह व्यक्ति या राष्ट्र को सासारिक जीवन - कलह के अयोग्य बना देता है उसी का आधार लेकर वे प्रदृत्ति - चेत्र में कृट पडे और सारे ससार को राष्ट्र - सगठन और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के मार्ग - दर्शन का गौरव इन प्राचीनतम भरतभूमि के पुत्रों को ही मिलेगा, ऐसी आत्म - विश्वास की भाषा भी बोलने लगे।

इस बगाली आध्यात्मक राष्ट्रवाट का यथार्थ वर्णन योगी ग्ररविट के एक भाषणा में मिलता है। उपनिषद् के दो पित्त्यों की एक कथा का श्राधार लेकर अरविट वाचू कहते हैं— ''इस कथा मे कहा गया है कि मीठे और कडवे फलो से लंदे एक विशाल वृक्त पर दो पन्नी बैठे हैं। एक तो पेड़ के अप्रभाग पर बैठा है और दूसरा उसके नीचे की शाख पर । दूसरा पत्ती जब ऊपर देखता है तब उसे अपने सारे पत्न फैलाकर एक वैभव का स्रानन्द लेनेवाले पहले पत्ती का दर्शन होता है स्रौर वह प्रेम से उसपर मोहित हो जाता है। उस समय उनके मन में यह भावना पैटा होती है कि यह वैभवशाली पत्नी कोई गैर नहीं, बल्कि मेरा ही श्रेष्ठतम अन्तरात्मा है । परन्तु जब वह उस वृक्त के मीठे फलों का स्वाद लेता है तब उसकी मिठास से इतना मुग्ध हो जाता है कि वह न्त्रपने इस प्रियतम प्राणा - सला को भूल जाता है। थोडी हा देर के बाद उस पेंड के कडवे फल खाने की बारी ब्राती है जिसके कडवे रस से उसकी मोहनी उतर जाती है स्त्रौर वह फिर स्रपने तेजपुद्ध सहचर की श्रोर देखने लगता है। जाहिर है कि यह कथा जीवात्मा श्रीर मोज से सम्बन्ध रखती है। यह राष्ट्रीय मोत्त पर भी उसी तरह घटित होती है। हम हिन्दुस्तानी विदेशियों की माया के फेर में पड गये थे श्रीर उसका जाल हमारी ब्रात्मा पर भी फैल गया था। यह माया थी उन विदेशियों के शासन - प्रचन्घ की, विदेशी सरकति की, विदेशियों के शक्ति श्रीर सामर्थ्य की। हमारे शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक जावन पर डाली गई मानों ये वेड़ियाँ ही थीं। हमारी मां यही धारणा बन गई कि हम स्वराज्य श्रौर राजनीति के योग्य नहीं हैं। इंग्लैंड की ब्रोर हम एक ब्राटर्श राष्ट्र की दृष्टि से देखने लगे और यह मानने लगे कि वही हमागी मुक्ति करेगा पर वह सत्र माया थी श्रीर थीं बेड़ियाँ।. हिन्दुस्तान में जो कुछ चैतन्य था उसे नष्ट करने में हमीने उन्हें सहावता टी—रिक्ट हिं, हमी अपने चन्धन के साधन वन गए। इस बगाली उनकी नौकरी में धुसे और उनका राज्य स्थापित किया। इमें अपनी रहा, अपनी रिक्षा और अपने भरण-पोष्या के लिए दूसरों की आवस्यकता मालूम पढ़ने लगी। हमारी स्वायलम्बन-शक्ति इतनी नष्ट हो गई थी कि हम मानवी जीवन के किसी मी कार्य को करने में असमर्थ बन गये थे।

"इस माया का विष्यस बिना दमन और बसेश के नहीं हो सकता । बग-भग का वो कटु फल लार्ड कर्जन ने हमें चल या उससे हमारा मोह नष्ट हो गया । हम ऊपर निगाह उठाकर देखने लगे और सप्तार - इस की चोटी पर बैटा तेज: पुझ पच्ची दूसरा नहीं, हमारा ही अन्तरासमा है, हमारा वास्तिषक प्रस्थास्मा ही है—यह जान हमें हो गया। इस तरह हम समभ गये कि हमारा स्वराज्य हमारे ही अन्टर है और उसे पाने तथा उसका साम्रास्मार करने की शक्ति भी हमारे अन्टर है।

"लोग कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत हममे नहीं। उसके लिए विदेशियों की सहायता लेने की जरूरत है। इसलिए उसका विरोध करते हए भी उनसे सहयोग करना चाहिए। पर इम एक ही समय मे परमेत्रवर श्रीर माया दोनों पर खबलम्बितरह सकते हैं। तम शक के सकटों से न डरों। तम्हारे मार्ग में क्कावट डालनेवाली शक्ति कितनी ही बढ़ी क्यों न हो, तम चिन्ता न करो। 'तुम स्वतत्र हो' यह परमेश्वर का ग्रादेश है श्रीर तुम्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करनी ही चाहिए यदि तुमने त्रात्मस्वरूप को पहचान लिया तो तुम्हे डरने बैसी कोई बात नहीं है। सवार में सत्य, प्रेम और श्रद्धा के लिए असाध्य कुछ नहीं है। यही तम्हारा धर्म-मन्त्र है श्रीर इसके द्वारा बड़े चमत्कार टिखाई टेने ! भ्रपनी सुरक्षितता या सुख के लिए दुमानी भाषा मत बोलो, दुर्वलता को पास मत ग्राने दो। तनकर सीधे खडे रहो। स्वदेशों का जी दमन किया जा रहा है इसीसे उसका तेज वह रहा है। लोग कहते हैं, इममें एका नहीं है, यह एका हो कैसे १ सब पुत्र मिलकर मातुसूमि की पुकार पर टौड पडेंगे तो इसीसे एकता हो जायगी। दूसरे भूठे उपायों से हरगित न होगो । यह कार्य हमारा नहीं है-हमसे भी बहकर

एक प्रचएड शिक्त हमे आगे बढ़ा रही है और वह हमें तबतक प्रेरणा देती रहेगी जबतक हमारे सब बन्बन टूट न जाय और हिन्दुस्तान सारी दुनिया में एक स्वतन्त्र देश न बन जाय। " \* एक जगह और वे कहते हैं— "इस परमेश्वरी शिक्त से व्याप्त यह सारा राष्ट्र जब जागत होकर खड़ा हो जायगा और सर्वशिक्तमान् परमेश्वर उसे प्रेरणा करेगा तब कोई भी ऐहिक शांक उसका प्रतिकार न कर सकेगी और उसकी, प्रगति को संसार की कोई भी आपित या बाधा नहीं रोक सकेगी, क्योंकि हसमें परमेश्वर का अधिष्ठान है। यह उसी का कार्य है। वह हमसे कुछ काम करा लेना चाहता है।"

वगाल में वगमग के प्रांतकार को लेकर जो एक प्रचएड शिक्त निर्माण हो रही थी उसे निःशस्त्र कान्ति का रूप देकर काग्रेस की राजनीति को उसका वल मिले, यह नीति लोकमान्य की १६०५ से लेकर १६०८ तक थी। इसके विपरीत सर फीरोजशाह श्रादि पुराने नेताओं की नीति थी कि काग्रेस को नवीन मार्ग पर न जाने देकर पहले के ही परावलम्बन के पथ पर जोर से खींचकर पकड रखे, क्योंकि उन्हें यह श्राशका थी कि नवीन शिक्त के प्रकाश में दिखाई पड़े इस पथ पर काग्रेस चली गई तो न जाने किस खोह में जा गिरेगी ! मा० गोखले व बाबू सुरेन्द्रनाथ थे तो यद्यपि पुराने पथ के ही पिथक, फिर भी उन्हें सर फीरोजशाह की नीति में हठ श्रीर दुराग्रह मालूम होता था। परन्तु इस नवीन शिक्त के खुलमखुला स्थागत करने का साहस उनमें न था श्रीर उनका विश्वास तो पुरानी नीति पर था ही, इसलिए श्रन्त मे उन्हें सर फीरोजशाह के काडे के नीचे ही रहना पड़ा। इस रस्सा-खिंचाई का नतीजा यह हुआ कि काग्रेस में फूट पड़ गई जिससे श्रमें श्रमकों ने खूब फायदा उठाया। फलतः मारतीय राष्ट्रशिक्त कुछ साल तक निश्चेष्ट पड़ी रही।

लोकमान्य ने १६०५ में हो कांग्रेस के टायरे में नवीन दल को बहिष्कार - योग की टीचा देकर लाला लाजपतराय ग्रीर बाबू विपिन चन्द्र पाल की सहायता से नवीन निःशस्त्र क्रान्तिकारी दल को स्थापन की । प्र

<sup>\*</sup> Speech of 'Aurobindo Ghose p 61-66

<sup>†</sup> Yong India by Lajpatrai P. 175

उस वर्ष गोखले, जिन्होंने 'भारत सेवक समाज' की स्थापना करके पुरानी राजनीति को चिरतन करने का प्रयक्त किया था, काग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने मायण में औपनिवेशिक स्वराज्य को ही हमारा अतिम माध्य बताया था, फिर भी उन्होंने वगाल की विलायती माल के ब्रह्मित को हलचल का समर्थन और आभनन्दन किया था और स्वदेशी-आन्टोलन की पुष्टि की थी। मगर, चूंकि उनके मूल विचारों की भूमिका वही रही, राजनिष्ठा और राष्ट्रांनिष्ठा का समन्वय करके उन्होंने अपने भापण में युवराज के आगमन का स्वागत किया था। इधर बंगाली युवक इसके विरोध में थे। यहाँ तक कि गोखले को कह देना पड़ा कि यह युवराज के स्वागत का प्रस्ताव गिर गया तो मुफे अध्यक्त का स्थान छोड़ देना पड़ेगा। तव लोकमान्य और लालाजों के बीच-विचाब से यह तथ हुआ कि बगाली युवक प्रस्ताव के विराध स्वरूप सभा से उठकर चले जाय और प्रस्ताव बहुमत से मज्र किया जाय। इस तरह बनारस का काम्रेस-अधिवेशन निर्विष्ठ पूरा हुआ।

सन् १६०६ का साल टो-तीन बाता के लिए प्रसिद्ध है। एक तो इसबिह्फारथोग का परिखाम बगाल में शांति-युक्त कानून-भग के रूप में
हुआ किससे बगाली नेताओं को तात्कांलक सफलता मिली। इसके कुछ
ही दिन बाद (लोकमान्य की प्रेरणा से) श्री दादा सा० खापडें ने इस
आश्रय की एक विजित्त काग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजी कि आगामी
काग्रेस में काग्रेस की नीति को नई दिशा मिलनी चाहिए। इसका
समर्थन करते हुए लोकमान्य ने लिखा कि जमतक निःशस्त्र कानून-भग
तथा विश्वकर का अवलवन करके शासन-थंत्र को वेकार नहीं बना दिया
जायगा तवतक मोलें साहब भी हमें कुछ न दे सकेंगे। उधर विलायत
में गाखले और मोलें की बातचीत चलती रहती थी जिससे मोलें के
उदार विचारों से गोखले प्रभावित हो गए और उनकी साम्राज्य-निष्ठा
और भी मजवूत हो गई— यहाँ तक कि वे तिलक के नवीन प्रयत्न का
विरोध करने के लिए भी आमादा हो गये। इघर बगाली नेताओं ने
कानून-भग का जो छोटा-सा उद्योग किया, उनके साथ हो उन्हें जेल में
डाल दिया गया और जब हजारों लोगों ने उनका अनुकरण किया तो।

उनके सिर फोडे गए। यह दृश्य देखकर लोकमान्य के आगे की पीढ़ी के कुछ युवकों का विश्वास निःशस्त्र कान्ति पर से उठ गया और वे सशस्त्र कान्ति की ओर चल पड़े।

तीसरी महान् घटना यह हुई कि दादा माई ने कांग्रेस को स्वराज्य का मन्त्र पदाया और पुराने तथा नये दोनों दल के लोगों का सहयोग लेकर स्वदेशां, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पास करा लिए और नवीन पीढ़ी को 'दृढ़ सकल्प रक्खो. एक होस्रो श्रीर स्वराज्य प्राप्त करो' यह दिव्य सदेश दिया । इस कारण १९०६ की कांग्रेस, को कलक्त्रे में हुई, आधुनिक भारत के हातहास में चिर-स्मरणीय श्रीर युग-प्रवर्तक मार्ना जाती है। टाटाभाई द्वारा निर्धारित यह नीति यदि पुरानी पीढ़ी क लोगो ने मजूर कर ली होती तो आज कांग्रेस का तथा भारत का इतिहास कुछ श्रीर ही बना होता परन्तु ऐसा उज्ज्वल इतिहास बनाने जैसी राष्ट्रीय बुद्धि हमारे देश में उस समय पैटा नहीं हुई थी। काग्रेस पर नवीन पीढी का प्रकृति-दत्त ऋधिकार है, यह पुरानी पीढ़ी के लोग अभी महसूस नहीं करते थे। कर्मठ सनातिनयों की तरह अपनी राजनीति को उन्होंने ऋचल व चेंतन्यशून्य बना दिया था श्रीर अपनी साम्राज्यनिष्ठा को परमेश्वर-निष्ठा जैसी त्रिकालाबाधित सत्यनिष्ठा बनाने का मोहान्ध प्रयक्त कर रहे थे। आत्म-प्रत्यय का अभाव और विदेशी सत्ता के दमन से कुचले नाने की मीति— ये दो इस मोहान्धता के वास्तविक कारण हैं। पराने दल के लोगों का अहकार इतना बढ़ गया था कि उनके इस मोहान्धकार में यदि कांग्रेस की नैया इठ से खेने में टकराकर चूर-चूर भी हो जाती तो उनके कर्णधारों को दुःख नहीं होता। इघर नवीन टल में अहकार की कमी न थी , परन्तु उनके पीछे आतम-श्रद्धा श्रीर श्रात्माहुति की चैतन्यशक्ति थी । इसलिए, यद्यपि कांग्रेस की नैया के ट्रटने का कारण टोनों तरफ व्या ग्रहकार था. तथापि उसके टोष की जिम्मेदारी पुराने दल के लोगों पर ही आतो है ! आगे की घटनाओं से यह साफ समभ्र में आ जायगा।

१६०५ के आरम्भ में इंग्लैंड में उदार मतवादियों का मन्त्रि-मण्डल बना जिसमें मोलें साहव ने यह जाहिर किया कि वग-भग के रह करने की श्राशा किसी को न रखनी चाहिए श्रीर न ही यह अपेचा रखनी चाहिए कि शासन-व्यवस्था में भी उदार दल कोई जल्दी सुधार करेगा। इसपर लोकमान्य ने स्वावलम्बन का, निश्चय का, निश्चह-सामर्थ्य दिखाने का श्रीर विदेशी कपडे की होली जलाने का उपदेश लोगों को दिया। उन्होंने कहा, "मोर्ले उदार विचार के तत्ववेचा हैं, परन्तु भारत-मन्त्री के नाते उनसे हमारे लाभ को कोई भी बड़ी बात कभी नहीं हो सकती जबतक कि हम श्रपने तेज श्रीर बल का परिचय न दें। उन्हें जबतक यह न मालूम हो जायगा कि ब्रिटिश शासन-पद्धांत के कष्ट हमारे लिए श्रसह्य हो गये हैं, श्रीर श्रव हम उनको दूर करने के लिए तुल पडे हैं, एव जब-तक के दूर न हो ज,वॅगे तबतक ब्रिटिश शासन निर्विध्न नहीं चल सकता, तबतक मीठे लेकिन सूखे शब्दों के सिवा मोर्ले से हमें कुछ नहीं हासिल हो सकता। 'श्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन-' ही हमारा श्राधार होना चाहिए।"

इस आत्मनिग्रह श्रीर हदनिश्चय का परिचय लोग किस तरह दे, इसका नम्ना श्रप्रैल में मिल गया। नवम्बर १६०५ में पूर्व बगाल के ले॰ गवर्नर फ़लर साहब के सेक्रेटरी ने हुक्म निकाला कि 'वन्देमातरम्' की नारा न लगाया जाय तथा स्वटेशी वहिष्कार-स्नान्टोलन को टवाने के लिए गोरखों को बुलाकर उन्होंने फीबी-शासन का टौर-टौरा ग्रुरू किया। इसका विरोध करने के लिए बारीसाल में, १६०६ में, प्रान्तीय परिपद् करना तय हुआ। इसपर यह हुक्म निकला कि इस परिपद् में विद्यार्थी भाग न लें ग्रीर जिन विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें जायेंगे उनकों सरकारी सहायता न मिलेगी। लोगों का कहना था कि 'वन्देमातरम्' का घोष करने से शान्ति भग होती है ऐसा मानकर हुनम निकालना ही वेकायदा है। ग्रतः उन्होंने उस हुक्म के खिलाफ सत्याग्रह करने का निश्चय किया। परिपद् के सभापति के जुलूस में हजारों लोगां ने 'वन्देमातरम्' का नयघोष किया श्रीर उसमे सैकड़ों विद्याधियों ने हिस्सा लिया। 'वन्देमातरम्' का नय- घोप होते ही बावू सुरेन्द्रनाथ गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस की लाठियों ने जुलूमवालों के सिर ग्रन्छी तरह फोडे। इसपर लोकमान्य ने 'केसरो' में लिखा. ''जिस प्रकार बाकायदा जल्म लोगो पर किया जाता है

उसी प्रकार शान्ति से, स्थिर माव से श्रीर एकट के सामने हिम्मत न हार-कर हि निश्चय से जुल्म के हुक्मों का प्रतिकार भी प्रजा कर एकती है। जुल्म श्राखिर जुल्म ही है, फिर वह बाकायदा हो या वेकायदा। जुल्म यि बाकायदा है तो शान्ति श्रीर कष्ट-सहन के द्वारा हि निश्चय से उसका प्रतिकार करना चाहिए। बगाल के लोगों ने इस हुक्म को न मान-कर कष्ट-सहन करने की श्रपनी इच्छा व स्वार्थ-त्याग के द्वारा यह दिखा दिया है कि यह श्राशा श्रन्यायपूर्ण है। सरकार ने श्रप्रत्यज्ञ रीति से उस हुक्म को रह कर दिया, इसका श्रेय लॉर्ड मिटो व मा० मोर्ले को देना चाहिए। 'वन्देमातरम्' का खुल्लमखुल्ला बयघोष करने का हक प्राप्त करने के लिए बगाल के नेताश्रों ने जो श्रमुकरणीय तेनिस्वता दिखाई वह श्रमिनन्दनीय है।"

यहाँ यह समक्त लेना करूरी है कि आजा-भग बाकायदा कैसे हुआ। १ इसका अर्थ यह हुआ कि अन्यायपूर्ण कानून का भग करने के बाद उसकी सजा शान्ति के साथ भुगतने के लिए अवतक लोग तैयार हैं तवतक वह प्रतिकार बाकायदा ही है—ऐमा लोकमान्य तिलक का मत था। कानून कहता है कि ऐसा करो नहीं तो सजा भुगतो। इसमें से किसी भी एक बात को मान लेना एक तरह से बाकायदा ही हुआ, क्योंकि दोनों माग पर चलनेवाले लोग कानून बनानेवालों की सत्ता मानते ही हैं। अतएव कानून भग करके सबा भुगतने को तैयार होना—यह सत्याग्रही विधि एक तरह से बाकायदा प्रतिकार की—शान्ति, आत्मक्लेश और इंडिनश्चय-युक्त प्रतिकार की—ही विधि है। इसके अनुसार लोकमान्य ने इसी सत्याग्रह का मार्ग ग्रहण करने का उपदेश कांग्रेस को देना शुरू किया। इसके दूसरे ही सप्ताह में टाटा मा० खापकें की गश्ती चिट्टी घूमी और लोकमान्य ने 'केसरी' में लिखा—

"विधि-विहित श्रान्दोलन से सफलता मिलेगी, ऐसा कहनेवालों के मुँह पर मोर्ले ने यह जो (वग-भग-सबधी) चपत लगाई है, उसे सहन करनेवालों को तथा श्रव भी मिद्धा-वृत्ति के गीत गानेवालों को पागल या निर्ले समक्ता चाहिए। हम यह नहीं कहते कि श्रपने दुःख-दर्द ऋषिकारियों पर प्रकट न करें या उनके सामने श्रपनी मॉर्गे पेश न करें। परन्तु रानैनितक नातों में ब्राह्मशी मॉर्ग से काम नहीं चल सकता। मद्रास की प्रान्तिक सभा के श्रध्यन्त श्रीकृष्ण स्वामी श्रय्यर ने भी श्रपने भापण में कहा है—हमारे राजनैतिक श्रान्दोलन की दिशा में श्रव कोई विशेष परिवर्तन करना चाहिए। 'हिन्दू' के विलायती सवाददाता का भी ऐसा ही कहना है। वह कहता है कि 'पैसिन रेनिस्टेंस' यदि किया नाय तो विलायत के उदार मतवादी लोग उनका समर्थन करेंगे। यह तत्व श्रव सर्वमान्य हो चुका।

लो॰ तिलक के इधर महाराष्ट्र में सत्याग्रह -मार्ग का उपदेश देकर कांग्रेस में नई नीति दाखिल करने की घोषणा करते ही बगाल के नेता बाबू विषिन चन्द्र पाल ने 'बन्देमातरम्' में यह जाहिर किया कि पूर्ण स्वतन्त्रता ही हमारा ध्येय है और सत्याग्रह अथवा निःशस्त्र प्रतिकार हमारा साधन । उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के ध्येय का अर्थ यह है कि विदेशी नियत्रण बिलकुल न रहे । यह बिलकुल विधिविहित ध्येय है । निष्क्रय प्रतिरोध हमारा साधन है । इसका अर्थ यह हुआ कि हम सरकार को स्वेय्छापूर्वक किसी प्रकार की सहायता न टें। कीन कह सकता है कि य माधन पूरी तरह विधि-विहित नहीं हैं ?

इन दिनों लॉर्ड मॉर्ले भारत-मन्नी थे। वे तत्ववेत्ता माने जाते थे। स्वर्गीय गोखले ने लोकमान्य से कहलाया कि मोर्ले साहन जो सुधार देना चाहते हैं उनका विरोध मत करो। लोकमान्य ने एक तरह से इसके जवाब में ही 'केसरी' में एक लेख लिखकर दिखलाया कि, ''जनतक सरकार की गाड़ी रुक नहीं जायगी, तनतक हमें कोई वास्तविक सुधार नहीं मिलेंगे। जन मॉर्ले साहन ही नहीं कर्जन साहन को ऐमा विश्वास हो जायगा कि हिन्दुस्तान के लोगों को महत्त्वपूर्ण अधिकार दिये बिन गति नहीं है, तभी हिन्दुस्तान को कुछ लाम हो सकता है। यदि हम केवल उदात्त तत्वों के मनोराज्य में ड्रवकर, तत्वज्ञान का विश्वास पकडकर बैठ रहें तो कहना होगा कि हमारे जैसा हतभागी कोई नहीं। हमें यह भूलना न चाहिए कि यह राजनीति है, तत्वज्ञान नहीं।"

लोकमान्य का मतलव यह था कि हमारी माँग ब्राह्मण की नहीं, च्तिय की होनी चाहिए। उसके पीछे वल होना चाहिए। तत्ववेत्ता मॉर्ले ब्रोर राजनेता मॉर्ले की भूमिका में फर्क है। उनका तत्वज्ञान काय रूप में कैसे परिण्यत हो, इसका मार्ग लोकमान्य ने बताया।

बारोसाल - परिषद् में निःशस्त्र जनता का जो सिर-फुड़ोव्वल हुन्ना वह हुर्य बाब् ग्रारिवन्ट घोष ने देखा था। नि रास्त्र प्रतिकार का वह उत्साह-बद्ध क हुएय देखकर उन्होंने बडौदा का अपना शिक्षाधिकारी का पट छोड़-कर बगाल की निःशस्त्र क्रान्ति के कार्य में पड जाने का निश्चय किया। 'वन्देमातरम्' के वे सम्पाटक हुए। राष्ट्राय शिक्षण का काम कोर-शोर से शुरू किया। अरविन्ट बावू की प्रवृत्ति पहले से ही आध्यारम - प्रवर्ष थी। इससे इस निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग मे उन्हे ससार का एक अभिनव क्रान्तिशास्त्र दिखाई दिया श्रीर उस दृष्टि से वे भारतीय राजनीति का श्राध्यातिमक स्वरूप लोगों को ।टलाने लगे। परन्तु उनके छाटे माई वारोन्द्रकमार घोष का इस निःशस्त्र मार्ग पर विश्वास नहीं बैठा । उन्होंने उन्ही दिना स्वामी विवेकानन्द के माई भूपेन्द्रनाथ दत्त की सहायता से श्राध्यात्मिक शक्ति के श्राघार पर ही, मगर सशस्त्र कान्ति का प्रसार बगली युवकों में करने का उपक्रम किया। इन्हीं दिनो नासिक में श्री विनायकराव सावरकर 'श्रमिनव भः रत समाज' सस्था के द्वारा सशस्त्र का न्तवाट की दीचा दे रहे थे। लोकमान्य तिलक इन स्थितियों से परिचित थे। नासिक मे नन्होंने इस विषय पर कहा था कि ये अविचारी युवक किसी दिन अपने गले में फॉसी लगवा लेगे और निश्चय ही नासिक के नेताओं को सिर नीचा करने का मौका आ जावेगा। बेलगॉन में भी लोकमान्य ने कहा था कि नासिक में कुछ युवक मुक्ते मिले थे। उनमे बढ़ा उत्साह श्रीर बड़ी महत्वाकाचा है , परन्तु श्रविचार भी है। ऐसे ग्रविचार ग्रौर मुर्खता से कार्य-हानि होती है। उनकी बुद्धि ने यह मान लिया था कि ऋाज का राजनैतिक कार्य नि शस्त्र क्रान्ति - मार्ग से ही चलना चाहिए। ब्राविचारी नवयुवकों को सद्पदेश देकर वे उचित मर्यादा मे रखने का प्रयक्ष करते थे। लोकमान्य महसूस करते थे कि एक अोर मिचा देनेवाली वैघ राजनीति और दूसरी ओर

सशस्त्र कान्तिवाली त्वरित स्त्रीर व्यवहार-शून्य राजनीति दोनों को एक श्रोर रखकर नि शस्त्र कान्ति-मार्ग से कांग्रेस की नैया चलाई जाय श्रीर यह नवीन टल उसका कर्णधार बने। इसी खयाल से लाला लाजपतराय को कलकत्ता ऋधिवेशन के समापति बनाने की तजवीज श्री० खापडें के पत्रक में की गई थी। बगाल से पालबाब ने लोकमान्य तिलक का नाम पेश किया। यह देखकर अंग्रेजी अखनारों के रोष का ठिकाना न रहा। श्रन्त को बाबू मुरेन्द्रनाथ श्रीर भूपेन्द्रनाय-इन नरम व्ली नेताओं ने दादाभाई नौरोबी को सभापति बनाना तय किया। दादाभाई का नाम पेश होते ही नवीन दल ने श्रध्यक्तपद का विवाद खरम कर दिया; क्योंकि उन्हें विश्वास या कि दाटाभाई नवीन टल के साथ सहानुभूति रखकर ही काम करेंगे। इस प्रधि-वेशन में स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, बहिष्कार श्रीर स्वराज्य-ये चार मुख्य प्रस्ताव पास हए। चारों पर नरम-गरम दलों में खूब वाटविबाद हुआ। स्वदेशी के प्रस्ताव पर 'Even at a sacrifice' अर्थात 'त्याग और कष्ट-सहन करके भी' इन शब्दों का नरम दल की श्रोर से बिरोध किया गया । राष्ट्रीय शिक्ता-सवधी प्रस्ताव पर 'राष्ट्रीय नियत्रण में' इन शब्दों का विरोध किया गया। दोनों में नरम दल की करारी हार हुई। तीक्षरा महत्व का प्रस्ताव था बहिष्कार का । इस प्रस्ताव पर बहुत गरमा-गरमी हुई । तब फिर एक गोलमोल मजमून "Boycott movement inaugurated in Bengal" बनाकर पास किया। नरम टल को व्यापक श्रीर सार्वतिक बहिष्कार मजूर नहीं था। पूर्वोक्त गोलमोल भाषा से दोनो दल अपना-ग्रपना अर्थ निकाल सकते थे। एक ग्रीर विवादग्रस्त मुद्दा था श्रन्तिम ध्येय श्रीर स्वराज्य की माग-संबंधी। नवीन दल का मत था कि हमारा श्रातिम व्येय पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। फिर भी वे तात्कालिक माग के रूप में श्रीपनिवेशिक स्वराज्य का त्पष्ट उल्लेख करके उसकी पहली किस्त के रूप में कुछ सुधार तुरन्त टिये जाने का प्रस्तान मान लेने के पत्त मे थे। तदनुसार इसी आश्राय का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही कुछ सुधारों की माग पेश की गई थो। सरकारी नौकरी के लिए हिन्द्रस्तान श्रीर इंग्लैंड में एक साथ परीचा लेने, भारत-मत्री, वाइसराय और गवर्नर के शासन-मएडल में हिन्दुस्तानियों को काफी प्रतिनिधित्व देने, केन्द्रीय श्रीर प्रान्तिक धारा-सभाग्रों में लोक-प्रतिनिधियों की सख्या बदाने ग्रीर उन्हें त्राय ध्यय श्रीर शासन-प्रबन्ध में श्रधिक नियत्रण के श्रधिकार देने तथा स्थानिक स्वराज्य की वृद्धि करने-सबधी वे मॉर्गे थी। इसमें नवीन दल की नीति यह थी कि इन तात्कालिक सुधारों के मिलते ही उनके आधार पर श्रीप-निवेशिक स्वराज्य की माग की जाय। ब्रातिम ध्येय तो पूर्ण स्वतन्नता उनका कायम था ही। पालवाचू का मत या कि टादाभाई ने ऋपने भाषण में इसी ब्येय को मजूर कर लिया है। दादाभाई के भाषण में व्येय के सम्बन्ध में ये शब्द ये—"Self government of Swaraj alike that of the United Kingdom or the Colonies" इंग्लैंड-जैसे स्वराज्य का ऋर्थ पूर्ण स्वतंत्रता ही है। फिर दादाभाई ने ऋपने भाषण में सिर्फ स्वराज्य का ही उल्लेख किया है। (Be united, persevere and achieve Self-governmet-एका करो, हृद्ध उद्योग करो श्रीर स्वराज्य प्राप्त करो) । इसमें इंग्लैंड या उपनिवेश का कोई जिक्र नहीं था! दादाभाई के सन्देश पर लोकपान्य तिलक ने लिखा था कि "वृद्ध पितामह दादाभाई ने स्वराज्य की श्रीर कांग्रेस की जो गाँठ या श्र खला नाभ दी है वह अन किसी तरह नहीं तोड़ी जा सकती है।... स्वराज्य प्राप्त किये बगैर इमारे उद्धार का रास्ता नहीं है. ऐसा जोर के साथ स्पष्ठता से श्रीर सरल भाषा में, गर्गर् क्यठ से, दादाभाई ने उपदेश दिया है। इस समय ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई बृद्ध देवदृत श्रपनी युवापीढी को श्रन्तिम उपदेश देने के लिए श्रासमान से ञतरा हो 🔑

नवीन दल की नीति पर प्रकाश डालते हुए लोकमान्य तिलक ने बताया कि "गरम श्रौर नरम शब्दों का अर्थ काल-क्रमानुसार वटलता जायगा । गरम शब्द प्रगति-सूचक है । श्राज हम गरम कहलाते हैं तो कल हमारे लडके हमें नरम कहेंगे । प्रत्येक नवीन दल जब पैदा होता है, तब गरम कहलाता है और नरम होकर श्रात पाता है । व्यावहारिक राजनीति का चेत्र श्रमर्थाद है । नरम दल वालों का विश्वास ब्रिटिश

राज्य से मदद मॉगने पर है श्रीर इमारा नही; इसलिए इमें दूतरे साधन की जरूरत है श्रीर वह इमारे पास है भी । इम न निराश है श्रीर न निरशावादी हैं। हमें स्वयं अपने ही प्रयत्न से ध्येय-प्राप्ति की आशा है श्रीर इसी के लिए नवीन दल का निर्माण हुआ है। श्रीकृष्ण वसीठी के लिए गये थे: परन्तु कौरव और पागडव टोनों अपनी-अपनी सेना की तैयारी कर रहे थे इस ख्याल से कि कहीं बसीठी सफल न हो तो फिर लडाई की परिस्थिति का मकावला किया वा सके। इसे कहते हैं राजनीति। हमारी मॉग यदि दकरा दी गई तो हमारे पास लडने की तैयारी है क्या १ हमारे पास एक प्रवल राजनैतिक शस्त्र है, वह है वहिष्कार। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि नियत्रण की सब सत्ता, हमारे घर की सब क जी हमारे तावे रहनी चाहिए। स्त्रार्थ-स्थाग श्रौर श्रात्म-सथम के द्वारा विदेशी-सरकार को इमपर शासन करने में सहायता न देना हमारे वहिष्कार का श्रर्थ है। लगानवसूली, शान्ति-ग्ला, विदेशों को पैसा ले जाना, न्याय-दान आदि में इम सरकार की सहायता न करेंगे । यदि मुक्ते पूरी रोटी न मिली श्रीर श्राघी भी मिली तो मैं श्राघी ही लेकर फिर पूरी हासिल करने का प्रयत्न कल्या।" इस तरह लोकपान्य के इस भाषण से यह सिद्ध होता है कि उनके मत में एक ग्रोर वैध राजनीति श्रीर दूसरी श्रोर सशस्त्र क्रान्तिकारी राजनीति दोना के बीच नि शस्त्र क्रान्ति की एक स्वतंत्र राजनीति है। सन् १६०५ से उसका खुल्लमखुला प्रचार इस्रा। इस बहिष्कार पर तात्विक या नैतिक दृष्टि से खुद 'गाखले' को भी ब्रापत्ति न थी । ब्रापत्ति थी तो इतनी ही थी कि उस परिस्थिति के लिए वह अञ्चहार्य ही है। जब असहयोग के रूप में यही कार्यक्रम महात्मा गाधी ने देश के सामने रक्खा और उसकी व्यावहारिकता की प्रतीति ब्रिटिश राजनेताश्चों को करा टी, तब स्वर्गीय गोखले के अनुयायी आज तीस वर्ष हो जाने पर भी उसपर वही अव्यवहारिकता का श्राचीप करते श्रा रहे हैं। श्राश्चर्य तो यह है कि खद लोकमान्य तिलक के श्रुतुयायी कहलाने वाले महाराष्ट्र के कुछ लोग भी वही टीका इसपर करते हैं।

श्रागे चलकर स्वर्गीय गोखले को भी लोकमान्य तिलक श्रादि की

स्वतत्र राजनीति को देखकर अपनी राजनीति में परिवर्तन करना पडा । ४ फरवरी १९०७ को प्रयाग में पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्ता में "हमारे सामने का कार्य" इस विषय पर मा० गोखले का एक सुप्रसिद्ध व्याख्यान हुन्ना। उसमें उन्होंने कहा था, "मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार के वर्ण-भेद श्रथवा धर्म-भेद का लिहाज न करके हमारे देश के ह्री-पुरुषों को अपने देश के सब गुखों का पूर्ण विकास करने का अवगर मिले श्रीर उसपर किसी प्रकार के कृत्रिम श्रथवा विकास-विरोधी वधन न डाने जायं। मैं चाइता हूं कि राजनीतिक, श्रीद्योगिक, धार्मिक साहित्यक, शास्त्रीय श्रीर कलात्मक सब क्षेत्रों में हिन्द्रस्तान की ससार के बड़े राष्ट्रों में उचित स्थान मिले , लेकिन मेरा यह ख्याल है कि यह सब चीजे हमें वस्ततः श्रीर सारतः इसी साम्राज्य में मिल सकेंगी। वैघ राजनीति में पहली बात यह है कि शस्त्र-बल का त्याग हो , विद्रोह या बगावत, दूसरे बाहरी राज्य का नियंत्रण या सहायता श्रीर श्रत्याचार या हिंसा का अवलबन, ये तीन बाते वर्ज्य हैं। अर्थात जो कुछ वैध हो. वह समम्तदारी श्रीर व्यावहारिकता से युक्त होगा ही, यह नहीं कह सकते। श्चनुनय-विनय मे लेकर कर-बन्दी तक श्चर्यात् निःशस्त्र प्रतिकार तक यह सब वैध-मार्ग में स्ना जाता है। स्नतः हमारे देश में स्नाब जो-कुछ हो रहा है वह सब श्रवेध है, ऐसा नहीं कह सकते । दूसरा लच्चण यह भी बताया जा सकता है कि हमे जो-कुछ न्याय प्राप्त करना है वह अपने देश की प्रस्थापित राज्यसत्ता से ही प्राप्त कर लेना है श्रीर इसके लिए हमें सत्ताधारियों पर दवाव डालते रहना चाहिए। इस दबाव का श्राधार होगा हमारे पीछे रहनेवाले लोकमत का वल श्रीर निश्चय । यह बल निर्माण करने का हमें हद निश्चय करना चाहिए । केवल इतनी सदिच्छा से काम न चलेगा कि हमारे देश से उद्योग-धन्धों की तरक्की होनी चाहिए। स्वदेशी में इस कल्पना का भी समावेश होता है कि स्वदेशी उद्योग - घन्घों की उन्नति के लिए हम शक्ति भर स्वेच्छा से कुछ त्याग करें। परन्तु इसके लिए वहिष्कार शब्द का प्रयोग करना उचित न होगा , क्योंकि बहिष्कार मे दूसरों को नुकसान पहुँचाने की प्रतिहिसा का भाव आता है, जिससे अकारण विरोधी भावना जाग्रत

होकर स्वदेशी के कार्य में विश उपस्थित होते हैं 1.. (राजकीय) विहिक्तार को इस परिस्थिन में शक्य मानना तो विचित्र ही होगा। सरकार को जितने नौकर मिल जाते हैं उतने यदि न मिल सकें तव तो इस विहिक्तार का श्रसर सरकार पर होगा, परन्तु यह विचार तो व्यवहार्य-कोटि में ही नहीं श्राता। स्थानिक स्वराज्य, म्युनिसिपैलटी, धारा-सभा श्रादि सस्थाओं का विहेष्कार करेंगे तो उन खाली जगहों पर दूसरे लोग श्रा प्रमकेंगे श्रीर उनके द्वारा हमें जो लोक-सेवा करने का श्रवसर मिला था वह वर्थ चला गया, ऐसी प्रतीति खुट हट जानेवालों को ही हो जायगी। श्रतएव इस मार्ग का श्रवलम्बन करने से राष्ट्र का दित नहीं, श्राहित होगा। जो यह कहते हैं, स्वराज्य प्राप्त करने का एक मात्र या एक उपाय है सार्वजनिक विहक्तार ही, उनसे में कहना चाहता हूँ कि करवन्दी निःशास्त्र प्रतिकार का श्रवस्थन प्रमावशाली श्रीर सरल उपाय है। जिनकी यह राय है कि वर्तमान परिस्थिति में नि-शस्त्र प्रतिकार करना चाहिए वे यदि करवन्दी का श्रवलम्बन क गें तो उन्हें तुरन्त पता लग जायगा कि इम कहाँ हैं। । । ।

दुर्भाग्य की बात है कि ब्राज यही ब्रापित्तयों लोकमान्य के कुछ अनुयायी कांग्रेस के ब्रास्ट्योग पर करते हैं। विदेशी माल के दिहकार का लिक्ष किया नहीं कि वे कहते हैं कि देश के लिए ब्रावश्यक सारा मिलायती माल एकटम तैयार करके दे दीजिए। सरकारी स्कूलों के व्यहिष्कार की बात चलाते हैं तो वे स्तट से कह देते हैं कि उनकी जगह राष्ट्रीय स्कृत खोलकर बताइए। निःशस्त्र प्रतिकार ब्राथवा सत्याग्रह का नाम लिया नहीं कि उन्होंने चुनौती दी नहीं: अच्छा, हिंदुस्तान में सब जगह करवन्टी की घोपणा करके देखिए। जो लोगों को ब्रागे ले जाना नहीं चाहते या इसका सामर्थ्य नहीं रखते उनका यह सनातन ब्राचिप-शास्त्र ही समिमए। यह राष्ट्र को ब्रागे बढाने का तरीका नहीं है। बिहिष्कारयोग के सम्बन्ध में लोकमान्य सदा 'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्' या 'न हि क्ल्याणकृत् कश्चित दुर्गित तात गच्छित' मगवद्गीता के इस वचन का ब्राधार लिया करते थे। राष्ट्रीय पत्त को

<sup>\*</sup>Speech of Gopal Krishna Gokhale Page 1104-12

उस समय सिर्फ निलायती माल के निहण्कार का तथा लियन सर्कु लर-जैसे अन्यायपूर्ण हुक्मों को न मानने के रूप में सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सामने रखना या श्रीर यह दिखा देना या कि इनके श्रवलम्बन से अन्त में बहिष्कारयोग के अन्तिम शिखर तक पहेंचकर स्वराज्य प्राप्त किया जा सकेगा , परन्तु प्रागतिक पत्त की उस समय इतनी तैयारी नहीं थी। यह तो स्वातन्त्र्यवादी युवक दल को काग्रेस में रहने ही नहीं देना चाहता था। परन्तु टादाभाई नौरोजी के समापितत्व में हुई काग्रेस में उनकी बात नहीं चली भ्रौर बहिष्कार-योग पास हो गया। तब प्रागतिक दल ने यह निश्चय किया कि अगले साल इस प्रभाव को केवल विदेशी माल व बगाल तक मर्यादित कर दिया जाय, कांग्रेस का श्रन्तिम ध्येय श्रौपनिवेशिक स्वराज्य बना दिया जाय, जिमसे बगाल का युवक दल अपने स्नाप उससे बाहर निकल जायगा श्रीर फिर हम जैसा चाहेंगे. प्रस्ताव पास कर लेंगे । यह उस समय इनकी नीति थी । इसके विपरीत लोकमान्य का यह हद निश्चय था कि बगाल के युवक टल को किसी भी दशा में काग्रेस से बाहर न जाने दिया जाय श्रीर वहिष्कार के प्रस्ताव में कलकत्ते से पीछे त्रिल्कल न हटा जाय।

इस समय बगाल की राजनीति को एक तरफ वाबू विधिन चन्द्र पाल व अरिवन्ट घोष आगे खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ सर फीरोजशाह मेहता पीछे हटा रहे थे। मा॰ गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, लो॰ तिलक, और लाला लाजपत राय ये दोनों के बीच में खड़े टिखाई देते हैं। इन चारों नेताओं को इस बात की बड़ी चिता थी कि काग्रेस में फूट न फैले, उसकी शिक्त छिन्न भिन्न न हो और विरोधियों को उसका फायटा न मिल नके। विधिनवाबू च अरिवन्द घोष की सम्हालने की विम्मेदारी लो॰ तिलक ने ली। इसर गोखले व सुरेन्द्र बाबू ने मेहता बाच्छा को कुछ आगे खीचने की कोशिश की। फलतः कलकत्ता में दादामाई के समापितत्व में व उनके प्रमाव से, यह तबवीज पार पड़ गई। अब यदि दोनों दलों को एक हो सस्था में काम करना था तो कलकत्ते का यह प्रस्ताव नहीं बदला जाना चाहिए था। परन्तु सर फीरोज-शाह हठ ठान बैठे और अन्त को गोखले तथा बनर्जी भी उसके

क्रान्तिकारी श्राध्यात्मिक राष्ट्रविदे/

शिकार हो गये जिससे सन् १६०७ के स्रत के जिल्लाविशन में केंग्रिस के दो दुकड़े हो गए।

इस साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होनेवाला था , पुस्र्तु वहाँ का वातावरण अपने अनुकृत न पाकर इसके अधिकारियों अर्थात् प्रागतिक दल के नेताश्रों ने ऐन वक्त पर सूरत में श्रीधवेशन करना तय किया। तरुश बगाल की नवीन राजनीति को कांग्रेस से इटाने का ही यह उपक्रम था। किन्तु मा० गोखले को यह डर था कि नवीन दल नागपुर में कांग्रेस करने का प्रयक्त करेगा श्रीर इस तरह कांग्रेस के दो दुकड़े हा जायेंगे। उन्होंने सर वेडरवर्न को लिखा कि ऐसा होने से नौकरशाही किसी भी दल को दाद न देगी और राष्ट्रकार्य विगडेगा । यह पत्र मोलें साहन के हाथ लगा और उन्होंने लार्ड मिंटो को लिखा कि यदि गोलले 'सुधार न शात' इन सिद्धातों को लेकर सरकार से समभौता कर लेंगे तो काग्रेस के दक्षेड़ हो जाने पर मी उनका कुछ नहीं बिगडेगा और वे शासन में बो-बो सुधार चाहेंगे उनमें ६०-७० फी सदी उनके पल्ले पड़ जायेंगे। मोलें साइन की यह इच्छा सफल हुई श्रीर राष्ट्र पर सकट श्राने-सम्बन्धी गोखले की श्राशका श्रज्रशः सत्य सिद्ध हुई । यदि पुराने दल के लोग यह ऋाश्वासन दे देते कि कलकत्ते में पास हुए चारी प्रश्ताव ज्यों-के-त्यों कायम रहेंगे तो सारा विरोध श्रीर भगका वहाँ-का-तहाँ खत्म हो सकता था। इसलिए इसकी जिम्मेवारी नये की अपेचा पुराने दल पर ही अधिक आती है।

म्रात में कांग्रेस का श्राग-भग हो जाने के थोड़े ही दिनों बाद सरकार ने राष्ट्रीय दल को नेस्तनाज़्द करने के लिए घोर टमन-नीति शुरू की। इसका श्रीगिशेश तो हुआ १६०७ में लाला लाजपत राय के निर्वासन से। वे स्रत की कांग्रेस के कुछ दिन पहले ही छोड़ दिये गए; किन्तु स्रत-कांड के बाद यह दमन का दौरा-दौरा फिर शुरू हुआ। १६०८ के मध्य में लोकमान्य को छः वर्ष कड़ो केंद्र की सजा ठोकी गई। मद्रास में चिटकरम् पिल्ले, बगाल में अरविन्द घोष, विपिनवाजू श्रादि कई छोटे-बड़े नेताओं पर हाथ साफ किया गया। चारों छोर दमन और मय का राज्य सरकार ने फैला दिया। राष्ट्रीय

टल ने १६०८ के दिसबर में कांग्रेस-श्रिधवेशन करने का निश्चय किया, जो गैर-कानूनी ठइरा दिया गया। श्रव राष्ट्रीय टल के लिए खुझमखुझा काम करना श्रसंभव हो गया।

इसी समय देश के युवकों में सशस्त्र कान्ति व गुप्त षड्यन्त्रों वाली राजनीति का खूब जोर जमा । दिसबर १९०७ में 'इंडियन सोश्यालाजिस्ट' के द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मों ने यह कहना शुरू किया कि हिन्दुस्तान में श्चव गुप्त रूप से तथा रूसी क्रान्तिकारियों के ढेंग से श्रान्टोलन चलना चाहिए। इघर श्री विनायकराव सावरकर श्री श्यामबी कृष्ण वर्मा से जा मिले श्रौर उधर बगाल में 'युगान्तर' 'सन्ध्या' पत्रों के द्वारा गुप्त घड्यत्रों श्रीर सशस्त्र क्रान्ति का श्रान्दोलन फैलाया जा रहा था। वारीन्द्र कुमार घोष वगाली युवकों का गुप्त रूप से सगठन कर रहे थे। श्रप्रैल १६०⊏ में बगाल का पहला घड़ाका हुआ़, जिसपर लेख लिखने के कारण लोकमान्य को सजा दी गई । १६०८ से दो नतीन साल तक इस तरह एक ह्योर से गुप्त षड्यत्रकारियों तथा दूसरी तरफ से सरकारी झातकः बाद के दो-टो हाय हो रहे थे। इसी बीच गोखले-जैसे नेता शान्ति -रचा में सरकार की सहायता कर रहे थे आरेर काग्रेस असहाय बनकर यह हश्य देख रही थी। सरकार राष्ट्रीय नेताश्चों से शान्तिर<del>चा</del> में सहयोग की मॉग कर रही थी, उधर क्रारविन्दबाबू कह रहे थे कि जनतक नागरिकता के मूलभूत अधिकार नहीं दिये जाते और स्वराज्य की नींव नहीं डाली जाती तबतक सहयोग नहीं दिया जा सकता । उन्होंने कहा-''इम स्वायलम्बन श्रीर निःशस्त्र प्रतिकार के द्वारा अपना ध्येय प्राप्त कर सकेंग। हमारे पास लोगों की न्याय्य आकासाओं की पूर्ति के लिए एक ही मार्ग है निःशस्त्र प्रतिकार का। इसके डारा हम शांति व सुव्यवस्था की रत्ता में सहयोग दे सकते हैं।" इसका ऋर्य यह हुआ कि श्चरविन्द जावू की सम्मति में लोगों की स्वातन्त्र्य - भावना का दमन करने में सरकार को सहयोग देना घातक व तत्वभ्रष्टता है। श्रीर उनका यह कथन अकाट्य है। सरकारी दमनशाही के विषय में 'वन्देमातरम्' ने लिखा—''हमेशा याद रखना चाहिए कि दमन-नीति के द्वारा लोगों को भयभीत करने का यह करना मानो आग से खेलना है। प्रेम से प्रेम बढता है, विश्वास से विश्वास पैदा होता है, समसदारी से समसदारी को गित मिलती है और सहानुसूति से सहानुसूति जागत होती है। इसके विपरीत हेप से हेप फैलता है, सदेश से सदेश जागत होता है, आतकवाद आतकवाद को जन्म देता है। दमननीति से लोगों के विचार, भावना या आकाचा कमजोर नहीं पडेगी, उल्टी श्रीर जोर पकडेगी। इस दमन-नीति से लोगों को यह निश्चय हो जायगा कि हमारे नेता ध्येय के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। वह ब्रिटिश सरकार के कायम करने तक सम्मव नहीं है। इससे गरम दल का जोर बढेगा श्रीर प्रागितिक प्रचार नेस्तनायूद हो जायगा।"

यदि प्रागतिक दल के लोग सरकार को उचित सलाह देते तो यह रियति रक सकती थी , परन्तु उन्होंने यह समक्त रक्ला था कि गरम -राजनीति लार्ड कर्जन के श्रत्याचारों ग्रीर मनमानी का एक च्रिश्चिक फल है। ब्रिटिश सरकार यटि टमन बन्द करके शासन में कुछ सुधार कर देतो यह ग्रपने ग्राप बैठ बायगी। लेकिन यह उनका निरा भ्रम था। इसके उत्तर में श्ररविन्ट वाबू कहते हैं -- "राष्ट्रवाट के सन्देश का जन्म निराशा से नहीं हुन्ना है, न वह अत्याचार में से उदय हुन्ना। इसका जन्म श्रीकृष्ण की तरह वन्टांग्रह मे हुया है। जिन्हें श्रनियंत्रित किन्तु उदार सुराज्य वाला हिन्दुस्तान जेल की कालकोठरी की तरह ग्रसल मालूम होता या उनके हृत्य में इसका जन्म हुन्ना है । श्रीकृष्य का लालन-पालन जैसे टरिंद्र श्रीर श्रजानी जनता के श्रजात घर मे हुआ उसी तरह यह राष्ट्रवाट सन्यासियों की गुहा में, फकीरो के वेप मे, युवकों श्रीर लड़कों के इटयां में, जो लोग श्रयंजी का एक श्रज्ञर भी नहीं जानते ये मगर जो मातृभूमि के लिए बलिटान हो जाना चाहते थे, उनके श्रन्त करणा में श्रीर निन पढे-निखे लोगों ने इस यन्त्र का नाम सुनते ही श्रपनी धन-दीर्लात श्रीर पट - प्रतिष्ठा को लात मारकर लोकसेवा श्रीर लोकनागृति का व्रत घारण किया उनके जीवनों में धीरे-धीरे बढा और पनपा है। हों, अत्याचार के कारण सारे देश ने उसको ग्रगीकार जरूर किया मगर उसका जन्म अत्याचार में से नहीं हुआ । यह राष्ट्रधर्म एक अवतार ही है। इसका अन्त कदापि नहीं हो सकता। यह परमात्म-

नियुक्त शिक्त है अप्रीर वह ईश्वर-नियोजित कार्य को पूरा किये वगैर विश्व की चित् शिक्त में, जहाँ से कि उसका उद्गम हुआ है, फिर नहीं मिलने की।"

एक श्रोर इस दुर्दमनीय राष्ट्र-शक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रागतिक दल के ध्यान में नहीं खाता था ख्रीर दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ताधारी श्रीर राजनेता उसे खत्म करने पर कमरबस्ता थे, फिर मी उसका उत्साह सतत बढता जा रहा था । ऐसी दशा में जालिम साम्राज्यवाद श्रीर क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद में, कुछ समय के लिए क्यों न हो, एक प्रकार का सशस्त्र मुकाबला होने जा रहा या और उसे टालना ग्ररविन्द बाब को असम्भव - सा सालूम होता था। साथ ही उन्हें यह आशा भी न थी कि इस सशस्त्र मुकावले में राष्ट्रवाद की विजय होगी। उनकी बुद्धि तो यह मान गई थी कि निःशस्त्र प्रतिकार के रखागणा में राष्ट्रवाद दुई र्ष होकर रहेगा, परन्तु उनके सामने यह एक समस्या थी कि निःशस्त्र रणागण में उसे कैसे ले जायं १ न सरकार, न प्रागतिक दल के नेता इसमें उनकी सहायता करने को तैयार थे। इधर यह खबर भी उनके कान तक पहुँची थी कि श्रीर नेता श्रां की तरह उन्हें भी देश - निकाला बल्टी होनेवाला हैं। उन्होंने यह भी देखा कि राष्ट्र के द्वारा निःशस्त्र क्रान्ति का प्रयोग सफल कराने योग्य नेतृत्व उनके पास नहीं है स्त्रीर कम-से-कम इस समय यह काम उनके हाथों होता नहीं दिखाई पहता । इसीलिए उन्होंने तय किया कि कुछ समय देश छोडकर चले बाय श्रीर योग - साधन के द्वारा वह शक्ति प्राप्त की बाय। वे पाडीचेरी चले गये श्रौर योग - साधना में लग गये। जाते समय जुलाई १६०६ में अपने देशचंधुत्रों के नाम उन्होंने एक श्रन्तिम पत्र लिखा था जिसका महत्त्व का भाग यहाँ दिया जाता है-

"कुछ लोगों का यह खयाल हो गया है कि राष्ट्रीय पत्त मर गया। यह गलत है। वह वैसा ही सजीव है। उसकी शक्ति व व्याप्ति निल्कुल कम नहीं हुई है। हों, एक नेता स्त्रीर नीति की स्त्रावश्यकता जरूर है। नीति तो मिल जायगी, परतु नेता परमेश्वर ही दे सकेगा। जनतक ईश्वर-नियोजित नेता नहीं स्त्राता स्त्रीर हम परमेश्वरो शक्ति के स्त्राविष्कार के साधन नहीं बनते तत्रतक बढे स्नान्दोलन सके रहते हैं, पर ज्यों ही वह स्नाता है के विजय-प्राप्ति के लिए आगे बहते हैं। आजतक जिन लोगों ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया वे जवॉमर्ट थे, उनमें बड़े-बड़े गुण थे, महान् प्रतिभा थी। किसी भी बड़े आन्दोलन का नेतृत्व करने जैसी महत्ता उनमें थी, परन्तु इस ससार-व्यापी क्रांति के प्रमुख प्रवाह का अत तक नेतृत्व करने की उनकी शिक्त पूर्ण नहीं साबित हुई। अतएव राष्ट्रीय दल को, जो कि भावी काल का इस्टी है, ऐसे किसी नेता के आने तक अव राह देखना चाहिए। विपत्ति में धैर्य न छोड़े, पराजय में आशा न छोड़े। यह विश्वास रखे कि अन्त में विजय अवश्य मिलेगी और हिन्दु-स्तान की भावी पीढ़ीं और ससार में दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो निम्मेदारी हमपर है उसे न भूलें।

"जबतक वह समय न आवे तबतक हमें घीमे-धीमे कदम बढ़ाना चाहिए। इस परिस्थिति में हमारा बल नैतिक है, भौतिक नहीं। इस नैतिक बल पर ही अन्त में इमारे विजय पाने की आशा अवलवित है। जल्टबाजी मे या दुस्साइस से जिस चेत्र में इम प्रवल हैं उसे छोड़कर निस लेत्र में हम कमजोर हैं उसमे जाने की गलती न करें। स्वराज्य ग्रथवा पर-नियंत्रण-मुक्त पूर्ण-स्वातन्य हमारा ध्येय, स्वावलवन श्रीर प्रतिकार हमारा साधन है। इस ध्येय में किसी राष्ट्र के या हमारे देश पर राज करने-वाली सरकार के प्रति द्वेप का समावेश नहीं । जो यह कहते हैं कि हमारी इस आकाला में द्वेप और ग्रत्याचार का सचार श्रवश्य हो नायेगा वे गलत कहते हैं। हमारी देश-मिक के ध्येय का श्रविष्ठान प्रेम श्रीर बन्ध-भाव है श्रीर उसमें मानवजाति के श्रातिम ऐक्य का भी समावेश होता है। नो हमारे इन श्रधिकारों को देने से इन्कार करते हैं उनके प्रति द्वेष रखने की जरूरत नहीं । उसमें तो सिर्फ प्रयत्न करना, कष्ट भोगना, किसी भी व्यक्तिगत विचार को स्थान न देते हुए सच बोलना श्रौर को सत्ता प्रगति-धर्म का विरोध करतो है उसको उलट कर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए प्रत्येक विधिवत् साधन श्रीर नैतिक वल का उपयोग करना—इतनी ही वार्तों का समावेश होता है। १३

राष्ट्रीय और प्रगतिक दल में समस्तीता कराने की दृष्टि से वे कहते हैं: "स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव में 'ग्रीपनिवेशिक स्वराज्य' की जगह 'पूर्ण स्वराज्य' शब्द डाल ने से भगडा मिट सकेगा। निःशस्त्र प्रतिकार-सम्बन्धी वाद का लगाव बहिष्कार के प्रस्ताव से है। इस सबध में राष्ट्रीय दल स्त्रपने सिद्धात का त्याग न कर सकेगा। बहुतेरे प्रागितक लोग भी उसका समर्थन करते हैं, परन्तु इसका फैसला भी स्वतत्र रूप से निर्वाचित कांग्रेस के बहुमत द्वारा कर लेने को वह तैयार है। प्रागितक स्त्रौर राष्ट्रीय दल का मतमेद इसी बात मे है कि राष्ट्रीय दल लेसे-तैसे व नाम मात्र के शासन-सुधार स्वीकार करके स्रपना ध्येय छोड़ने के लिए स्त्रौर लोगों को यह दिखाने के लिए कि हमें वास्तविक स्त्रिधकार मिल गये हैं, तैयार नहीं है।"

थोडे ही दिनों में अरिवंद बाबू पाडीचेरी चले गये। उसके बाद बगाल में प्रागतिक राजनीति का सदा के लिए खारमा हो गया। युवक बगाल बहुत-कुछ सशस्त्र क्रान्तिवादी बन गया और यह संशस्त्र क्रान्तिवाद कल तक वहाँ जीवित था। इस क्रान्तिवाद को महन अधि-कारियों का खून करनेवाला आतकवाद न कहना चाहिए। बारीन्द्र कुमार ने अदालत में अपने बयान मे कहा था कि हम यह नही मानते कि राजनैतिक हत्याओं से स्वाधीनता मिल जायगी। हम तो यह इस-लिए करते हैं कि लोगों को उसकी बरूरत है। ये क्रांतिकारी सस्याए रस और इटली के गुप्त पडयंशों की लाइन पर काम कर रही थी।

जब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ली तब अरिवट बाबू, विधिनवाबू, लोकमान्य तिलक द्वारा प्रवर्तित बहिष्कार - योग का पुनर्जीवन, असहयोग के रूप में हुआ। फलतः बगाल का सशस्त्र कातिवाद सब जगह नहीं फैलने पाया। आज तो बगाल के सशस्त्र कातिवादी भी महात्मा गांधी के निःशस्त्र कातिवाद का अवलबन करने की नीति घोषित कर रहे हैं और निःशस्त्र काति की दोद्या ले जुकनेवाली काग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जो लोग सशस्त्र काति की अतिम आवश्यकता को स्वीकार करते हैं वे भी साम्यवाद के काति-शास्त्र का अवलबन करके वर्ग-सगठन का प्रकट कार्य कानून-कायदे और शाति की व्यावहारिक मर्यादा में रहकर करने लगे हैं। इस तरह आज

<sup>\*</sup> Speeches of Aurobindo Ghose, Appendix.

के हिन्दुस्तान में महात्मा गाधी का अहिंसात्मक निःशस्त्र क्रातिशास्त्र और साम्यवाद का वैज्ञानिक क्रातिशास्त्र यही दो क्रातिकारी राजनीतियाँ बाकी बच रही हैं। इनमें से कांग्रेस ने तो आज महात्मा गाधी के निःशस्त्र क्रातिशास्त्र को स्वीकार किया है। इन दोनों क्रातिशास्त्रों में क्या मेद है—इसकी चर्चा हम इस पुस्तक के आतिम दो प्रकरणों में करेंगे।

## ः हः राष्ट्रीय आपत्धर्म

१६०६ ईस्वी में मॉर्ले-मिटो-सुवार श्रमल में श्राये। १६१० में लार्ड मिटो गये श्रीर लार्ड हार्डिंग वाइसराय बनकर श्राये । तबसे भारतीय राजनीति में एक नवीन युग शुरू हुआ श्रीर वह लगभग १० वर्ष तक रहा, बिसे राप्ट्रीय दृष्टि से एक श्रापत्-काल ही कहना चाहिए। इसे मॉर्ले-मिटो-सुधारकाल कहते हैं। राष्ट्रीय दल को वह मजूर न था। प्रागतिक बगाली नेता भी कहते ये कि जनतक वग-भग रह नहीं हो जाता तनतक हम इन सुधारों को स्वीकार नहीं करेंगे और न नई धारा-सभात्रों में जायेंगे। राष्ट्रीय दल दमन की चक्की में पीस दिया गया था श्रीर लोकमान्य तिलक माडले में जेल काट रहे थे । देश के उत्साही युवक सशस्त्र कार्तिकारी वनकर इधर - उधर हिंसा - काड करते थे। श्रीर श्रमरीका, यूरोप में नाकर पड्यत्र रचते थे | इस समय बगाल श्रीर महा-राष्ट्र की तरह पजान में लाला हरटयाल के नेतृत्व में एक उशस्त्र काति-दल स्थापित हुआ जो अमरीका मे गदर पार्टी कहलाया। बाट में इस क्राति-कारी दल का सूत्र पूरोपीय महामारत के समय में वर्मनी से जुड़ गया ग्रीर रूस को राज्यकाति के श्री मानवेन्द्र राय श्रादि भारतीय साम्यवादियों का सबध रूस के बोलशेविकों से हो गया, परन्तु हिन्दुस्तान में साम्यवादियों का क्रातिवाद १६२२ तक एक दल के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। था। इसी प्रकार निःशस्त्र क्रातिवादी राष्ट्रीय दल भी एक प्रकार के प्रच्छन रूप में ही काम कर रहा था।

इन दस वर्षों के दो हिस्से हो जाते हैं—१६१० से १६१५ तक श्रीर

१६१५ से १६२० तक । १६१० से १६१५ तक टोनो प्रकार के क्रांति-चाद अथवा राष्ट्रवाद किसी तरह जीवित रहने का प्रयत्न कर रहे थे। १६१४ के अन्त में यूरोपीय महाभारत शुरू हुआ। जिससे दोनों राष्ट्र-चादों को अपना जोर जमाने का मौका मिला। जून १६१४ में लोकमान्य तिलक माडले से खूटकर लौटे और उन्होंने राष्ट्रीय दल के सगठन क्रोर साम शुरू किया। १६१५ से १६२० तक राष्ट्रीय दल के सगठन क्रोर संवद्ध न का काम लोकमान्य ने किया और कांग्रेय को प्रागतिक दल के हाथ में थी उसे अपने प्रभाव में लेकर महारमा गांधी के निःशस्त्र क्रांति-वादी राजनीति के लिए एक प्रभावशाली राष्ट्रीय सस्या जना दी। अलबत्ता १६०५ के बहिष्कार-योग की क्रांतिबादी राजनीति का पुनरुजीवन वे उस समय न कर सके। यह कार्य महारमा गांधी ने १६२० में किया और १६०७ में सूरत में जो राजनीति की श्व खला टूट गई थी उसे फिर से जोड़ा। लोकमान्य के जेल-काल में गरम राजनीति की स्मृति को जारत रखने का कार्य थी न० चि० केलकर ने किया।

१६११ के श्रंत में दिल्ली - दरबार हुआ जिसमें सम्राट् पचम जार्ज का राज्यामिषेक घोषित किया गया। इस समय बग - मग रह किया गया श्रोर राजधानी कलकत्ते से दिल्ली लाई गई। इन्हीं दिनों अर्थात् अगस्त १६११ में लार्ड हार्डिंग ने इस आशय का एक खरीता विलायत भेजा कि मॉर्ले - मिंटो - सुधारों का विकास प्रातिक स्वराज्य में होना आवश्यक है। इससे बाबू सुरेन्द्रनाथ ही नहीं, विपिनबाबू भी बहुत सतुष्ठ हुए। लार्ड हार्डिंग के दिल्ली - प्रवेश के समय किसी ने उनपर बम फेका, परन्तु उससे प्रभावित होकर उन्होंने दमन - नीति का आश्रय नहीं लिया और लोकपन्त से समम्मीता करने की नीति ही अपनाय रखी। यह समय - गोखते की नरमनीति के दौरदौरे का था। दिल्ला अफ्रीका के भारत-वासियों के सत्याग्रह का पृष्टपोषण करने में माननीय गोखते और लार्ड हार्डिंग दोनों साथ दे रहे थे। ऐसे समय में श्री केलकर ने बहिष्कार-योग की नीति को छोड़ देना ठीक समम्मा। जब बडे काम के लायक चड़ा नेता न हो तब सामान्य लोगों को यह कहना ही पडता है कि

-ग्रपनी शक्ति ग्रौर सीमा को पहचानकर काम करो, परन्तु जब बड़ा नेता सामने ह्या जाता है तब यह दलील काम नहीं दे सकती, बल्कि उससे राष्ट्र-कार्य को नुकसान मी हो सकता है। शुद्ध बुद्धिवाद की इष्टि से भी सामान्य मनुष्य और ग्रसामान्य विभृति का यह मेद सच मानना पड़ता है, क्योंकि वह अनुभवगम्य है। फिर भी वह सामान्य मनुष्य द्वारा ग्रसामान्य मनुष्य की, ग्रसामान्य विभूति की पूजा करने या उसका शिष्य बनकर उसकी नीति पर चलने में रकावट नहीं डाल सकता। कत्र असामान्य विभृति या नेता अपने अनुयायियों के लिए कोई कार्यक्रम बना देते हैं तब स्वमावतः ही सामास्य नेता उनपर श्रमल करते हैं, परन्तु इससे श्रधानुकरण का आद्तेप नहीं आ सकता। असा-मान्य नेता श्रपनी श्रतः प्रेरणा के वल पर नवीन सत्य का प्रकाश देते हैं श्रीर ससार में उसकी प्रस्थापना भी कर सकते हैं। इस काम में उन्हें श्रजोिक क्वार्थत्याग भी करना पड़ता है। परन्तु ससार में जब किसी विमृति के ग्रात्मवल से नवीन सत्य की स्थापना होती है तब उस ग्रलौकिक -स्त्रार्थत्यागी विभूति को सत्य-प्रस्थापना के कार्य में अनेक साधारण लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है और वह उनसे भी कुछ समय तक स्वार्थत्याग की श्रपेद्धा करता है। ऐसे समय सामान्य लोग इस ग्रसामान्य विमृति का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं ग्रीर शक्ति भर स्वार्थत्याग करके उसके अगीकृत महत् कार्य में सहयोग देते हैं । राष्ट्र-निर्माण में महान नेताओं की इस विभृति - पूजा की जो आवश्यकता है चह इसीलिए ।

पंजाब के नेता लाला लाजपतराय ने सूरत काम से में भ्रीपिनविशिक स्वराज्य का ब्येय मज़र कर लिया और काम से में रह गये । श्रतः वे सरकार के पजे से बच गये। फिर एक - दो साल के बाद काम से - कार्य के लिए विलायत गये। वहाँ से श्रमरीका चले गये। तन फिर मारत-सरकार की कुदृष्टि जनपर पड़ी श्रीर सरकार ने उन्हें महायुद्ध खत्म होने तक हिन्दुस्तान में नहीं श्राने दिया। सरकार को यह सन्देह हुश्रा कि श्रमरीका की गदर पार्टी से उनका सम्बन्ध होगा, लेकिन बाद को वह गलत साबित हुश्रा। १९१४ से १९१६ तक के समय में हिन्दुस्तान में

लोकमान्य ने होमरूल ग्रान्दोलन किया । उन दिनों लालाजी श्रमरीका में होमरूल-कार्य का प्रचार कर रहे थे। बाबू विपिन चन्द्र पाल सुरत-काबेस के समय ही जेल में डाल दिये गये थे । मगर ने जल्दी ही छुट गये. श्रीर कुछ समय इंग्लैंड बाकर रहे । लौटने पर उन्होंने श्रपनी नीति बदल दी और यह कहना शुरू किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहने में ही हमारा और ब्रिटिश साम्राज्य का हित है। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई उसपर उन्होंने सतोष प्रकट किया । यह भी लिखना शरू किया कि लार्ड हार्डिंग ने प्रातिक स्वराज्य की स्थापना का ध्येय मजर कर लिया है श्रीर हिंदुस्तान शीव ही स्वराज्य - मण्डित संयुक्तराज्य वन जायगा । अंग्रेज राजनेताओं को उसके सहयोग की आवश्कयता मालूम होने लगी । इसलिए अब असहयोग की नीति राष्ट्रीय दल को छोड देनी चाहिए । क्रातिकारी राष्ट्रवाट इमारे मार्ग का एक सकट ही है। मुसलमान राष्ट्र तथा चीन की स्रोर से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संकट पैदा हो गया है। हमारे लिए भी वह एक सकट है। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारतीय राष्ट्रवाद से त्राज या कल ग्रवश्य ही समभौता करना पडेगा । पैन-इस्लामिज्म के सकट को देखते हुए हिन्दु-स्तान को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद छोड़ देना चाहिए श्रौर ब्रिटिश सम्राज्य से मित्रता करनी चाहिए। इस विचारधारा का उद्गम बगाल के तत्कालीन आति गरम नेता विपिनचन्द्र पाल के लेखों में है। आज हिन्द-समा के कुछ नेता इसी पैन-इस्लामिडम का हीवा खडा करके एक श्रोर हिन्द्राज्य की घोषग्रा करते हैं और दूसरी ओर ब्रिटिश-राज्य से सहयोग करने की पुकार मचाते हैं। मुसलमानी साम्राज्य के द्वेष या भय से बगाल के नेताआ में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम बल्कि श्रध भांक पैटा हुई थी। इसलिए विपिन वानू की नीति उस परपरा के अनुरूप कही जा सकती है। परतु महाराष्ट्र में जो लोग क्रातिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे मुसल-मानी साम्राज्य के भय का हौवा खड़ा करके श्रश्रे जो से सहयोग की इतनी श्रावश्यकता क्यों वताते हैं, यह महाराष्ट्रीय परम्परा की दृष्टि से समभना कठिन है। १८५७ में दिल्लो के तख्त पर बूढे मुगल बादशाह को बैठा-कर स्वराज्य - स्थापना का प्रयत्न करते हुए नाना साइब पेशवा, भाँसी की

रानी अथवा तात्या टोपे इन क्रांतिकारियों को भय नहीं मालूम हुआ; क्योंकि उन्हें यह आत्मविश्वास था कि हिन्दुस्तान में मुसलमान हिन्दुओं पर सदा के लिए अनियंत्रित सत्ता नहीं चला सकते । फिर महाराष्ट्रीय राजनेता इस बात को जानते थे कि हिन्दू - मुसलमानों की एकता के द्वारा पहले जब हम अपनी गुलामी के त्रधन तोडने लगेंगे तभी टोनों का भला होगा। जो हो, इस समय तो विपिनवाव् विटिश साम्राज्य से सहयोग करने की नीति का प्रतिपादन करते थे और आगे चलकर जब महातमा गांधी ने काम्रेस को ससहयोग की टीवा टो तब भी उन्होंने गांधीजी का विरोध किया था।

१६१४ में जब लोकमान्य तिलक जेल से छूटकर ग्राये तब उनके सामने यह प्रश्न था कि देश का बल कैसे बढ़ाया जाय भ्रीर उसमें फिर साम्राज्यवाद से लड़ने की शांकि कैसे पैदा की जाय १ देश की हालत कैसी ही हो. उसे कार्य-प्रवण कैसे बनाना चाहिए श्रौर प्रतिपन्ती पर उसकी छाप कैसे बैठानी चाहिए, लोकमान्य इस क्ला मे निप्ण थे। मनुष्य की बुद्धि परिस्थिति से बॅधी हुई रहती है, यह सच हो तो भी वह उसी बुद्धि की सहायता से परिस्थित पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर होता है। इसीलिए बुद्धि के केवल परिस्थति-निष्ठ होने से काम नहीं चलता। उसे आत्म-निष्ठ भी होना पड़ता है। यह ग्रात्म-निष्ठ बुद्धि जात परि-स्थिति के उस पार जाकर यह पहचान सकती है कि भावी काल की ऋजात परिस्थित श्रपने श्रनुकुल कैसे बनाई दाय । जात के उस पार उदकर जाने की शक्ति मानवी बृद्धि को अत'प्रेरणा से प्राप्त होती है। सत्य - स्शोधन, काव्य - सिष्टि श्रीर राष्ट्र - निर्माश जैसे महत् कार्य के लिए श्रावश्यक नेतृत्व-कला इन सबके लिए इस आत्म-निष्ठ बुद्धि की या अत प्रेरणा-युक्त बुद्धि की श्रावश्यकता होती है। लोकमान्य के जैसा श्रलीकिक लोक-नायकत्य टमीमे प्राप्त होता है। हाँ, अलवन्ते अंत.प्रेरणा के फेर मे पड़कर बुद्धि की परि-स्थिति पर की पकड़ ढीली न होने देनी चाहिए। वह टीली हुई कि मनुष्य सासारिक कार्यों में ग्रीर भगड़ों में दिकने के ग्रयोग्य वन जाता है। बुद्धि के पीछे यदि ऋत'प्रेरणा का वल न हो तो बुद्धि परिस्थित की टासी हो जाती है। इसके विपरीत यदि अत पेरगा को बुद्धि की सहायता न हो तो परिस्थिति के जान के अभाव में वह मनुष्य व्यवहार -शून्य आदर्शनादी वन जाता है। राष्ट्रनिर्माण के लिए ऐसा आदर्शनाद बहुत उपयोगी नहीं होता। वास्तववाद और आदर्शनाद का समन्वय जो वृद्धि कर सकती है। लोकमान्य की बुद्धि इसी तरह की थी। 'सुख - दु.ख समें कृत्वा लामा लामी जया जयी' बुद्धि का यह समल उनके पास था और 'योगः कर्मसु कौशलम्' में वर्णित कर्मयोग भी उन्हें सहज प्राप्त था।

लोकमान्य की गजनीति का श्रांतर ग क्रान्तिवादी था, परन्तु उनके मन मे पहले से ही यह दृढ निश्चय था कि हिन्दुस्तान मे क्रांति जनता के द्वारा करानी होगी श्रोर उसका स्वरूप लोक - सत्ताक होगा। लोक-बल का सगठन कैसे किया जाय श्रोर उनका सामर्थ्य कैसे बढ़ाया जाय यह वे जानते थे। स्रत मे काग्रेस के दो दुकडे हो गये। प्रागतिक दल वालों ने श्रपना 'कन्वेन्शन' ज्यॉन्यों चालू रक्खा। राष्ट्रीय दल जिस काग्रेस को चाहता था वह नष्ट हो गई। इस सारी परिस्थित पर विचार करके उन्होंने यह तजवीज की कि काग्रेस पर कव्जा किया जाय। उसका वर्तमान ध्येय स्वीकार करके ही वे उसके श्राटर दाखिल हो सकते थे। वे जानतेथे कि राजनैतिक सस्था में राष्ट्र-शिक्त के प्रविष्ट हो जाने पर उनके साधन श्रोर सान्य उसके विकास के साथ ही-साथ बदलने चाहिए। जिस मात्रा मे राष्ट्र-शिक्त का विकास होता जाता है उसी मात्रा मे राष्ट्र की बुद्धि को श्रिषक उच्च ध्येय स्कृते श्रोर पटने लगते हैं। श्रतएव यदि काग्रेस मे युसने का श्रवसर न मिला तो राष्ट्र-शिक्त के सगठन के लिए दूसरी सरथा खड़ी करके उसके द्वारा राष्ट्र का काम करने की उनकी तैयारी थी।

श्रव इम यह देखें कि इस समय काग्रेस का कख क्या था। इस यक्त की काग्रेस प्रागितकों की काग्रेस थी, जिसपर स्रत में श्रीपिनवेशिक स्वराज्य का त्येय व वैध नीति लढ़ गई थी। कुछ, प्रागितकों की यह इच्छा थी कि स्रत की फूट फिर से जुड बाय, लेकिन वे श्रपना नया ध्येय बदलने को तैयार न थे। इनमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, प० मालवीयजी व गोखले तो इस मत के थे कि यदि गरम दल के लोग नई परिस्थित के श्रनुकुल होकर काग्रेस में श्राना मजूर करे तो उन्हें लेकर फूट मिटा ली

जाय , किन्तु सर फीरोजशाह मेहता गरम दल वालों को किसी तरह काय स में आने देना नहीं चाहते थे। सूरत के बाद, सन् १६०८ में महास में डा॰ रासविहारी घोष के व सन् १९०६ में लाहौर में प॰ मालवीय-बी के सभापतित्व में काग्रेस के अधिवेशन हुए। लाहौर-अधिवेशन के अन्यत सर फीरोजशाह मेहता चुने गये थे, लेकिन गरम दल को काम स मे शामिल न करने के अपने मत के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया व मालवीयजी ऋष्यस् बनाये गये। परन्तु जवतक लो विलक छुटकर नहीं श्रा जाते तबतक इस मेल के प्रयस्त में सफलता मिलनी कठिन थी। फिर जब १९१४ में लोकमान्य खुटकर आ गये तब श्रीमती वेसेंट ने भी इस मत को जोर की गति दी कि गरम दल से मेल कर लेना चाहिए। इस समय तक मा॰ गोखले ने भी खुट ऋपने ऋनुभव से यह देख लिया था कि मॉर्ले - भिटो सुधार कितने निराशाजनक हैं और उनके द्वारा प्रारम्भिक शिक्ता के जैसा प्रश्न भी इल नहीं हो सकता था। इधर ब्रिटिश राज-नेता भी यह महसूस करने लगे ये कि लाई हार्डिंग के प्रातिक स्वराज्य-मनधी सुधारों का विकास करने की आवश्यकता है। फिर यूरोपीय महायुद्ध शुरू हो गया का, इससे सभी यह मानने लगे ये कि युद्ध में हिन्दुस्तान की सहायता लेने के लिए कुछ महत्त्वपूरा सुधार दिये जायेंगे व दिये जाने चाहिए । ऐसे समय नरम-गरम दोनो दलों के एक हो जाने से देश का वढा हित होगा ऐसी सब गोखले, बनर्जी, श्रीर मालबीयजी की थी। अप्रत को डा० वेसेंट व तत्काल न काम्रेस के मत्री श्री सब्बाराव पतल् की मन्यस्थता से यह तय हुन्ना कि गरम श्रर्थात् राष्ट्रीय दल तो प्रागतिकों ग्रार्थीत नरम दल वालों का ध्येय स्वीकार कर ले व राष्ट्रीय टल की जो सस्थाएँ इस ध्येय को मान ले, उन्हें प्रतिनिधि मेजने का श्राधिकार दिया बाय । यह शर्त प्रागतिक लोग मजुर कर लें व टोनों दल के लोग बहुमत के निर्श्वय पर चलकर एकता से रहें। प्रागतिकों ने यह भी मजूर किया था कि जागामी मदास-कार्य से में यह समसौता पास करा लिया जायगा ।

लेकिन इस बीच में तिलक व गोखले के दरम्यान हुई एक वातचीत से गोंखले को यह निश्चय हो गया कि तिलक-पद्म का मत-परिवर्तन नहीं

हुआ है, बल्कि अपने पुराने मत पर उन लोगों की वैसी ही दृढ श्रद्धा है। वे एक ग्रापद्धर्म के तौर पर प्रागतिकों का ध्येय मजूर कर रहे हैं। तब उन्होंने (गोखले ने) मद्रास - काम्रोस के मनोनीत सभापति बार भूपेन्द्रनाथ वसु को एक पत्र लिखा व बताया कि तिलक के भाव-विचार क्या हैं व क्यों उनसे समभौता न करना चाहिए । पत्र में उन्होंने कहा कि तिलक तो काम स के द्वारा सरकार से स्वराज्य की एक ही मॉग करना चाहते हैं व जनतक वह मजूर न हो तनतक श्राडगे की नीति के द्वारा सरकार-तंत्र को वेकार बनाकर ऋग्रेज राजनेताओं को काग्रेस की शरण ब्राने पर वाध्य करना चाहते हैं। यदि काग्रेस के द्वारा यह नीति न चलाई जा सके तो 'राष्ट्रीय सघ' के नाम से श्रलग संगठन बनाकर उसके द्वारा श्रपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। अर्थात् (तलक वही पुराने तिलक बने हुए हैं, यह उन्होंने भूपेन बाबू को बताया। इसके फल - खरूप समभौते का प्रश्न फिर एक साल के लिए आगे चला गया। अपने इस रुख -परिवर्तन का स्पष्टीकरण गोखते ने इस प्रकार किया- "इम समभ गये थे कि नवीन परिस्थिति के कारण तिलकपद्ध का मत व नीति बढल गई हैं, किन्तु बाद में हमें श्रपना यह भ्रम मालूम हुश्रा। श्रतएव हमने समसौते का विरोध किया। सच पूछा जाय तो १६०७ में भी गरम-नरम दल का विरोध म्रन्तिम ध्येय-सबधी उतना नहीं था जितना इस प्रश्न पर था कि ऋडरो की नीति ऋगोकार की जाय या सहयोग की. श्रीर श्रपनी शक्ति स्वराज्य की एक ही मूलबाही माँग पर केन्द्रित की जाय या फ़टकर सधारों पर बिखेरी जाय।"

लो॰ तिलक को ऋपनी ऋडगा या विरोध - नीति चलाने के लिए कांग्रेस पर कृष्ण करना व उसे प्रवल व सगठित बनाना आवश्यक था। उन्हें यह ऋरमविश्वास था कि एक बार कांग्रेस में घुस जाने पर वह हमारे ऋनुकूल ही साबित होगी । क्योंकि वे मानते थे कि सरकारी दमन-नीति के कारण लोकमत दवा हुआ है। यों वह उनकी नीति के अनुकूल ही है।

इधर १९१५ में मा० गोखले व सर मेहता दोनों धुरधर प्रागतिक नेता परलोकवासी हो गए। उस साल काग्रेस बबई में हुई थी। उसमें -समभौते का प्रस्ताव पास हो गया व १६१६ की लखनऊ-काग्रेस में राष्ट्रीय दल लोकमान्य के नेतृत्व में उपस्थित हुआ। इस साल ऐसा श्रनभव होने लगा मानो तिलक ने काग्रेस पर कब्जा कर लिया । इसी साल स्वराज्य की एक सर्वेरुम्मत मॉग पेश की गई व मस्लिम लीग का भी समर्थन लोक्सान्य ने जिना, महसदाबाट के राजा व डा॰ श्रनसारी श्रादि मुसलमानों के नेताओं से समभौता करके प्राप्त कर लिया था। उस समय श्रपने भाषणा में उन्होंने कहा था, "जिस वहिन्कार-सर्वधी प्रस्ताव पर इतना भगड़ा हन्ना या उससे भी यह प्रस्ताव ऋषिक महत्त्व का है। हिंद, मुसलमान, नरम-गरम सब दलवालों ने संयुक्तप्रात में संयुक्त होकर स्वराज्य की हलचल करने का निश्चय किया है श्रीर हमें यह सौमाग्य (Luck) श्रव (now) लखनऊ (Lucknow) में मिला है।\* कुछ लोग यह शिकायत करते हैं कि हिन्दुश्रों को मुखलमानों के सामने सकता पड़ा है। पर मै कहता हूँ कि अगर अकेले मुसलमानों को भी स्वराज्य के अधिकार दिये गये तो इम उसे ब्रा न मानेगे । यह कहते समय मैं हिन्दुस्तान के तमाम हिन्दुन्त्रों की भावना व्यक्त कर रहा हूँ। यदि अकेले राजपुत या पिछड़ी जातियों को ज्यादा लायक सममकर उन्हें सब श्रधिकार दे दिये जायँ तत्र भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। हिन्दुस्तान के किसी भी वर्ग को टिये जायेँ तब भी मुक्ते कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तब मगडा उस वर्ग च शेष समाज के बीच ही रहेगा, आज का तिरगी सामना तो मिट जायगा।"

लोकमान्य का निश्चित मत था कि स्वराज्य के लिए केवल प्रस्ताय पास करने से काम न बनेगा, सारे देश में जोर का आन्दोलन करना पड़ेगा, लेकिन काम से के बरिये एकाएक ऐसा होना शक्य नहीं था। अत- एव उन्होंने 'होमरूल लोग' या 'स्वराज्य-सब' नामक एक स्वतंत्र सस्था खड़ी की। काम से की माँग के लिए साल भर लगातार आन्दोलन करते रहना इसका काम था। मद्रास में डा॰ वेसेंट ने भी ऐसा ही एक स्वराज्य-सब शुरू किया था, लेकिन दोनों को एक कर देने की उनकी तैयारी न थी। मगर लोकमान्य का खयाल था कि काम स कम करनेवाले ये दोनों सब एक हो सकते हैं। उन्होंने अपने लेखों में यह स्पष्ट

<sup>\*</sup> We have that luck now in Lucknow

किया था कि 'स्वराज्य - संघ' का काग्रेस से विरोध नहीं, उलटा वे यह काम करेंगे जो काग्रेस ग्रवतक न कर पाई थी। मिन्न-मिन्न-प्रातो में 'स्वराज्य-सघ' स्थापित हों तो उनमें परस्पर विरोध होने की कोई गु जायश नहीं है।

लोकमान्य ने यर्चाप 'स्वराज्य' शब्द का भाषान्तर 'होम रूल' कर दिया व सम्राट के प्रति वफाटारी की घोपणा भी कर दी तथापि नौकर-शाही यह श्रन्छी तरह जानती यी कि उनके श्रान्टोलन से जो लोकशिक निर्माण होनेवाली है वह उसके लिए मारक ही साबित होगी । इसलिए उसने १६१६ में लोकमान्य पर राजद्रोह का तीसरा मुकदमा चलाया श्रीर इधर वनई - सरकार ने उन्हीं दिनों डा० वेसेट को ववई - प्रात में श्राने से रोक टिया , परन्तु चम्बई हाईकोर्ट ने लोकमान्य को बरी कर टिया जिसमे वे लखनऊ नाकर काम्रेस में स्वराज्य के प्रस्ताव पर एकवाक्यता करा सके। किन्तु लखनक के बाट फिर तिलक महाराज व डा॰ वेसेंट के श्रादोलन को दवाने की शुरूश्रात नौकरशाही ने कर टी, जिसका पहला कटम था भारत-रचा-कानून के मातहत डा॰ वेसेंट व श्रीएक डेल को मद्रास-प्रात में नजरवट कर देना । इस टमन - नीति के साथ ही मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लार्ड पेटलैंड ने मेद-नीति से भी काम लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 'सरकार कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, स्वराज्य-सघ के विचारों के खिलाफ है। इसपर लोकमान्य ने जवान दिया कि '१६०८ से सरकार की नीति थी-नरम दल अपनाश्रो व गरम को दफनाश्रो। अब काम्रे स-विरोध न बताना व स्वराज्य-स्य को दवाना वही पुरानी मेद - नीति है । वस्तुतः कांग्रेस व स्वराज्य-स्व के लच्य में कोई अन्तर नहीं है। अतः इस समय हमे 'वय पचोत्तर शतम्' वाली कहावत चिरितार्थ करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा वह मावी इतिहास में देशद्रोही गिना जायगा।

इस प्रकार लोकपान्य के आवाज उठाने पर डा० वेसेंट की नजरवटी के खिलाफ देश में बड़े बोर की लहर उठ खड़ी हुई व फिर से खदेशी, वहिष्कार, राष्ट्रीय शिद्धा एवं कौंसिलों से इस्तीफे व सत्याग्रह तक की चर्चा राजनैतिक द्वेत्रों मे होने लगी । अवतक जो बड़े-बड़े लोग स्वराज्य-संघ से दूर रहते थे वे उसमें शामिल होने लगे । नरम-गरम का मेट कर्तई मिट गया । कलकत्ते में तथ हुआ कि सारे बेगाल-प्रान्त में स्वरांज्य का श्रान्दोलन चलाया जाय। लखनऊ मे भी मसलमानों ने पेटलैंड साहब का विरोध परके डा॰ वेमेंट के प्रति श्रपनी तमदर्दी जातिर की । केसिलो के मभासट वर्भाच, वैशिन्टर, मत्र हर नृवे में होमरूल लीग के सटत्य बनने लगे। हजाने लोग ग्रापना यह हद सक्त्य प्रकट करने लगे कि संग्कार नाराज हो तो पर्वाह नहीं, न्वगब्य-प्राप्ति केलिए हम बराबर उट्योग करते रहेगे । भारत ग्लब्द नेना ने लिए जो भरती करना चाहते थे उन्होंने बह बन्द कर दिया। न्यदेशी, बिन्क्लिन की शपथ ली जाने लगी। पेंटलैंड साटब को वापम बलाने के लिए विलायत तार बाने लगे। मि॰ बोमनजी श्रारेले ने स्वग्रान्यान्यालान चलाने के लिए एक लाख रु देने का श्रभियचन दिया । यह चर्चा भी चर्ला कि भीमती वेसेट को छुड़ाने के लिए सत्यागर छेटा जाय। श्रामिल भागताय कांग्रेम क्मेरी, मुम्लिम लीग, रोमरूल लीग म्राटि मन्थाएँ इसमें दिलचन्दां लेने लगी। उन्हीं दिनो प्रयाग में प॰ मालवीयजी की ग्रध्यत्नता में ली॰ तिलक का स्वगन्त पर भाषण हुणा जिसमें उन्होंने मत्यायह ज्रयवा निःशन्त - प्रतिकार के बारे में कहा-' जो कानून-व्यायदे न्याय व नीति के विरुद्ध हो उनका हम पालन नहीं कर सकते । नि श्रन्य प्रतिकार साधन है, साध्य नहीं । किसी सास हक्स को मानने या न मानने ने क्या हानि-लाभ होगा, इसका विचार करके षाम करना नि शन्त्र प्रतिकार है। यदि हमारी समतोल खुडि ने यह पैसला दिया कि ग्याम शालतों से इस हक्स को तोइसा ही। लाभदायक है। तो इन नियम पर चलना नितिक दृष्टि से ममर्थनीय होगा । लेक्नि इन प्रश्न का निर्णय इतनी बड़ी सभा में नहीं हिया जा सकता। यह आपको श्रपने नेताश्रों पर ही छोड़ना चाहिए। हमारी लच्य-मिढि के मार्ग में कृतिम व ग्रन्यारी कानृत या परिन्यति बाधक हो उसका सुनावला करना नि शुक्त-प्रांतकार है । नि शन्त प्रतिकार विलक्कल वैब है। इतिहास ने यह साबित वर दिया है कि बानून - सगत च विधि - विहित दो ग्रलग-ग्रलग शब्द हैं। जबतक कोई भी कायदा न्याय व नीति -सगत न हो व १६वीं-२० थी मटी की नीति के अनुकुल लोकमतानुसार न हो तत्रतक वह नानृत-मगत भले हो हो, विधिविह्ति नहीं हो सकता । यह भेट श्राप श्रच्छी तरह समक्त लें। में कहता हू कि श्राप बिलकुल वैध मार्ग पर चिताए । परन्तु साथ ही मै यह कहता हूँ कि प्रत्येक कायटा शास्त्रीय श्रर्थ में 'वैघ' नहीं हो सकता ।"

इन्हीं दिनों महात्मा गांधी हिंदुस्तान में श्रपना टो साल का प्रारंभिक निरीत्त्रण - कार्य पूरा करके चम्पारन में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर रहे ये। इसी समय अप्रैल में उन्होंने उस जिले के मैजस्ट्रिट का हुक्म खुल्लम-खुल्ला तोडा या व अन्त को सरकार के हुक्म से वह निषेधाजा वापस ले लेनी पड़ी थी। इस तरह अब भारतीय राजनीति घीरे - धीरे सत्याग्रह के पथ पर अग्रसर हो रही थी। लो॰ तिलक इस सिद्धान्त का प्रकट रूप से समर्थन करने लगे थे। इतने ही में डा॰ वेसेट छोड़ दी गई व ब्रिटिश सरकार ने यह कोषणा की कि 'हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलेगा, लेकिन यह किस्तों में दिया जायगा। पहली किस्त महायुद्ध के बाद मिलेगी, वाकी किस्ते कब दी जायगी इसका फैसला पार्लामेंट समय-समय पर करेगी व पहली किस्त की योजना बनाने के लिए व भारत का लोकमत जानने के लिए भारत - मन्नी माटेगू साहव हिन्दुस्तान आयेगे।' इससे वह जुज्य बातावरण कुळ देर के लिए शान्त हो गया व जवतक माटेगू-सुधारों का रूप सामने नहीं आ जाता तवतक स्वराज्य के लिए सत्याग्रह का या प्रत्यन्त प्रतिकार का प्रश्न खड़ा होने का कारण नहीं रहा।

१६१७ के दिसनर में काग्रेस का श्रिष्वेशन कलकत्ते में होनेवाला था। राष्ट्रीय दल ने श्रध्यक्त के लिए डा॰ वेसेंट का नाम सुफाया। वह मजूर भी हो गया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी श्रादि प्रागतिकों को यह पसद नहीं हुश्रा, लेकिन इस समय काग्रेस में तिलक महाराज का बोलवाला था। इसका फल यह हुश्रा कि प्रागतिकों ने श्रपनी श्रलहदा 'प्रागतिक परिषद्' बनाई । कलकत्ता-काग्रेस में मुख्य प्रश्न स्वराज्य का ही था। काग्रेस व मुस्लिम लीग ने श्रपनी मागों की एक तजवीज तथार कर रक्खी थी। उसका समर्थन तो करना ही था, पर साथ ही माएटेगू साहत्र की स्वराज्य-घोषग्रा पर भी उसे श्रपनी राय देनी थी। लोकमान्य श्रादि राष्ट्रीय-नेताओं ने इस योजना के तीन हिस्से किये थे: (१) हिन्दुस्तान की स्वराज्य देना, (२) वह किस्तों में देना श्रीर (३) इन किस्तों के स्वरूप व समय का निश्चय पार्लीमेंट द्वारा होना। इनमें पहले दो हिस्से नेताओं को मजूर

हुए , किन्तु तीसरा हिस्सा बिलकुल नामजूर किया गया, क्योंकि वह स्वयं निर्गाय के सिद्धान्त के विलक्कल खिलाफ या और इस बात का निश्चय नहीं हो पाता था कि बिटिश पार्लामेंट कब स्वराज्य देगी। इसलिए कांग्रेस ने श्रपने प्रस्ताव में कहा कि पूर्ण स्वराज्य देने का एक ही कानून पार्ली-मेंट चल्दी बना दे श्रीर उसी में यह बता दिया चाय कि स्वराज्य की किस्तें कन-कन दी जायेंगी। इससे लाभ यह या कि निश्चित मीयाद खत्म होने पर ग्रपने ग्राप स्वराज्य मिल जायगा । ब्रिटिश पार्लामेंट की तरफ देखने की या उसके लिए उससे लहने की श्रावश्यकता न रह जायगी । इस प्रस्ताव के तीन भाग थे : पहले भाग में स्वराज्य की घोषणा के प्रति कृतशतापूर्वंक सतोष प्रकट किया गया था. दसरे भाग में यह कहा गया था कि पार्लामेंट पूर्ण स्वराज्य श्रमक समय मे देने का कानून द्वरत बना दे श्रीर तीसरे भाग में यह चाडा गया या कि काग्रेस व मस्लिम-लींग द्वारा तैयार की गई सुधार-योजना स्वराज्य की पहली किस्त के तीर पर मजूर की बाय । इस प्रस्ताव पर बोलते हुए लो॰ तिलक ने कहा-"स्वराज्य की घोषणा के प्रति हम कतकतापूर्वक सन्तोष व्यक्त करते हैं । किस्ती से स्वराज्य मिलने की शर्त भी हमें मज़र है। मगर किस्तों का समय व -रूप ब्रिटिश सरकार तय करेगी यह हमें मजर नहीं। यह बात तो हमारे ठहराने की है। सरकार की लहर पर खबलम्बित रहना मनासिब नहीं। किस्तें श्रभी तय कर दीविए । इसके बारे में इम समस्तीता नहीं कर सकते । काग्रेस-लीग योजना श्रमी मजुर होनी खाहिए। यह हमारी कम-से-कम माग है। यह स्वराज्य-स्थापना की दागवेल होगी। हमारा सारा घर हमें श्रपने कन्त्रे में तोने का ऋधिकार है । उसना कुछ भाग श्रापके हवाले रहने देना हमारी तरफ से एक रिश्रायत है । वह इस श्राशा से दी जाती है कि श्राप जल्दी-से-जल्दी हमारा घर खाली कर टेंगे। इस श्रापको कुछ दिन और रहने टेंगे, लेकिन- घर के मालिक हम हो गये- यह बात आब ही आपको मजूर कर लेनी होगी। कांग्रेस की योजना का पहला गुरू यह है कि उसमें केन्द्रीय सरकार पर 'लोक-नियुक्त समा का नियत्रण रक्खा गया है । केन्द्रीय सरकार में जनतक समान भागीदारी नहीं मिल जाती तबतक म्युनिसिपैलिटी, लोकल

बोर्ड — जैसी छोटो सस्थाओं में भी स्वराज्य की भावना से काम नहीं हो सकेगा।"

लोकमान्य का यह माघरण मावी राजनीति की दृष्टि से बहुत महस्व-पूर्ण है। इसमें चार सिद्धान्त थे— (१) एक ही कानून के द्वारा स्वराज्य मिलना चाहिए, (२) हिन्दुस्तान के लोग मालिक हो गये, इस आधार पर कोई समसौता होना चाहिए, (३) स्वराज्य की पहली किस्त में केन्द्रीय सरकार में समान भागीदारी मिलनी चाहिए व (४) सम्पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति की मोयाद इसी कानून द्वारा निश्चित हो जानी चाहिए। पूर्ण स्वराज्य देने का सवाल तो दरिकनार, इनमें से एक भी सिद्धान्त माटेगू-सुधारों में मजूर नहीं किया गया था। उस योजना को इन्हीं सिद्धान्तो पर कसकर अमान्य ठहराया गया था। यह माना गया कि न तो यह स्वराज्य है, न स्वराज्य की नींब हो है।

इघर माटेगू-सुघार-योजना के प्रकाशित होते ही, प्रागतिक टल को कांग्रेस से फूटकर निकल जाने का एक नया कारण मिल गया। में लोकमान्य व बगाल में देशचन्च दास दोनों इन सुधारों के प्रति सहयोग की नहीं, विरोध-नीति रखते थे- यह बात सुरेन्द्र बाबू को श्रव्छी तरह मालूम थी। इनको भी सुधार श्रसन्तोष-जनक मालूम होते थे, फिर भी वे सहयोग के लिए तैयार थे। किंतु इनके एक श्रीर नेता, पं॰ मालवीयची का कहना था कि तिलक के राष्ट्रीय दल का बहुमत काग्रेल में विधिवत् हुआ है और बहुमत को खतरे से सावधान रखते हुए अन्त को मान लेना ही इमारा कर्तव्य है । देश की राजनीति परि-रिथित के अनुसार बढ़तो व बदलती रहेगी। उसको पुरानी लीकों में ही चलाते रहने का प्रयत्न करना तमोगुणी श्राग्रह है। इससे राष्ट्र-कार्य की हानि होती है। यह पिखतजी ने सरत-काएड के बाद अब्छी तरह देख लिया था और इसलिए उन्होंने तमाम प्रागतिक दल से श्राग्रह किया था कि वह काग्रेस को न छोडे , परन्तु उनको न चली। लाकमान्य ने भी बहुमत को मानने की दुहाई देकर समस्ताया, एव फूट से देश की हानि होगी यह बताया, पर प्रागतिक दल ग्रलग होकर ही रहा।

इसके थोडे ही दिनों बाद बम्बई में काग्रेस की एक विशेष बैठक

हुई विसमें हा॰ वेसेंट लो॰ तिलक व कुछ प्रागतिक नेताओं के एकमत से स्वराज्य की माग का प्रस्ताव पास हुआ व काग्रेस का शिष्ट मगडल विलायत गथा। लो॰ तिलक भी उसमें थे। इस शिष्टमगडल के विलायत में रहते हुए दिसवर १६१८ में दिख्ली में काग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ! उसमें स्वराज्य-सवाधी प्रस्ताव वगाली नेताओं ने वटलकर पूर्ण प्रान्तिक स्वराज्य-सवधी प्रस्ताव वगाली नेताओं ने वटलकर पूर्ण प्रान्तिक स्वराज्य व केन्द्रीय मरकार में समान भागीदारी की माग, स्वराज्य की पहली किस्त के तौर पर, करने का प्रस्ताव मजूर कर लिया। इस समय विलायत के शिष्टमगडल में डा॰ वेसेंट व लो॰ तिलक में इस बात पर घोर मतमेंट हो गया कि ब्रिटिश राजनेताओं के सामने स्वराज्य की कीनसी माग पेश की जाय। डा॰ वेसेंट ववई वाली माग पर इद रही व लो॰ तिलक काग्रेस की आजा, दिखी वाले प्रस्ताव, पर कायम रहे। बहुमत को मानने की उनकी नीति के अनुसार लोकमान्य यही कर सकते थे। इसकी लेकर आगे तिलक व डा॰ वेसेंट में बहा फ्रमडा खडा हुआ। लोकमान्य काग्रेस के नाथ-साथ आगे बहते गये व डा॰ वेसेंट पिछे फिसलती गई। विलायत से लीटने पर लोकमान्य ने लोगों की—

"यथा काष्ठ च काष्ठ च समेयाता महोदधौ । समेत्य च व्यपेयाता तहत् भूतसमागमः॥"

इस सिद्धान्त की शिक्ता दो अर्थात् बहुमत के सामने सिर सुकाना ही चाहिए। सबतक किसी के पीछे राष्ट्र का बहुमत है तभी तक वह राजनीति में काम कर सकेगा। नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी खास परिस्थित में उसने कितना ही बड़ा क्यों न किया हो, यदि राष्ट्र के आगे चलकर उसका नेतृत्व करने की उसकी तैयारी न हो तो राष्ट्र को उसे पीछे, छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए।

शिष्टमरहल के विलायत से लौट आने पर, दिसम्बर १६१६ में अमृतसर में होनेवाली काम स का विषय ही लोकमान्य के सामने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। उनके विलायत में रहते हुए ही महात्मा गांधी ने रोलट-कानून के खिलाफ एक प्रचरह राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह-आन्दोलन, इ से १३ अप्रैल १६१६ तक हिन्दुस्तान में चला दिया था। इसी समय जालियाँवाला बाग में अमानुप रक्षकारड करके ब्रिटिश साम्राज्य-

चाद ने अपना शैतानी स्वरूप महात्माची को दिखा दिया था। फिर भी महात्मा गांधी का रुख या कि हएटर कमेटी की, जो कि पनान के फौजी कान्रन की जॉच के लिए नियुक्त की गई थी. एक मौका और इस जात को जाहिर करने के लिए दिया जाय कि जनरल डायर का यह श्रमानुष रक्तपात साम्राज्यशाही को पसन्द नहीं है, यह उसका नित्य रूप नहीं है, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अतरग को नहीं प्रकट करता है बल्कि एक खास फौजी श्रफसर की श्रमान्यिकता का प्रमाण है। तबतक उनका यह कहना था कि कांग्रेस को सहयोग की नीति छोडकर ग्रासहयोग की साडाई न छेड़नी चाहिए। उनके मन मे यह बात जरूर थी कि श्रगर हएटर कमेटी की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार का निर्णाय श्रसन्तोषजनक हुन्ना तो मैं खुक्षमखुद्धा असहयोग की लढाई ठान दूँगा । देशवन्धु दास आहि भगाली नेता कहते थे कि श्रभी से श्रडगा नीति चालू करके इस कानून को खत्म कर दिया जाय । इतने ही में सम्राट की नवीन कानून की प्रचलित करने की घोषणा प्रकार्श्यत हुई जिसमे लोगों से सहयोग के लिए कहा गया था। इसके साथ ही राजवन्दियों को छोड़ने की नीति भी जाहिर की गई। लो॰ तिलक व स्वराज्य - सघ के वैरिटरटा आदि नेता जब अमृतसर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने यह घोषणा देखी । उन्होंने तुरत ही सम्राट को यह तार-सन्देश भेजा कि हम सुधार-कानून के प्रति प्रतियोगी सहकारिता की नीति रखेंगे । लोकमान्य की मृत्य के बाद उनके शिष्य कहलाने वाले कुछ नेताओं ने 'प्रतियोगी सहकारिता' का श्रर्थ कर दिया 'बिला शर्त सहयोग', जिससे वह शब्द श्रां हास्यास्पद बन गया है। विन्तु खुट लोकमान्य ने उसका श्रर्थ इस प्रकार किया है-'नौकरशाही यदि सहयोग करने को तैयार हो व करे तो उसको वैसा ही उत्तर देने के लिए लोग भी सहयोग करने को तैयार है। यदि वह तैयार न हो तो विरोध करना लाजिम होगा। अर्थात् प्रतिपत्ती सहयोग करे तो सहयोग व असहयोग करे तो असह-योग करना-यही प्रतियोगी सहकारिता का सच्चा अर्थ है तथा लोग कर सहयोग करें व कब असहयोग करे-इसके निर्णय का अधिकार लोक-मान्य के मतानुसार, कांग्रेस को ही है।

इस तरह ऋमृतसर में महात्मा गांधी सहयोग-नीति, देशबन्धु दास

श्रडगा नीति व लोकमान्य तिलक प्रतियोगी सहकारिता की नीति के पत्त में थे। ये सब लोग इस बात पर सहमत ये कि नवीन कानून के अनुसार बो चुनाव हो उनमें भाग श्रवश्य लिया जाय। श्रतएव तीनां के लिए सन्तोपजनक शब्द-रचना उस प्रस्ताव में की गई थी। वह इस प्रकार थी "

- (क) यह काग्रेस अपनी पिछुते वर्ष की घोपण को दुहराती है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो बाते समस्ती या कही जाती हैं उनको यह काग्रेस अस्वीकार करती है।
- (ख) वैध सुवारों के सम्बन्ध में दिल्ली की काग्रेस द्वारा पास किये गये मस्तावों पर ही काग्रेस हट है और इसकी राय है कि सुधार-कानून अपूर्ण, असन्तोपजनक और निराशापूर्ण है।
- (ग) भ्रागे यह काम्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णय के किदान्त के अनुमार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायो सरकार कायम करने के लिए पार्लीमेंट को शीध कार्यवाई शुरू करनी चाहिए।
- (घ) यह कामें स विश्वास करती है कि जबतक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती तबतक, जहाँ तक सम्भव हो, लोग सुधारों को इस प्रकार कार्य में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में शोध पूर्या उत्तरदायी शासन कायम हो सके। सुधारों के सम्बन्ध में माननीय मार्यटेगू साहन ने जो मेहनत की है उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाट देती है।

देशवन्धु दास, लो॰ तिलक व महात्मा गाघी तीनो ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। किर भी प्रागतिक दल इससे सहमत न हुआ, क्योंकि यद्यपि इसमें सुधारों को कार्यान्वित करने (Work the Reform) की बात कही गई है तथापि प्रागतिकों की राय थी कि चूं कि इसमें यह कहा गया है कि ऐसी नीति से काम करना चाहिए जिससे जल्दी-से-कल्टी पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो। इसलिए इन सुधारों को भरसक जल्दी भग करने की तरफ ही इस प्रस्ताव का मुकाव है। प्रागतिकों की स्वतंत्र परिषद् वन चुकी थी। मा॰ शास्त्री आदि कुछ प्रागतिक कांग्रेस में गये थे व डा॰ वेसेंट ने इस प्रस्ताव के विरोध में इस आशय का प्रस्ताव पेश भी किया था कि सुधारों से जितना लोक हित हो सकता है वह किया

जाय व सुधारो की गाडी मजे में चलती रहे, किन्तु वह बहुमत से नामजूर हो गया ।

इधर नवीन चुनावों में कांग्रेस का विरोध करने के लिए प्रागितक व अब्राह्मण - दल एक हो गये। प्रागितकों का नेतृत्व डा॰ पराजये व अब्राह्मणों का श्री वालचंद कोठारी ने किया। अमृतसर के बाद ही मोला-पुर में (अप्रैल १६२० में) प्रागितिक दल की बवई - प्रान्तीय परिषद् हुई जिसमें अब्राह्मण - दल भी शरीक हुआ। इस्ते उन्होंने अ० भारतीय नेता के रूप में डा॰ देसेंट को भी बुलाया था। इस्पर लोकमान्य ने अमृतसर प्रस्ताव का आश्य इस तरह समस्ताया था—

'कांग्रेस कहती है कि को-कुछ पल्ले पड़ा है उसमे कायदा उठाश्रो। परन्तु जो मिला है वह सन्तीषजनक नहीं, निराशाजनक है। श्रतः जवतक पार्लीमेंट पूर्ण स्वराज्य न दे तवतक श्रान्टोलन करते रहना चाहिए। ऐसा करते हुए सारे देश के हित की हांछ से नौकरशाही के साथ कभी सहयोग तो कभी श्रमहयोग करना पड़ेगा। श्रावश्यकतानुसार जो इन दोनों साधनों से काम लेंगे वही सच्चे कांग्रेस-मक्त हैं श्रीर उन्हींको बोट देना चाहिए, दूसरों को नहीं।'

कौं सिलां में चले जाने पर कांग्रेस — डेमोक्रेटिक पार्टा की नीति बताते हुए लोकमान्य ने कहा था — 'इस कान्त में से यदि पूर्ण स्वराज्य का विधान उत्पन्न करना हो तो इसकी उम्र जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही प्रच्छा । जिसे पत्म बना है वह केवल कीडे की हालत में कवत्त रहेगा है' इससे कांग्रेस लोकशाही दल (डेमोक्रेटिक पार्टी) की नीति श्रच्छी तरह साफ हो जाती है । पार्टी के घोपणा पत्र में उन्होंने कहा — 'कांग्रेस के प्रति श्रचल निष्टा व लोकशाही (जनतत्र) पर हट विश्वास यह इस दल के मुख्य श्राधार हैं। शिच्चा-प्रचार, मतदाताश्रों की सख्या चृद्धि, जाति मेद तथा रूडि संभि श्रमंग श्राप्ति प्राप्त कराना, इसके लिए 'जैसे के साथ तैसा' इस नीति के श्रमुस्य कम कराना स्थादि वातों का खुलासा करते हुए इस दल की यह माँग बताई गई है—

यहाँ की शासन-भणाली कैसी है। व कानून - विचान कैसा बने-यह निर्शय करने का (ग्रात्म-निर्णय का) ग्रांघकार श्रकेले मारताविषयों का ही होना चाहिए। 'फर शासन-सुधार को श्रपूर्ण, श्रस्तोपकारक व निराशा-जनक बताते हुए उसके संशोधन के रूप में यह माँग की गई है—'हिन्दु-स्तानियों को पूर्ण स्वराच्य दिया जाय, यानी मारतीय सेना पर उनरा पूरा श्रिकार हो, उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता रहे, नागरिकता के सम्पूर्ण श्रांब-छारों का जनता को विधिवत् आश्रासन दिया जाय।' सत्त्रेप में 'शित्तृष्य, श्रांव-छारों का जनता को विधिवत् आश्रासन दिया जाय।' सत्त्रेप में 'शित्तृष्य, श्रांव-छारों का जनता को विधिवत् आश्रासन दिया जाय।' सत्त्रेप में 'शित्तृष्य, श्रांव-छारों का उनरा विधाय। या साथ ही 'जहाँ सम्भव होगा वहाँ सहयोग व जहाँ श्रावश्यक होगा वहाँ वैध रीति से विरोध' करने की टल की नीति जाहिर की गई थी।

इस तरह लोकमान्य ने नरम नीति का श्रान्त करके पूर्ण स्वराज्य मिलने तक लड़नेवाली एक सेना खडी कर दी। गृष्टीय आपद्धम का समय ग्रव खरम हो रहा था। योडे ही दिनों में हरटर क्मेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसे देखकर गांधी जी को लगा कि ग्रव वैध राजनीति का युग रुमात हुआ व उन्होंने निश्चय किया कि भारत को नि शस्त्र कान्ति की टीसा टी बाय । तिलक ने म॰ गांधी से कहा-"यदि लोग स्नापके शस्त्र को उठा लें तो में त्रापका ही हूं ।' रख्टर कमेटी की रिपोर्ट से वह साफ लाहिर होता था कि साम्राज्यवादी सहयोग के लिए तैयार नहीं हैं । अब प्रतियोगी सहकारिता को असह-कारिता का रूप मिलना लाकिमी था , क्योंकि श्रव नि शस्त्र या सशस्त्र क्रान्ति के सिवा दमरा रास्ता ही न्यप्रेस के पास नहीं रह गया था श्लीर लोकमान्य तो श्रवतक यही कहते श्रा रहे थे कि नि शस्त्र क्यन्ति-मार्श ही हमारी परिस्थित के अनकल है। फिर अब तो म० गार्घी-जैसा लोकोत्तर नेता मिल गया । ऐमी दशा मे यदि लोकमान्य उन्हें पूर्वोक्त ग्राश्वासन हे तो बीन श्राश्चर्य की बात है। परन्तु दुर्भाग्य से इस असहयोग-सम्राम का महोत्सव देखने के लिए लोकमान्य बीवित न रहे। १ ऋगस्त १६२० को बम्बई में उनका शरीरान्त हो गया और कान्ति की वह ज्योति, जो उन्होंने स्वार्थ का हवन कर-करके बमा रखी यो उनके शरीर-बन्धन से

मुक्त होकर सारे भारत खएड में फैल गई । लोकमान्य के देहावसान का दिन भारतीय राष्ट्र के स्वातन्त्र्य-यज्ञ की श्रम्रह्योग-टीद्मा का दिन सावित हुआ। लोकमान्य की देह पञ्चत्व में विलीन हुई व उनकी क्रान्तिकारी आत्मा सारे भारतवर्ष में व्याप्त हो गई।

## : 60:

## भारतीय सत्याग्रह-संग्राम

"िन शस्त्र प्रतिकार भारत की कई वीमारियों—बुराइयों का एक रामवाय उपाय है। हमारी संस्कृति के अनुकूल यही एक शस्त्र हमारे पास है। हमारे देश व जाति को आधुनिक सन्यता से बहुत कम सीखना है, क्योंकि उसका आधार घोर-से-चोर हिसा पर है जो कि मानव में देवी गुर्यों के अभाव को स्चित करती है और जो खुट ही अपने विनाश की घोर दौडी जा रही है।"

महात्मा गाधी ( १६०६ में का ग्रेस को सदेश )

"जब कानृन की मर्यादा धर्म-मृलक या न्याय-मृलक नहीं होती व रहती व केवल सत्ता के बल पर उसका पालन कराया जाता हो तब विचारशील मनुष्य के सामने यह प्रश्न झाता है कि वह न्याय के प्रति अपनी सत्य-निष्ठा पर दृढ रहकर उस कानृन की सजा को अगते वा उस द्रग्ट के भय से इंज्यरिनीर्मत न्याय-तत्वों की उपेचा करे। ऐसे समय न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कहते हैं कि कानृन के कृत्रिम वधनों को मानना ही उचित है। परन्तु इसके लिए सत्य व न्याय के प्रति बहुत तीज़ निष्ठा आवश्यक होती है। इतनी कि अपने अख, त्वार्थ, वाल-वचों तक का खयाल तक मन में न झाना चाहिए। इती को मानसिक धैर्य, सन्धी सत्यनिष्ठा अथवा सालिक शील और दियानत कहते है। यह गुख विद्वत्ता से नही आता, न बुद्धिमत्ता से ही। इसके लिए उपनिषद् का यह वचन याद रखना चाहिए—

'नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन' ।

"जो देशमक वैध रीति से सुधार कराना चाहते है उनके रास्तों में कई कठिनाहया श्राती है। मन सताप्त रहता है, सुधार की उत्कट इच्छा होती है, कानून भग करता श्राटपटा लगता है, लेकिन कोई उपाय नहीं दीख पडता। ऐसी ही कठिनाहयों में गांधी को नि शस्त्र प्रतिकार का, या उनकी भाषा में सत्यायह का मार्ग स्का है और स्तपर चलते हुये उन्होंने बहुत कष्ट सहे है इसीलिए अब यह शास्त्र-पृत हो गया है।"

—तिलक ( महात्मा गांधी के जीवन चरित की प्रस्तावना में ) पिछले प्रकरण के श्रन्त में यह कहा ही जा चुका है कि १ श्रगस्त १६२० ई० को हिन्दुस्तान ने म० गाँधी के नेतत्व में ब्रिटिश साम्राज्य-याद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया । यह लड़ाई ब्राज भी चल रही है श्रीर जनतक हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता तनतक यह नहीं कहा जा मकता कि उसका मकसट पूरा हो गया। इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि ब्रिटिश शासन से छुटकारा पा जाने के बाद हिन्दुस्तान की सत्याग्रह को जरूरत नहीं रहेगी। इससे इमारा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सन् १६२० में ग्रासहयोग के रूप में को लड़ाई शुरू हुई थी पूर्ण स्वराज्य मिलने पर यह माना जायगा कि उसका उद्देश पूर्ण हो गया है। हिन्द्रस्तान को राज्यसत्ता मिल जाने के बाट भी सत्ता का उपयोग किस भाति करना, किस कार्य के लिए उसका उपयोग करना और किस तरह की समाज-भारणा को यह राज्यसत्ता अपनावे आहि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर हिन्दस्तान को इस सत्याग्रह का उपयोग करना पढेगा। श्राधनिक भारत के इतिहास का यह एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक-मान्य के स्वर्गवास के बाद तुरन्त ही भारतीय राजनीति और काम्रोस के सत्र महारमा गांधी के हाथ में कैसे छाये ? भारतीय जनता का विश्वास श्रीर सहयोग तत्कालीन दूसरे नेताश्रों की श्रपिक्ता महात्मा गांधी को ही इतना श्रधिक कैसे मिला १ इस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर जबतक नहीं मिलता तबतक आधुनिक भारत का स्वरूप समक्त मकना किसी के लिए भी समन नहीं है। इसके लिए इन प्रश्नों का थोड़ा विचार कर लेना जरूरी हो जाता है कि सन् १६२० के पहले म॰ गाधी भारत में क्या करते थे, हिन्दुस्तान की जनता और नेता एवं ब्रिटिश शासक उन्हें किस दृष्टि से देखते थे।

जनवरी सन् १६१५ में महातमा गांधी मारत आये। उस समय भारतीय राजनीति में मा॰ गोखले और लो॰ तिलक के अपने-छपने दल थे। इन टो पत्तों के सिवा एक सशस्त्र क्रान्तिवाटी टल भी था। गोखले की विधि-विहित राजनीति, लोकमान्य का विरोधक बहिष्कार-योग और

सशस्त्र क्रान्तिवादियों का गुप्तमार्गे ये सभी एक तरह से उस समय ग्रस-फल हो चुके थे। ऐसे समय महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह-शस्त्र के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके एक यशस्त्री नेता के रूप में आये थे। इस ऋष्याय के शुरू में दिये गये लो॰ तिलक के उद्धरण के ऋनुसार उस समय महात्मा गांधी का सत्याग्रह एक तरह से शासकों की हिंह में भी शास्त्रपूत हो गया था ग्रौर श्रव महात्मा गांधी भारत श्राने पर कौन-सा मार्ग ग्रहण करेगे, यह गम्म दल, नरम दल श्रीर सरकार सभी पत्त के लिए समान रूप से कतहल का विषय था। उस समय सन् ११४ का महा युद्ध श्रुरू हुआ ही था और भारत आने के पहले ही इंग्लैंगड में महात्मा गांधी ने अपना मत प्रकट किया था कि इस युद्ध में वे सरकार को मदद देंगे. इसिल्ए सरकार उनकी श्रोर युद्ध में सहायता पाने की दृष्टि से देख रही थी। उनके भारत श्राते ही वम्बई के उस समय के गवर्नर-लॉर्ड विलिंग्डन-ने बम्बई में उनसे पहली बार मुलाकात की। उस समय उन्होंने कहा कि मै मा० गोखले का शिष्य हूं । इससे सरकार का विश्वास उनपर ऋौर भी इस हो गया । मा० गोखले ने सर फीरोजशाह मेहता श्रीर महात्मा गाधी की मुलाकात करवाई । उस समय सर फीरोजशाह ने मजाक में लेकिन बहुत सजीदगी के साथ सलाह दी या इशारा किया कि हिन्दस्तान दक्तिया अफ्रोका नहीं है। यह समभक्तर आगे का अपना कार्यक्रम बनाना।

महात्मा गाधी ने १६०६ में एक सन्देश कॉम्रेस को मेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हिन्दुस्तान की तारी मुसीवतो से छुटकारा पाने का रामवाण उपाय सत्याग्रह ही है और यह साधन आधुनिक मीतिक सभ्यता के उद्धार के लिए भी, जो कि खुद विनाश की त्रोर टौडती हुई चली जा रही हैं उपयोगी सिद्ध होग। उस समय के कॉम्रेस के प्रागतिक नेतात्रों को, जो यह समम रहे थे कि निःशस्त्र प्रतिकार के हामी गरम दल को कॉम्रेस से श्रलग कर देने से अब हमेशा के लिए सब मगड़ा मिट गया, यह सन्देश कैसा लगा होगा, यह कह सकना मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ यही बताने के लिए नाममात्र को उनका सन्देश कॉम्रेस में पढ़ा होगा कि दिख्या श्रक्तीका में सरकार से आत्म-बल के द्वारा लड़ने के कारण

जिस कर्मवीर की सर्वत्र कोर्त्ति फैल रही है उसका भी समर्थन हमारी वैघ-मार्गी व नरम-दलीय कांग्रेस को प्राप्त है। फिर भी मा॰ गोखले को यह ग्राशका हो सकती थी कि म० गाघी हिन्दुस्तान ग्राने पर भारतीय राजनीति में किसी-न-किसी तरही की सत्याग्रही मनोतृत्ति पैदा करेंगे । आधुनिक यरोपीय संस्कृति के प्रति उनका तुच्छ भाव और प्राचीन भार-तीय संस्कृति के प्रति विलक्षण आदर और आत्म श्रद्धा को देखकर मा० गोखले को यह हर भी था कि इस आत्मश्रद्धा के वल पर, हिन्दुस्तान की वस्तिस्थिति पर ध्यान दिये विना ही कहीं वे जल्दवाजी में कोई इलचल न कर बैठें श्रीर इसीलिए उन्होंने उन्हें सुभाया कि कम-से-कम एक वर्ष तक हिन्दुस्तान की परिस्थिति का निरीक्षण किये विना श्राप अपनी कार्य-नीति निश्चित न करें। गाधीजी ने उन्हें तरन्त ही ऐसा श्चाश्वासन दे दिया ! साल भर तक गाधीजी ने सारे हिन्दुस्तान का दौग किया श्रीर राज-नैतिक नेताम्रां से चर्चा ग्रीर विचार-विनिमय किया । इन्हीं दिनों कुछ दिन म० गाधी और लो० तिलक एक्साय सिंहगढ़ पर रहे थे। श्रीर उन्होंने श्रपने-श्रपने तत्वजान श्रीर राजनीति भी चर्चा करके एक-दूसरे का ग्रन्त करण समक्र लिया था। उस समय से गांधीकी श्रीर लोक्मान्य का परस्पर श्राकर्पण श्रीर प्रेम बढता गया।

लोकमान्य ने गाधीजी के सत्याग्रह के बारे में अपनी गय इस अप्रयाय के शुरू में दिये गये द्वितीय उदरण में प्रकट की है। जिरोल केस में प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने जो उत्तर दिये थे, उन्हें पढ़ने से यह पता जलता है कि लो॰ तिलक पहले जिस निःशस्त्र प्रतिकार का उपदेश देते थे उसका समयेन भी अन्ततोगत्वा धार्मिक भावना के आधार से ही करना पढता है। वे प्रशीसर ये थे—

प्रश्न—समात्रों व ब्रावेटन-निवेटनों को श्रापने बच्चों का खेल सताया है न १

उत्तर—-"हॉं, बन उनका कोई उपयोग नहीं, तन वे वचीं के खेला ही हैं।"

प्र०--"इसके सिवा और क्या करना चाहिए था १"

उ०--"निःशस्त्र प्रतिकार।"

प्र०---''यानी क्या १''

प्र०---''खुद कष्ट सहन करके प्रतिकार करना ।"

उ०- ''खुद कष्ट सहन करने से प्रतिकार कैसे होता है १"

उ०--- ''धर्म-ग्रंथों में लिखा है कि धार्मिक भावना से यदि कष्ट सहक किया जाय तो दूसरों पर उसका असर पड़ता है।"

लो॰ तिलक ने ये उत्तर श्रदालत में दिये थे फिर भी उनमें निःशक्त प्रतिकार का तत्वज्ञान समाया हुन्ना है। महात्मा गांधी के जीवन चरित की प्रस्तावना में वे लिखते हैं कि प्राचीन उपनिषदों के आत्मवल के श्राधार पर इस विश्वविज्ञान की इमारत खडी की गई है और महात्मा गांधी ने उसे ऋपने श्राचरण से शास्त्रपूत भी साबित कर दिया है। उसी नगह उस मार्ग के सबध में वे कहते हैं : "यह मार्ग हर एक प्रसग पर, हर समय, श्रपनाने योग्य होने पर भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि हर ब्रावसर पर उसका उपयोग किया जाय या नहीं, ब्राथवा वह हर बार उतना ही फलटाई होगा या नहीं १ फिर भी यह तो सभी को मानना होगा कि इसमें बहुत सामर्थ्य है।" लो॰ तिलक के ये उदगार मार्च १६१८ के हैं। इससे यह व्यक्त होता है कि वे सत्याग्रह-मार्ग को कितना श्रेष्ठ समभाते हैं। इस तरह गाधीजी और उनके सत्याग्रह को बहे-बहे नेता आदर की हिष्ट से देखते थे और गाधीजी ने १९१५ से १६२० तक जो भाषण दिये श्रीर जो इलचले की, उनके कारण सामान्य जनता के चित्त को अपनी श्रोर श्राक्षित कर लिया था I इसी बीच में उन्होंने क्या क्या हलचले कीं, इसका हम संचीप में सिंहावलोकन करेंगे।

म॰ गाधी के जिस एक भाषण ने भारतीय जनता का ध्यान श्रद्धुत रीति से श्रपनी श्रोग श्राकृषित कर लिया, वह था फरवरी १६१६ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन-समारम के समय का उनका भाषण। इस समारम में प॰ मालवीयजी ने हिन्दुस्तान के सभी नेताश्रों श्रीर राजे-महाराजाश्रों को निमन्नण दिया था श्रीर इस समारम की शोभा के योग्य ही वहाँ उपस्थित बड़े-बड़े लोगों के माष्णों का एक ज्ञान-पन्न

<sup>\*</sup> लोकमान्य तिलक याचे चरित्र, खय्ड ३, भाग ४, गृष्ठ ५२

शुरू किया । लार्ड हार्डिंग ग्राटि बडे-बडे ग्रधिकारी वहाँ ग्राये ये ग्रीर हिन्दुस्तान के सैकड़ों उत्साही विद्यार्थी इस ज्ञानयज्ञ में श्रवस्य-मिक्त के रूप में श्रपने-श्रपने कर्तव्य का पाठ पढ़ रहे थे। ४ फरवरी को इस समारभ में सैकड़ों विद्यार्थियों, ज्ञानेक राजों-महाराजों श्रीर डॉ॰ वेसेंट ग्रादि राष्ट्रीय नेतान्नों के समस्त म॰ गाधी का सुप्रसिद्ध भाषण हुआ। डॉ॰ वेसेंट ने यह समभक्तर कि इस व्याख्यान का कुछ हिस्सा ग्रत्यन्त ज्ञोजस्वी है ग्रीर ऐसे स्पष्ट विचार कहना राजनैतिक दृष्टि से ग्रापत्तिजनक भी है भाषण के बोच में वाघा डाली, लेकिन फिर मी भाषण वैसा ही जारी रहा। डॉ॰ वेसेंट सभा-मरहप से उठकर चली गईं। उन्हीं के साथ उपस्थित राजा-महाराजा भी उठ खड़े हुए श्रीर उस दिन का यह ज्ञान-सन्न श्रध्रा ही रहा। उस माषण का महत्वपूर्ण भाग यह है:

"काग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया है। मुक्ते इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस-कमेटी श्रीर मुस्लिम लोग जनता के सामने शींग्र ही कोई कार्यक्रम रखेंगी । किन्त अपने बारे में तो मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि मेरा ध्यान इन नेताओं के कार्यों की श्रोर उतना नहीं बितना इस ह्योर है कि विद्यार्थी ह्यौर भारत की सामान्य जनता क्या करेगी। कल जो महाराज अध्यक्त थे. उन्होंने भारत की गरीबी के बारे में कहा था। ऋत्य वकाश्चों ने भी इसी बात पर वाफी कोर दिया था, लेकिन जिस भव्य महत्र मे वॉइसराय ने उद्घाटन किया था उसमें श्रापको कौनसा दृश्य दिखाई दिया १ उसमें कितनी शान. कितनी तदक-भड़क थी। पैरिस के किसी जीहरी की आँखों को लुभानेवाला जड़ जवाहरात का वह प्रदर्शन था। कीमती रत्नामूषणों से सजे इन सरदारों श्रीर देश के करोड़ों गरीजों की स्थित की मैंने तलना की । मक्ते यह अनुभव होने लगा है कि इन सरदारों से कहना पढेगा कि जब-तक श्राप इन जवाइरात को त्याग करके श्रपनी धन-दौलत को राष्ट्र की थाती समभकर न रखेंगे तबतक हिन्द्रस्तान को मिक नहीं मिलेगी। इमारे देश में ७० फीसदी किसान हैं और जैसा कि मि० हिंगिन नोथम ने कल कहा था कि खेत में त्राज की एक नाल की जगह दो नोरी बालें पैदा करने की शक्ति इन्हीं किमानों में है; लेकिन उनके

परिश्रम का सारा फल यिंट हम उनसे छीन ले या दूसरे को छीन लेने दें तो फिर यह नहीं कहा जा सकेगा कि हममें काफी स्वराज्य-भावना जाग्रत है। हमारी मुक्ति इन किसानों के ही द्वारा होगी, डॉक्टरों व वकीलों या अप्रमीर-उमरावों के द्वारा नहीं।

"इन दो-तीन दिनों में जिस कारण हृदय में उथल-पुथल मच गई है उसका श्रन्त में उल्लेख करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। श्रन्त में उल्लेख किया, इससे यह न समिक्तएगा कि इसका महत्व कम है। जब बॉइसराय बनारस की सहकों पर गुजर रहे थे तब हम सबके दिलों में चिन्ता की लहरे दौडती रहती थीं। जगह-जगह खुफिया पुलिस तैनात थी। यह देखकर मुक्ते चोट पहुँची। मन में कहा, यह श्रविश्वास क्यों १ इस तरह जीवित मृत्यु के सिककट जिन्दा रहने की श्रपेचा लाई हार्डिंग यदि मर गये तो क्या श्रिधिक सुखा न रहेंगे ? लेकिन शक्तिशाली सम्राट के प्रतिनिधि को शायट महसूस न हो। उन्हें जीवित मृत्यु के सिन्नकट जीना भी शायद ऋावश्यक मालूम हो। लेकिन यह खुफिया पुलिस हमपर लादने की जरूरत क्यों पड़ीं ? इनके कारण हमे गुस्सा श्रायेगा, मन में भू भलाइट होगी। इनके प्रति तिरस्कार भी मन मे उत्पन्न होगा, लेकिन हमें यह न भूल जाना चाहिए कि स्राज हिन्दुस्तान ऋधीर व स्रातुर हो गया है। श्रतः भारत में श्रराजकों की एक सेना तैयार हो गई है। मैं भी एक अराजक हूं, लेकिन द्सरी तरह का। अगर मैं इन अराजकों से मिल सका तो उनसे जरूर कहूँगा कि तुम्हारे अराजकतावाद के लिए भारत मे ग़ जायश नहीं है। हिन्दुस्तान को अपने विजेता पर अगर विजय पानी है तो उनका तरीका भय का एक चिह्न है। इमारा यदि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास श्रीर भरोसा है तो हम किसी से नहीं डरेंगे । राजा-महाराजाश्रों से नहीं, वाइसराय स नहीं, खुफिया पुलिस से नहीं श्रीर खुद पचम जार्ज से मं। नहीं । श्रराजकतावादियों के देश प्रेम के कारण मैं उनका सम्मान करता हूँ। श्रपने देश के लिए प्राण देने को तैयार होने के शौर्य के कारण उनका सम्मान करता हूँ , लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि हत्या करने में कौन-सी बहादुरी है १ इत्यारे की खजर क्या सम्मान - योग्य मृत्य का सुयोग्य चिह्न है १ मैं इससे इनकार करता है। ऐसे मार्ग के लिए किसी भी धर्म का आधार नहीं है।

हिन्स्तुतान की मुक्ति के लिए बंदि मुक्ते यह जरूरी लगा कि अप्रेजों का यहाँ से चला जाना चाहिए तो मैं वैसा साफ-साफ कहूँगा और मुक्ते श्राशा है कि श्रपने इस विश्वास के लिए मैं श्रपने प्राण भी देने को तैयार हो जाऊगा । मेरी राय से ऐसी मृत्यु सम्मान-योग्य मृत्यु है । वम फेंकने-वाले गुप्त षड्यन्त्र रचते हैं, प्रकट होने में डरते हैं, और पकड़े जाने पर श्रपने गलत रास्ते बानेवाले उत्साह की सबा भुगतते हैं। लोग मुक्तसे कहते हैं कि इमने ऐसा न किया होता, कुछ लोगों पर वम न फेंके होते तो बगभंग की हलचल के कारण हमे जो मिला वह न मिला होता। (डॉ॰ वेसेट-कृपा करके यह विषय समास-कीजिए।) बगाल में मि॰ लिग्रॉन की श्रध्यज्ञता में जो सभा हुई थी उत्तमें भी मैंने यही कहा था। मैं जो कह रहा हैं वह मुक्ते जरूरी मालूम होता है। फिर भी सभे इकने को कहा जायगा तो मै इक जाऊँगा। ( श्रध्यन्त की स्रोर घूमकर ) मैं स्रापनी स्राज्ञा की यह देख रहा हू। यदि श्रापको यह प्रतीत होता हो कि अपने भाषणा के द्वारा में राष्ट्र श्रीर साम्राज्य की सेवा नहीं कर रहा हूं तो मैं जरूर चुप हो जाऊँगा। ('कहे-जाइये', 'कहे जाइये', ऐसी श्रावाजे ) (श्रध्यद्या-श्रपना मतलन साफ करके किहए।) मैं अपना आशय ही स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ (फिर रुकावट) मित्रो, कृपया इस रुकावट के प्रति निन्दा न व्यक्त की बिए। डॉ॰ वेसेंट को ऐसा लग रहा है कि मुक्ते रुक जाना चाहिए। वे भारत से बहुत प्रेम रखती हैं श्लीर मै जो विचार प्रकट कर रहा हूँ वे तुम जैसे युवकों के सामने स्पष्टतया कहकर मैं गलती कर रहा हूँ यही उनका ख्याल है श्रीर इसीलिए वे रोकना चाहती हैं। लेकिन ऐसा हो तव भी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भारत में दोनों पर्चों में जो परस्पर सन्देह का वातावरण है उसे हिन्दुस्तान से निकाल डालने की मेरी इच्छा है। परस्पर प्रेम के ग्राधार पर स्थित साम्राज्य हमें चाहिए... राज्याधिकारियों से हमें जो भी कहना हो साफ-साफ छौर निडर होकर कहें और यदि इमारा कहना उन्हें बरा लगे उसका फल भोगने को भी हम तैयार रहें। लेकिन हम श्रपशब्दों का व्यवहार न करें हाँ, कई श्रिधिकारी बड़ी मगरूरी से पेश श्राते हैं. मनमानी करते हैं। वे जल्म

करते हैं भ्रीर कई बार अविवेकी भी बन जाते हैं। ऐसे कई विशेषशों का उपयोग उनके लिए किया जा सकता है। श्रीर मैं यह भी मानता ह कि कई साल भारत में रहने पर उनका कुछ श्रघ पतन भी होता है। लेकिन इससे क्या पता चलता है १ वे भारत श्राने के पहले सभ्य थे, उनका यह गुरा यहाँ ब्राने पर नष्ट हो गया तो जिम्मेटारी हमारी है। कल तक को मनुष्य श्राच्छा था वही यदि मेरे सहवास से श्राक विगढ़ जाय तो उसके लिए वह जिम्मेदार है या मै १ भारत मे श्राने पर उन्हें जो खशामद का. श्रीर कृत्रिम वातावरण मिलता है उससे उनका नैतिक श्राधःपात होता है। ऐसी स्थिति में तो इममें से भी कहवो का पतन हो जायगा । श्रपने को दोषी मानने का भी कई बार सदपयोग होता है। हमें यदि कभी स्वराज्य मिलोगा तो तभी कि जब इम उसे लोगे। हमें दान के रूप में स्वराज्य कभी भी नहीं मिलेगा। ब्रिटिश साम्राज्य श्रौर ब्रिटिश राष्ट्र का इतिहास देखिए । वे ख़ुद भले ही स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हों, लेकिन को खुद स्वतत्रता प्राप्त नहीं करते उन्हें वे कभी स्वतत्रता न हेंगे। बोश्चर-युद्ध से श्राप चाहें पाठ सीख सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व जो इस राष्ट्र के दुश्मन ये वे ही श्राज उनके मित्र हैं। (इस समय डॉ॰ वेसेंट छौर मंच पर बैठे हुए राजा-महाराजा उठकर चले गये श्रीर सभा समाप्त-हो गई।)\*

इस किस्से से अख़बारों में वाट-विवाद शुरू हो गया। जिसके कारण पाठकों का ध्यान म० गांधी की तरफ आ़कर्षित हुआ। उस समय सामान्य शिच्चित लोगों में यह चर्चा शुरू हुई कि हिन्दुस्तान में यह कोई नया राजनैतिक तत्वज्ञान आ़रहा है। डा० वेसेट ने कहा कि एक सत के नाते म० गांधी भले ही बहुत बसे हों। लेकिन राजनीति की दृष्टि से वे एक दुधमुं हे बच्चे हैं। गरम दल के लोग कोसने लगे कि इनका निःशस्त्र प्रतिकार पहले वाला बहिष्कार-योग ही है। नरम दल के कहने लगे कि इनकी आ़िंसा व राज्यिन्छा सशयातीत है इसलिए ये हमीं में से हैं। सुधारक कहने लगे कि गांधीजी भी यही कहते हैं कि हमारी गुलामी के

<sup>\*</sup> Speeches and Writings of M K Gandhi by Natesan and Co. Page 252

कारण हमों है श्रीर जबतक हमारा सुधार न होगा हमें खराज्य न मिलेगा. इसलिए गांधीजी सुधारक हैं। धर्मसुधारक कहने लगे कि महात्मा गाधी भागवत-धर्मी सन्त हैं श्रीर हमारे धर्म-सुधार का तत्व उन्हें मान्य है। सनातनी कहने लगे कि वे चातुर्वर्श्य पालनेवाले सनातनी हिन्दू हैं श्रीर कभी हुई तो इन्हीं के द्वारा भारत में धर्मराज्य की या रामराज्य की स्थापना हो सकेगी। नास्तिक कहने लगे: महातमा गांधी मानते हैं कि सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं है और सत्य ही परवहा है। इसलिए एक तरह से वे नास्तिक ही हैं, क्योंकि तत्य के सिवा और किसी ईश्वर को वे नहीं मानते। राजनैतिक संघार पहले चाहनेवाले लोग गांघीनी के जीवन की थ्रोर सकेत करके कहने लगे कि इन्होंने 'राजनैतिक सुधार पहले' यही पाठ पढाया है। क्रांतिकारी कडने लगे कि वे हैं तो एक क्रांतिकारी हीं लेकिन उस्ताटी से, पालिसी से शान्ति और अहिंसा का उपदेश कर रहे हैं। इसके विपरीत कुछ उम कहे जानेवाले व नेता समसे जाने-वाले लोग यों भी कहते कि गाधी सरकार का ही एक ख़िप्पा है। सरकार महायुद्ध के इस आपत्काल में साम्राज्य की रज्ञा के लिए उम गजनीति व क्रांतिकारी दल को नष्ट करने में इनको इस्तेमाल कर रही है। यह हमारी मडली का नहीं हो सकता। इस तरह जितने मुँह उतनी बातें लोग १६१६ -- १७ में गाधीजी के बारे में करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी इस समय पढ़े-लिखे लोगों में चर्चा का एक विषय ये श्रीर पूर्वोक्त घटना से इस चर्चा को विशेष गति जरूर मिल गई थी।

१६१६ के अन्त में महातमा गांधी का ध्यान फिजी के गिरमिटियों की हालत की तरफ गया। गिरमिटया प्रथा को अप्रेजों के लिए हिन्दुस्तानियों को नाकायदा गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा ही कहना चाहिए। १६१५ में लार्ड हार्डिंग ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर निया था कि यह प्रथा उठा दी जाय। परन्तु यह अफवाह सब जगह फैल गई कि और ५ साल तक इस प्रथा को जारी रखने का आधासन लार्ड हार्डिंग ने फिजी के गोरों को दे टिया है। इसका रहस्य प्रकट होते ही महात्माजी ने इस प्रथ को अपने हाथ में लिया और यह घोषणा कर दी कि यटि ३१ मई, १६१७ के पहले यह प्रथा बन्द न हुई तो मैं सत्याग्रह शुरू करूँ गा। तब तत्कालीन

वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने एलान किया कि १२ अप्रैल से यह प्रथा भारत-रज्ञा-कानून की रू से युद्ध चलने तक बन्द की गई है। बाद को महायुद्ध खत्म होते ही यह प्रथा बन्द कर दी गई। इस छोटी-सी विजय से महात्माजी की ओर लोगों का ध्यान और भी खिंच गया।

इसी समय महात्माजी ने चम्पारन के निलंहे गोरों के जुल्म से वहाँ के किसानों को छुडाने का ऋान्दोलन किया। लखनऊ - काग्रेस के समय इस प्रश्न की श्रोर महात्माजी का ध्यान दिलाया गया। उसके बाद अप्रैल १६१७ में महात्माजी मोतीहारी (चपारन) में जॉन के लिए जा पहुँचे । वहाँ के मैजिस्ट्रिंट ने १४४ दफा के श्रमुसार उन्हें चम्पारन जिला छोड़कर चले जाने का हक्म टिया। महात्माची ने उसे नहीं माना व अपना 'कैसर-ए-हिंद' नामक सोने का तमगा सरकार को लौटा दिया । श्रदालत में उन्होंने श्रपना श्रपराध मजूर किया श्रौर कहा कि मैं इसकी सजा भोगने को खशी से तैयार हैं। परन्तु अन्त में सरकार के आदेश से उतेपर से मुकदमा हटा लिया गया व महात्माजी तथा उनके श्रनुयायियों को उस जिले में किसानों की स्थित की जॉच व उनकी सेवा करने भी छट्टी मिली। बाद में सरकार ने भी एक बॉच-कमीशन बिठाया जिसमे महात्माजी भी एक सदस्य बनाये गये। श्रन्त को सरकार ने एक कानून बनाया जिसके द्वारा किसानों की वे सब शिकायतें, जो १०० साल से किसी भी तरह मिट नहीं रही थीं, महात्माजी की सत्याग्रह-नीति के कारण दूर हो गई। तबसे विहार-निवासी व किसान महात्माजी के बडे भक्त हो गये।

फिर जनवरी १९१८ में उन्होंने खेडा जिले के ख्रकाल के प्रश्न में हाथा डाला । अकाल रहते हुए भी वहां ख़ूट न देकर किसानों से लगान वस्त किया जा रहा था, यह देखकर उन्होंने करजन्दी का आन्दोलन शुरू किया व उसमें सफलता मिली। इससे हिन्दुस्तान के किसानों की यह विश्वास जमने लगा कि ब्रिटिश सरकार को भी, जो कि हमपर हुकूमत चलाती है, मुका देने की शिक्त गांचीजी के पास है। चपारन व खेडा में सत्याग्रह के सफल प्रयोगों को देखकर पढे-लिखे लोगों की भी यह शरपा होने लगी कि यह हमारे उद्धार का एक ऐसा साधन जरूर

है जो भारत-भूमि में उग व फल-फूल सकता है । महात्माजी का भी स्रात्मविश्वास इससे बढ़ गया।

इसके बाट ही महायुद्ध के विलिधिले में धन-बन की सहायता के लिए दिल्ली में सरकार ने एक दरबार किया। इसमे डॉ॰ वेसेंट व लो॰ तिलक को निमंत्रण न मिलने से म० गांधी ने जाने से इनकार कर दिया था । मगर बाद में बाइसराय के आग्रह से वे गये थे । उन्होंने अपना मत वहाँ साफ तौर पर जाहिर किया जिसपर लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' में सन्तोष प्रकट किया था। इस दरबार से लौटकर महात्मांकी ने बाइसराय को एक खत लिखा था, ''साम्राज्य की हिस्मेटारी में ग्रामी हमारा चचुपात भी नहीं हुआ है। भावी ब्राशा के भरोसे हम अपना काम चला रहे हैं। इस श्राशा को सफल करने का सौदा मैं करना नहीं चाहता। परन्त यह बता देना उचित होगा कि इस आशा का दूटना मानो हमारा भ्रम दूर होना ही है। हमने यदि साम्राज्य-रचा के लिए श्रपनी सेवाएँ टीं तो उसके फलस्वरूप हमे यह दिखाई पहना चाहिए कि स्वराज्य मिल गया। आपने कहा कि घरेलू भगडे निपटा लो , पर इसका अर्थ अगर यह हो कि हम हुक्मत के जोरो-जुल्म चुपचाप सहन करते रहें तो यह मानने में में असमर्थ हूं। यही नही, बल्कि इस सगठित जुल्म का प्रतिकार मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर करता रहेंगा । स्त्राप श्रधिकारियों को यह बता टेकि वे किसी शख्स पर जुल्म न करें श्रीर लोकमत का श्रधिक-ते-श्रधिक श्राटर करते हए शासन-कार्य चलावें । चपारन में बरसा के जुलमों का प्रतिकार करके मैंने ब्रिटिश न्याय की श्रेष्ठता प्रकट की है। खेडा जिले में जो जनता सरकार को शाप दे रही थी उसे श्रव यह जॅचने लगा है कि यदि हम श्रपने हक-सत्य-के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं तो वास्तविक सत्ताधारी सरकार नहीं बल्कि खट हमीं हैं। इससे उनकी कटुता त्राज दूर हो रही है और वे कहते हैं, यह सरकार लोक-दितकारी ही होगी , क्योंकि वहाँ कहीं अन्याय का प्रतिकार सविनय अवज्ञा के द्वारा किया जाता है वहा वह उसे मानती है। इस तरह चपारन व खेड़ा में मैंने ग्रपने दग से साम्राज्य की निश्चित व खास सेवा की है। इस तरह के मेरे काम को बन्द करने के लिए -मुभ्रसे बहना मानो मुभे अपना जीवन ही स्थगित करने के लिए कहना है।" इससे यह जाना जाता है कि वे महायुद्ध की विकट परिश्यित में भी जनता को अपने हकों के लिए सत्याग्रह का अवलम्बन करने की शिद्धा दे रहे थे। इससे यह बात भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है कि वे उन दिनों स्वराज्य के ग्रान्टोलन में ज्यादा हिस्सा क्यों नही ले रहे थे । वे मानते ये कि स्वराज्य का जन्म, जिस तरह का आन्टोलन उस समय हो रहा था उससे नहीं, बल्कि सत्याग्रह के वल से होगा । इसलिए वे उसमे या विलायत शिष्ट-मडल ले जाने के फेर में नहीं पढ़े। जब कांग्रेस का शिष्ट-महल विलायत गया तो वे उसके साथ न जाकर हिन्दुस्तान में सत्याप्रह का पाठ लोगों को पढाते रहे । १९१६ में महात्माजी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याप्रह का प्रयोग श्रारू किया । उस साल जनवरी मे रोलट कानून, जोकि काले कानून के नाम से पुकारा गया, भारत सरकार ने बनाया। इसका विरोध धारा-सभान्त्रों में लोक-प्रतिनिधियों ने बड़े बोरों से श्रौर असदिग्ध भाषा में किया। बल्कि भाषणों में ऐसी धमकी भी दी कि लोक-मत को ठुकराकर यदि ऐसा कानून जनता के सिर पर थोपा गया तो उसका फल सरकार को भोगना पड़ेगा । पगर सरकार ने समस्ता कि यह 'गीदर भवकी है श्रीर कानून पास कर लिया। तब २ फरवरी को महात्मा गाधी ने हिन्दुस्तान भर में सत्याग्रह का पहला शख फूंका ।

इसका श्रीगणेश ३० मार्च को इड़ताल श्रीर उपवास से होनेवाला था, परन्तु बाद को यह दिन वदलकर छुः श्रप्रैल कर दिया गया। लेकिन कुछ भूल से देहली में यह दिन ३० मार्च को ही मनाया गया। इसी दिन वहा जुलूस में पहली बार गोली चली श्रीर स्वामी अद्धानन्द गुरखों की सगीन के सामने छाती खोलकर खडे हो गये। स्वामीजी का यह सत्याग्रह सफल हुत्रा श्रीर गुरखों के हृदय में सत्यरूपी परमेश्वर जागा। घट-घट में सत्यरूपी जरमेश्वर मौजूद है श्रीर श्रानासिक की भावना से श्रात्माहृति की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह श्रात्माहृति की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह श्रात्माहृति की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह स्वत्वाग्रह की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह स्वत्वाग्रह की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह स्वत्वाग्रह की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह स्वत्वाग्रह की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह

शास्त्र या ग्रध्यात्मशास्त्र में इस सिद्धान्त के श्रपवाद नहीं हैं, यह देखकर विचारशील लोगों का विश्वास इस सिद्धान्त पर अधिक हृद्ध हुआ। दिल्ली में गोलो चलने की खबर सनकर महात्माबी उम तरफ को चल पड़े। उन्हें कोसी स्टेशन पर रोक लिका गया और पनाव व दिल्लो प्रान्त में जाने की मनाही कर दी गई। बब गाधीबी ने उसे नही माना तो उन्हें गिरफ्तार करके ११ अप्रैल को बम्बई लाकर छोड़ दिया गया । ६ अप्रैल को सारे हिन्द्रस्तान के कस्वे-करवे में, हड़ताल, उपवास, प्रार्थना, जुलूस, सभा श्राठि हुई । जगह-जगह सत्याग्रह मडल कायम हुए, गैरकानूनी साहित्य प्रकाशित किया गया और जिना डिक्तेरेशन दिये अखगर निकालने का निश्चय महात्माची ने किया। 'सत्याग्रही' नामक श्रखवार निकाला गया श्रीर गाधीजी के वे पुराने लेख को राबद्रोहात्मक करार दिये गये थे फिर से छापकर बॉटे गये। इघर लोगों में ऐसा जोश बढ़ रहा था श्रीर उधर एकाएक उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर लोग श्रापे से बाहर हो गये श्रीर जगह जगह टगे, श्रमें जो के खून, लूटमार, श्राग, रेल की पटरी और तार उलाइना ग्राटि अनेक प्रकार के उपद्वों की भीवण लहर फैल गई। महात्माजी जब वनई लाये गये तो वहाँ दगा चालू था। उन्होंने उसे शान्त किया । अन्त को उपद्रव रोकने के लिए उन्होंने ३ दिन का उपवास किया । फिर १८ अप्रैल को आवश्यक शान्तिमय वातावरण के ग्रभाव में यह ग्रान्दोलन ग्रानिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा । इन्हीं दिनों पजान में भी जहग-जगह दगे हुए । फीजी कानून जारी कर दिया गया। १५ अप्रैल को अमृतसर के जिल्यावाला दाग में २० हजार लोगों की भीड पर मशीन गन से गोलियाँ चलाई गई श्रीर लोगों पर श्रबहट जुल्म श्रीर वेइजती की गई। सरकारी गिनती के अनुसार ४०० लोग मरे श्रीर १००२ घायल हुए । इनमे हिन्दू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष-बालक बृद्ध सभी ये । जिल्मियों को वैसे ही मुद्दी के साथ विना किसी उपचार के रात भर रहना पडा। यह आसरी कारड जब प्रकट हुआ और हैटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तब महात्मा गाधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ असहयोग-युद्ध ठान दिया। लो॰ तिलक इन दिनों विलायत ये । वे हिन्दस्तान लौटे और बम्बई की सभा में

उन्होंने कहा, 'सुमें अफसोस इतना ही है कि रोलट बिल के खिलाफ बब गांघीजी ने सत्याग्रह शुरू किया तब उसमें सम्मिलत होने के लिए में हिन्दुस्तान में मौजूद नहीं था। शिष्ट-मडल का परियाम आशाजनक नहीं हैं इसिलिए स्वराज्य का आन्दोलन जोरों से करते रहना चाहिए।' उनके इस भाषण का हमारे ख्याल में यही अर्थ निकलता है कि उनकी राय में स्वराज्य शिष्टमडलों के द्वारा नहीं बल्कि सत्याग्रह के ही द्वारा मिल सकता था।

इसके बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें महाता-जी के आग्रह से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लोगों की तरफ से हुए उपद्रव की निन्दा की गई थी। इसे पेश करते हुए महात्माजों ने कहा— 'हमारी भावी सफलता की कु जी इसी में है कि इस इस प्रस्ताव के मूलभूत सत्य को इदय से स्वीकार करे व उसपर अमल करें। यदि इस उस शाश्वत सत्य को न समभ्तेगे तो इस असफल हुए विना न रहेंगे। सरकार यदि पागल हो गई तो लोग भी उसके साथ पागल हो गये। पागलपन का जवाब पागलपन से नहीं बल्कि समभ्तदारी से दीजिए, जिससे सारी स्थिति आपके काजू में आ जाय।' महात्माजों के इस प्रस्ताव को मजूर करना मानो उनके सत्याग्रह के धरातल और सिडान्त को मान लेना था। यह स्वीकार कर लेना था कि इमारी राजनीति का अब आगे सत्याग्रह के सिवा दूसरा अधिष्ठान मानना सम्भवीय नहीं है और इस अधिष्ठान को कायम करना है तो 'जैसे के साथ तैना' की नीति नहीं बल्कि 'पागलपन का जवाब समभ्तदारी से देने' की नीति और सिद्धान्त के अस्तरार चलना होगा।

श्रमृतसर-काग्रेस के पहले, नवम्बर १६१६ में, देहली मे श्र० भा० खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई थी । उसमें खिलाफत के मामले में न्याय न हुआ तो महारमांची की सलाह से श्रसहयोग करने का प्रस्ताव पास हो चुका था । अर्थात् महारमांची पहले से ही श्रसहयोग-समाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जबतक पंजाब व खिलाफत के विषय में सरकार अपनी नीति की घोषणा साफ तौर पर न कर दे तबतक लडाई का बिगुल बजाना उन्हें ठीक न जंचता था। श्रन्त को जंब सरकार की न्त्रोर से पूरी निराशा मिली तब उन्होंने स्पष्ट रूप से असहयोग की घोषणा कर दो ।

जब पिछले महायुद्ध मे तुर्किस्तान के खिलाफ हिन्दुस्तान के मुसल-मानों के लड़ने का स्वाल पैटा हुआ तब उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मुसलमानों के धर्म-होत्रों पर से खलीफा की सत्ता नष्ट नहीं की जायगी, लेकिन वे वायदे तोह दिये गये । अतः खिलाफत के मसले में म॰ गाधी, लो॰ तिलक व लाला लाजपतराय तीनों एकमत के थे। तीनों को यही लगता था कि बन ब्रिटिश सरकार ने मसलमानों को दिये सब वचन तोड़ दिये, उनके साथ विश्वासघात किया तो प्रत्येक हिन्द का क्तेंव्य है कि इस समय मुसलमानों का साथ दे । प्रश्न यह था कि मसलमानों का साथ देकर ब्रिटिश साम्राज्य से लडा जाय और इस न्तरह हिन्दुस्तान की आजाटी फिर हासिल की जाय, या इस भय से कि हमें ब्राजादी मिलने पर सम्भवतः मुसलमान सिरजोर हो जायैंगे ब्रौर श्रपनी हुकुमत कायम कर लेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के गलाम ही बने रहें ? ऐसे समय लोकमान्य व गांधीजी ने यही उत्तर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना ही प्रत्येक रावनीतिश व देशभक्त हिन्द का पवित्र कर्तव्य है । काग्रेस डिमोक्रेटिक पत्त् के बोबगा-पत्र में तिलक ने कहा- मुसलमानो की इस माग का कि इमारी धार्मिक भावना व करान की शरीयत के मुताबिक खिलाफत का मसला इल होना चाहिए. यह दल समर्थन करता है। लालाजी ने कलकत्ते में कांग्रेस के म्राध्यत-पद से दिये श्रपने भाषण में बहुत खूबी से यह बताया है कि महज राजनैतिक व राष्ट्रीय दृष्टि से भी इस समय मुसलमानों का साथ देना हमारा क्तंन्य है । पश्चिमी एशिया के साथ मुस्लिम राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने की कैसी चाल अग्रेज व फासीसी राजनेता चल रहे हैं, श्रीर यदि यह सफल हुई तो ईरान, श्ररत, मेसोपोटेमिया, वलिक श्रफ्तानिस्तान में से भी मुसलमान फीज लाकर अग्रेज किस तरह हमारी गुलामी को श्रमिट बना सकेंगे, यह उन्होंने बहुत श्रच्छी तरह दिखाया । यदि ये तीनों इस नाति को ऋगीकार न करते तो राष्ट्रद्रोही व व्यवहार-शन्य राजनैतिक नेता सावित हुए होते । महात्मा गार्थी ने साफ-साफ

कह दिया कि मैं मुसलमानों की तरह अग्रेजों का भी टोस्त हूँ, लेकिन अगर यह सवाल आया कि मुक्ते अग्रेज व मुसलमान टो में से किसी एक की दोस्ती छोड़ नी पड़े तो मैं अग्रेजों की दोस्ती छोड़ दूगा और अपने राष्ट्र-वन्धुओं के नाते मुसलमानों का साथ दूगा तथा उनकी तरफ से अग्रेजों से लड़्र्या। इस लड़ाई में धर्म के तौर पर नहीं किंतु नीति के तौर पर अहिंसा को मानना मुसलमानों ने मन्त्र किया था। १० मार्च १६२० को असहयोग की जो पहली घोषणा प्रकाशित हुई उसमें गाधीजी कहते हैं:

"ग्रगर हमारी मागे मजूर न की गई तो हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में दो शब्द लिखता हूं। गुप्त या प्रकट रूप से सशस्त्र युद्ध करना एक जंगली तरीका है। स्त्राज वह स्रव्यावहारिक है, इसलिए उसे छोड़ देना उचित है। यदि मै सबको यह समभा सकूँ कि यह तरीका हमेशा के लिए अनिष्ट है तो हमारी सब मागे बहुत जल्दी पूरी हो नायें। को व्यक्ति या राष्ट्र हिसा को छोड़ देता है उसमें इतना वल आ जाता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता । परन्त अब तो मैं अव्यवहार्यता व निष्फलता के स्राधार पर हिंसा का विरोध कर रहा हूँ । हमारे सामने एक रास्ता है, असहयोग । वह सीघा व साफ मार्ग है । हिंसात्मक न होने से वह कारगर भी उतना ही होगा । सहयोग से जब अधःपात व श्रपमान होने लगता है या इमारी घार्मिक मावनात्रों को चोट पहुँचती है, तब श्रमहयोग कर्तव्य हो जाता है। जिन हकों को मुसलमान श्रपनी जान से भी ज्यादा प्यारा समऋते हैं उनके अपहरण को हम चुपचाप सह लेंगे, ऐसा ख्याल इंग्लैंड न बना सकेगा श्रीर इसलिए, इम पूरा श्रसह-योग अपन में ला सर्केंगे । जिन्हें पद-पद्वियाँ, तगमे मिले हों वे उन्हें क्लोड टें। क्लोटी-क्लोटी सरकारी नौकरियाँ भी क्लोड दी बायें। हाँ, खानगी नौकरियों का समावेश असहयोग में नहीं होता । जो असहयोग न करें उनका सामाजिक बहिष्कार करना ठीक नहीं । स्वयंप्रेरित श्रसहयोग ही जनता की भावना व असन्तोष की कसौटी है। सैनिकों को फौजी नौकरी छोड़ने के लिए कहना असामयिक है। वह पहली नही आखिरी सीढी है। जब वाइसराय, भारत मत्री, प्रधान मत्री कोई भी हमें दाद न देंगे

तभी हमें उस सीढ़ी पर पॉव रखने का ऋषिकार होगा। ऋसहयोग का एक-एक कदम हमें बहुत सोच-विचार कर उठाना होगा। ऋत्यन्त प्रखर वातावरण में भी हमें ऋात्मस्यम रखना होगा इसलिए हमें ऋाहिस्ते कटम ही चलना होगा।"

इस घोपखापत्र में ऋसहयोग-सम्राम का सारा कार्यक्रम बीज-रूप में ऋा जाता है। कोई भी सरकार मुल्की व फीजी व्यवस्था में प्रजा के सहयोग के विना एक कटम नहीं चल सकती और प्रजा द्वारा घोषित असहयोग में यदि मल्की व फीजी अफसर एव नौकर शामिल हो गये तो फिर जनता जिस राज्य को नहीं चाहती यह नहीं टिक सकता श्रीर उसकी जगह नवीन राज्य की स्थापना हो जाती है। नि शस्त्र राज्यकाति की यह तात्विक उपपत्ति है। वह इस उद्धरण में दी गई है। जनतक देश नी जनता में यह ज्ञात्मविश्वास नहीं पैदा होता कि हम ज्ञपने सगटन के वल पर अपना राज्य चला लेंगे और देश में अवाधन्वी न होने देते हुए शान्ति स्थापित कर सकेंगे तबतक प्रस्थापित राजसत्ता की पुलिस व फौजी महकमे के लोगों को असहयोग के लिए न पुकारना चाहिए ; क्योंकि उसके ग्रभाव में यादवी-यहकलह व ग्रराजकता फैलने की व जनतत्र की शान्ति के बजाय सैनिकवाद व तानशाही की मनमानी चल निकलती है, निससे विदेशी सत्ता को लाभ मिलेगा व शान्तिमय कान्ति सफल न होगी। इसीलिए गाधीजी ने इस घोपणायत्र में कहा है कि सैनिक श्रसहयोग विलक्त श्राखिरा सीढी है।

इसके बाट, खिलाफत, पजान व स्वराज्य के बारे में सरकार की तरफ से पूर्ण निराश हो जाने पर महात्माजी ने १ अगस्त १६२० को असहयोग-युद्ध की दुदुभी नजा दी और कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उसपर अपनी मुहर-छाप लगा दी। असहयोग का कार्यक्रम इस प्रकार वनाया गया:

- (१) उपाधियाँ व तमगे-बिल्ले लौटा देना,
- (२) सरकारी दरबार, उत्सव ऋादि समारमों से ऋसहयोग,
- (३) सरकारी व श्रद्ध सरकारी पाठशालाओं का बहिष्कार व उनकी जगह राष्ट्रीय शालाओं की स्थापना,

- (४) श्रदालतों का बहिष्कार व पचायतों की स्थापना,
- (५) मेलोपोटेमिया के लिए सैन्य भरती व मुल्की नौकरियों का बहिष्कार,
  - (६) घारा-सभाश्रों का व मतदान का वहिष्कार,
  - (७) विदेशी माल का बहिष्कार।

इसमें देशवन्धुदास ख्रादि कुछ नेताओं ने धारासभा के बहिष्कार का तत्वतः विरोध किया था, लेकिन अन्त में महात्मा गाँधी का प्रस्ताव बहुत बढ़े बहुमत से पास हुआ। तभी से काग्रेस ने महात्माजी के सत्याग्रह की दीजा ली व अन्त तक वह उनके नेतृत्व में स्वराज्य की लड़ाई लड़ती रही।

सन् १६२० के अन्त में नवीन धारासमाओं का पहला चुनाव हुआ बिसके विश्वकार में सब नेताओं ने पूरा सहयोग दिया। यह असहयोग-समाम की पहली चढ़ाई थी। देशवन्सु व नेहरूजी ने वकालत छोड़ दी व अदालतों का बहिष्कार किया। नागपुर-कांग्रेस ने भी इस कार्यक्रम को मजूर किया। तबसे १६२२ में महात्माची को राक्षद्रोह में छः सल की सजा देने के समय तक, महाराष्ट्र के केलकर-पद्ध को छोड़कर, किसी भी राष्ट्रीय नेता ने इस कार्य में बेसुरा राग नहीं अलापा और न कोई विक्र पैदा किया।

१६२० में काग्रेस ने अपने पुराने ध्येय—श्रीपनिवेशिक स्वराज्य वैध मार्गों से—को बदलकर 'उचित व शान्तिमय साधन से स्वराज्य-प्राप्ति' कर दिया । बहिष्कार-योग की पहलेवाली दूरी हुई श्रु खला फिर श्रसहयोग-योग के रूप में जुड गई । इसी तरह लोकमान्य प्रभृति राष्ट्रीय नेताश्रों का यह श्राग्रह कि स्वतन्त्रतावादी दल को काग्रे म में सम्मानपूर्वक श्राने की सुविधा रहे, महारमाजी ने पूरा किया व काग्रे स में स्वातन्त्रयवादी शान्तिमय वीरों की शक्ति का सचय किया । सूरत में लोकमान्य ने जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नरम दल वालों से मगड़ा किया या वह १६२० में महारमाजी ने पूरा कर दिया ।

नवंबर १६२० में सरकार ने इस आन्दोलन के विषय में श्रपनी नीति घोषित की। कहा कि आन्दोलन के मूल प्रशोताओं ने को उसकी सीमाएँ बॉघ दी हैं उन्हें लाघकर को हिंसा को उस्ते बना देंगे या पुलिस

## भारतीय सत्याग्रह-समाम

अयया फीन की राजमिक्त कम करने की केशिश करेंगे उन्हीं पर कान्ती कारवाई की जाय, ऐसी हिदायत प्रातीय सरकारों को दो गई हैं। उस समय सरकार ने शायद यह सोना होगा कि लोगों की सहानुमृति के अभाव में असहयोग की यह हलचल अपनी मीत आप ही मर जायगी। लेकिन इसका वल जैसे-जैसे बहने लगा वैसे-वैसे यह दील पढने लगा कि सरकार अपनी इस नीति पर कायम न रह सकेगी व दमन पर उताक हो जायगी। इस समय लार्ड चेग्सफर्ड चले गये ये श्रीर लार्ड रीडिंग का टौर शुरू ही हुआ था।

3१ मार्च व १ ख्रप्रैल को वेजवाडा में कामेस की कार्यसमिति व महासिनित की बैठकें हुई जिनमें यह तय हुआ कि तिलक स्वराज्य कड़ के लिए १ करोड रुपया जमा किया जाय, २० लाख चरखे चलाये जाय, रासक्लोरी मिटाई जाय व पचायतें स्थापित की जायें । इन्हीं दिनो सरकार ने बाव्या फीजदारी की १४४ व १०८ घाराख्रों के अनुसार मापणवन्दी, र्मावन्टी, जलूव-बन्टी, जमानतें तलब करना आदि नागरिक स्वतन्तताओं पर कुठाराधात करनेवाली दमन-नीति शुरू कर टी थी। लेकिन कार्य-समिति ने इन हुकमों को तबतक तोष्टने की मनाही कर टी थी जनतक कान्त-सम की नीवत न आ जाय।

मई १६२१ में मालवीयनी की मध्यस्थता से लार्ड शीहंग व गाणीनी की अलाकात हुई। उसमें, ऐसा मालूम होता है कि लार्ड शीहंग ने महास्मानी को यह आश्चासन दिया था कि जनतक आन्टोलन ग्राहिंग की मर्यादा के अन्दर रहेगा तनतक नागरिकता के मूलभूत अधिकारों पर महार करके दमननीति अगीकार नहीं की जायगी। इचर महास्मानी ने भी उन्हें यह जताया होगा कि में अहिसासक नीति के नारे में बहुत सावधान हूँ और यह सावित करने के लिए उन्होंने कहा होगा कि अली माइयों के भाषणों में ऐसे उद्गार होंगे जिनसे हिंचा को मोत्साहन मिलता होगा। वो उसके लिए उनसे खेद प्रदर्शित करावेंगे, क्योंकि उस सुलावात के बाद ही अली-बन्धुओं की तरफ से एक विश्वित प्रकाशित हुई थी जिसमे उन्होंने अपने माएगों के कुछ अशों पर खेट प्रदर्शित किया या और श्रहिंग-नीति पर फिर अपना विश्वास प्रकट किया या। कहना

न होगा कि यह सब महारमाजी की सलाह से ही हुआ होगा। इसके बाद सितम्बर तक सरकार ने दमन-नीति का खास तौर पर अवलम्बन नहीं किया, मगर बाद में अवली-माइयों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यह टमन-नीति का श्रीगणेश था। इस समय तक तिलक स्वराज्य-फरह पूरा हो चुका था। २० लाख चरले चलाने का संकल्प पूरा होकर खाटो का काम जोरों से शुरू हो गया था। जुलाई सन् १६२१ के अन्त में महासमिति की जो बैठक बंबई में हुई उसमें यह प्रस्ताव हुआ कि जिस सरकार ने बहु-सज्यक भारतीय प्रजा का पृष्ठपोषण व विश्वास को दिया है उसकी मुल्की व फौजी नौकरी छोड देने का अर्थात् असहयोग की सलाह देने का प्रत्येक नागरिक का मूलमृत अधिकार है। 'अकारा' की दुकीं सरकार से ब्रिटिश सरकार की लडाई छिड़ जाने की आश्वाका थी, इसलिए एक यह भी प्रस्ताव किया गया कि इसमें हिन्दुस्तानी सैनिक ब्रिटिश सरकार से सहयोग न करें। इसके फौरन बाट ही चारों ओर टमन-नीति का टौर-दौरा हो गया जिसके पहले शिकार अर्ली-भाई हुए।

कराची की खिलाफत-परिपद् में प्र जुलाई को मौ॰ मुहम्मद श्रली ने पूर्वोक्त प्रस्ताव की नीति के अनुसार माध्या दिया व उसमें बताया कि हिन्दुस्तान में कानून-भग का आन्दोलन शुरू करके अहमटाबाद-काग्रेस के समय हम स्वतंत्रता का कराडा खडा करेंगे। शौकत श्रली ने भी इसी आश्रय का भाषणा दिया था। इन्हीं के निष्ट मुकटमा चलाया गया था। इस तरह सितम्बर से सरकार व काग्रेस की खुलमखुला लडाई शुरू हो गई। १७ नवम्बर को इन्लैंड के युवराज बबई उतरे। वे जहाँ-जहाँ गये वहाँ हडताल, विरोध-प्रदर्शक समाएँ व जलूस तथा विलाधती कपडों की होलियाँ— ये प्रदर्शन होने लगे। जिस दिन वे वबई उतरे, उस दिन सारे हिन्दुस्तान में इडताल रक्खी गई थी। किन्तु बबई में उस समय टंगे व खून-खराबी हो गई। तब महात्माजी ने ५ दिन का उपवास करके १-२ दिन में ही शान्ति स्थापत की थी।

युवराज-स्वागत के इस बहिष्कार में काग्रेस व खिलाफत कमेटी मिलकर काम कर रही थी। इन्होंने जगह-जगह स्वयसेवक दल बनाये थे। २५ दिसम्बर को युवराज कलकत्ता पहुँचने वाले थे। वाइसराय भी

वहीं रहते थे। इससे उस दिन की हहताल को बड़ा महत्त्व मिला था। लार्ड रीडिंग की यह प्रवल उत्करठा थी कि हर तरह ऐसा प्रयत्न किया जाय जिससे हड़ताल न होने पावे व स्वागत-सत्कार ठाट-बाठ से हो जाय । इसके लिए उन्होंने कठोर दमन-नीति का सहारा लिया व स्वय-सेवक टलों को गैर-कानूनी करार दे दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने इन हक्यों को न मानकर स्वयसेवक दलों में भठीं होने की हलचल तेजी से शरू की । इस सत्याग्रह में देशवन्यदास, प॰ मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय श्रादि बहतेरे राष्ट्रीय नेता जेलों में चले गये व सत्याप्रही कैदियों की सख्या २०-२५ इजार तक पहुँच गई। तब भी इस लहर को रोक सकने का कोई लच्चणा लार्ड रोडिंग को नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने कहा था-"मेरी समक्त मे नही ख्राता कि हिन्दुस्तान मे कैसे व क्यों इनारों लोग एक-एक करके जेल चले जा रहे हैं। इस श्रान्दोलन को कैसे रोका वाय १ मैं वसी उल्राप्त व असमजस में पड़ गया हूँ।" यह दृश्य देखकर इंबर्ड के तत्कालीन गवर्नर कार्क लायड ने खानगी तौर पर कहा था कि यदि गाधीशी ने खुद-ब-खुट इस आन्दोलन को १६२१ में बन्द न कर दिया होता तो वह सफलता के बिलकुल नजदीक ही पहेंच गया था। इससे इस बात का अन्दाब हो सकता है कि उस समय श्रान्दोलन कितना प्रखर व दुर्घर्ष हो गया था। जब लार्ड रीडिंग ने यह देखा कि हमारे टमन-चक्र से आन्टोलन बन्द नहीं हुआ तो उन्होंने २५ दिसवर के युवराज के आगमन-दिवस के पहले महात्मा गांधी से हो तके तो समभौता करने की कोशिश शरू की ।

१६२१ के अन्त में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उन्हीं दिनों यहाँ समभौते की बातचीत होने लगी। उसकी शातें इस प्रकार थीं स्वयाग्रह बन्द किया जाय, सत्याग्रहों कैटी छोड़ दिये जायें और सवैपच्चीय नेताओं की एक परिषद् बुलाकर स्वराज्य के प्रभ पर विचार किया जाय। परन्तु लार्ड रीडिंग इस बात पर श्रइ गये कि कराची परिषद् के बाद खिलाफत-आन्दोलन में जिन नेताओं को जेल मेजा गया है, उन्हें न छोड़ा जाय। अन्त को इसके विषय में भी उन्होंने कुछ समभौता कर लिया था, खेकिन कहते हैं कि इस बारे में महारमाजी का

तार द्वारा उत्तर उन्हें देर से मिला जिससे यह प्रकरण वहीं समाप्त हों गया। मगर ऐसा मालूम होता है कि इस समभौते को गरन सिर्फ इतनी ही थी कि किसी तरह युवराज के स्वागत के वहिष्कार को टलवा दिया जाय । इसीलिए वह मौका निकल जाने पर लार्ड रोडिंग ने उन्हीं शतों पर समभौता करने से साफ इनकार कर दिया । तत्र महात्माजी ने १ फरवरी १६२२ को वाइसराय को आखिरी चेतावनी का एक पत्र मेज-कर लिखा कि दमन-नीति को बन्द करके अब मी नागरिक स्वतन्नता का सटैंब के लिए आश्वासन दे दीजिए, नहीं तो मैं बारडोली ताल्लके से करवन्दी का भ्रान्दोलन शुरू करूँगा। वाइसराय का तुरन्त इनकार श्रा गया । इसके पहले ही श्राहमदाबाद-कांग्रेस ने महात्माजी को डिक्टेटर-सर्वाधिकारी-जना टिया या ऋौर मारे हिन्दुस्तान की आँखें बारडोली के श्रपूर्व शान्ति-समाम की त्रोर लग रही थी। इतने ही में महात्माबी को तार द्वारा खबर मिली कि ५ फरवरी को चौरी-चौरा ( युक्तप्रान्त ) में कांग्रेसी बलून के लोगों ने पुलिस के २१ सिपाहियों व १ थानेदार का पीछा करके उन्हें थाना चौकी में शरण लेने पर मबबर किया व ग्राबिर में उस चौकी में आग लगा दी जिससे ने जलकर खाक हो गये। इनके पहले भी बम्बई, मालेगॉव श्राटि में छोटे-बडे दगे हो चुके थे व मलाबार में तो मोपलो का खासा उत्पात ही हो गया था। इसपर महात्मा गाधी इन दगों को निन्दा करके ही रह गये थे श्रीर उपवास के द्वारा उनका प्रायश्चित्त करके ज्ञान्दोलन को चलने दिया था। परन्त चौरीचौरा के हत्याकाराड की खबर सुनकर उनकी घारणा हुई कि ग्राभी ग्राहिंसा का मर्म कांग्रेसवाले समके नहीं हैं। ऐसी दशा में यदि करवन्दी का आन्दोलन जारी रखा जायगा तो जगइ-जगह हिंसा-काएड व सैनिक शासन शरू हो जायगा और यह प्रयोग श्रसफल ही रहेगा। यह सोचकर उन्होंने बारडोली की लंबाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी। १२ फरवरी को कार्यसमिति की बैठक बारडोली में हुई जिसमें कानून-भग व आजा-भग स्थगित किया गया व काग्रेस के सदस्य बढ़ाना, चरखों का प्रचार करना, राष्ट्रीय शिक्तग्र-सस्थाएँ व पचायतें स्थापित करना, शराबखोरी मिटाना, श्रस्प्रश्यता-निवारण व हिन्द-मुसलमान एकता के लिए प्रयत्न करने का

विधायक कार्यक्रम मज्र हुन्ना। इसके बाद २४-२६ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की बैठक हुई व महात्माजी की इस नीति को उसका समर्थन प्राप्त हुन्ना। लेकिन इसमें स्थान-विशेष व प्रश्न-विशेष के लिए व्यक्तिगत सत्याप्रह करने की इजाजत प्रान्तिक समितियों को दे दो गई थी। इस तरह निःशस्त्र कान्ति का पहला सत्याप्रही धावा १ वर्ष ५ महोने के बाद श्रनिश्चित काल के लिए स्थगित हुग्रा। परन्तु इससे काग्रेस की श्रमह्योग-नीति पर श्रमर नहीं पड़ा, बल्कि इसके द्वारा शान्ति-मय श्रमहयोग व सत्याप्रह श्रर्थात् निःशस्त्र कान्ति ही हमारी नीति का वास्तविक बल है, यह विश्वास श्रिषक हट हुन्जा।

श्रमहयोग का श्राकामक कार्यक्रम बन्द करके सिर्फ विधायक व सगठनात्मक जन-सेवा का कार्यक्रम कांग्रेस के सामने रखने से देश में अनेक मतमेट होने लगे व महात्माजी पर कांग्रेस के अनेक नेता तहर-तरह से हमले करने लगे। ऐसा मालम पड़ने लगा मानो सरकार के प्रति बगावत करने की भावना कुछ समय के लिए ठएडी पड गई व श्रापस के रगडों-सगडों के रूप में प्रकट होने लगी। इतने ही में महारमा गांधी की गिरफ्तारी की अफवाहें उडने लगीं। तब ६ मार्च के 'यग इरिडया' में महात्माजो ने एक लेख लिखा—'श्रगर में पकड़ा गया'। उसमे उन्होंने काग्रेस-कार्यकर्जाश्रों को यही उपदेश दिया कि वे खादी, राष्ट्रीय शिचा, हिन्द-मुसलमान-एकता, अस्प्रश्यता-निवारण आदि विधायक कार्य करते रहें श्रीर श्रहिंसा-त्रत का पूरा-पूरा पालन करें। १३ मार्च को महात्मानी राजदोह के अभियोग में गिरफ्तार हुए भीर अहमदाबाद के टौरा नज मि॰ ब्रमफील्ड के इजलास में उनका मुकदमा चला। १८ मार्च को महात्माओं ने श्रदालत में श्रपना लिखित बयान पेश किया। इसमें उन्होंने विस्तार के साथ यह बताया है कि दिल्ला अफ्रोका में उनका सार्वजितक जीवन कैसे शुरू हुआ, सत्याग्रह करते हुए भी वहाँ कैसे साम्राज्य-निष्ठ रहे, फिर रोलट कानून, बलियावाला बाग, खिनाफत श्रादि कारहों से उनकी साम्राज्य-भक्ति को कैसे ठेस लगी, हिन्दुस्तान में कानून-स्थापित सरकार किस तरह जनता को चूसने की नीति पर चल रही है, यहाँ देशभिक्त ही किस प्रकार श्रपराध बना दिया गया है, लोग

कैसे भयभीत व पौरुषहीन हो गये हैं और १२४ (अ) किस तरह दमन-कारी धाराख्रों की तरी बन गई है। फिर कहते हैं, 'मुक्ते खुशी है कि नागरिक स्वातन्त्र्य का गला घोंटनेवाले कानूनों के सिरताज १२४ (ग्र) धारा के अनुसार मुक्तपर अभियोग लगाया गया। प्रेम कानून के द्वारा न तो पैटा किया जा सकता है, न कानून से उसका नियमन ही हो सकता है। किसी भी व्यक्ति या सस्या के प्रति श्रसन्तीय प्रकट करने की छुट्टी तबतक होनी चाहिए जबतक हिंसा को प्रोत्साहन न दिया जाय या ऐसा इरादा न हो । परन्तु भाई शकरलाल पर व सुभापर जो उफा लगाई गई हैं उसके अनुमार तो असन्तोष का प्रचार करना भी अपराध है। इस दफा की रूसे जो सुकटमे चलाये गये हैं उनमें से कइयों पर मैंने गौर किया है श्रौर मैं जानता हूँ कि इनके श्रनुसार भारत के कई श्रत्यन्त लोकप्रिय देश-भक्तों को सजाएँ हुई हैं। इसलिए इस धारा के मुताबिक मुकदमा चलाया जाना मै अपने लिए गौरव की ही बात समऋता हूँ। मैंने बहुत थोडे में बता दिया है कि मेरे श्रयन्तोष का कारण क्या है। किसी भी अधिकारी या खद राजा के प्रति मेरे मन में किसी तरह की व्यक्तिगत घुणा या द्वेष नहीं है , लेकिन जिस शासन - पद्धति द्वारा अवतक लोगों का श्रभूतपूर्व श्रहित हुआ है उसके प्रति श्रसन्तोष रखना मै एक सद्गुण मानता हूँ। इसलिए इस प्रणाली के प्रति प्रीति रखना मैं पाप समसता हूँ।.. मेरी नाकिस राय है कि 'सत्' से सहयोग करना जितना कर्तव्य है उतना ही 'श्रसत्' से श्रसहयोग करना भी है। मगर श्रवतक न्याय-कत्तीत्रों का को प्रतिकार किया जाता था वह हिंसायुक्त होता था। लेकिन मै अपने देशबन्धुओं को यह बता रहा हूँ कि हिंसात्मक प्रतिकार से अनिष्ट ही अधिक होता है और पूर्ण अहिंसा के द्वारा ही 'असत्' से सफल असहयोग किया जा सकता है। इसलिए भले ही कानून की दृष्टि से मेरा यह कार्य जान-जूमकर किया हुआ श्रपराध दिखाई देता हो, लेकिन मुक्ते वह नागरिक का श्रेष्ठ कर्तव्य मासित होता है श्रीर इसके लिए मैं बड़ी खुशी से भारी-से-भारी सजा भोगने को तैयार हूँ। श्रापको यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि जिस कानून के अनुसार कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपपर है वह अन्याय-युक्त है तो आपके सामने अपने पद से इस्तीफा दे देने व 'असत्' से असहयोग करने का, अथवा आपका यह खयाल हो कि जिस शासन-पद्धित को चलाने में आप सहायता कर रहे हैं वह या यह कानून न्यायोचित व बनहितकारी हैं और इसलिए मेरा यह कार्य जनहित के प्रतिकृत्त है तो मुक्ते अधिक से-अधिक सजा देने का-दो में से कोई एक मार्ग-न्यायाधीश व असेसर साहवान, खुला है।' कहना नहीं होगा कि न्यायाधीश ने दूसरे ही मार्ग का अवलम्बन करके महात्मावी को छु, साल की सजा ठोकी व लोकमान्य की परपरा चालू रखने का प्रमाख-पत्र उन्हें दिया। अपने फैसले में उन्होंने गाधीकी की प्रशासा की और कहा कि आपको सजा सुनाते हुए मुक्ते बड़ा दुःल हो रहा है। उन्होंने लोकमान्य के मुकदमे का भी उल्लेख किया। मारत-वासियों के हृदय ने इस बात को फीरन ही ग्रहण कर लिया व लोकमान्य के दिवगत हो जाने से खाली हुए अपने हृदय-सिहासन पर जिस विभूति की उन्होंने स्थापना की थी, उसकी महत्ता के प्रति उनकी अद्धा अधिक हु हुई।

सितम्बर १६२० में जब महात्माजी ने काग्रेस के सामने श्रमह्योग-स्त्राम की योजना रक्खी तब उन्होंने कहा था कि यदि कार्यकम पूरा हो जाय तो एक साल में हमें स्वराज्य मिल जायगा। उसके वाद कोई बेट साल तक उस कार्यक्रम को पूरा करने में श्रपना व नितना श्रोर उत्पन्न हो सका वह सारा बौदिक व श्रात्मिक बल खर्च करके उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रक्खी। परन्तु वह बल स्वराज्य-प्राप्ति के लिए काफी नहीं साबित हुआ। यह सच हो, तो भी, काग्रेस का इस मार्ग में हुट विश्वास होना, व पहले जो वह महज प्रस्ताव पास करनेवाली दुवल सस्या थी उसकी जगह तब्दील होकर उसको साल भर तक श्रख्याद कार्य करनेवाली व प्रस्थापित राजसत्ता से सग्डित लडाई लड़नेवाली क्रान्तिकारी सस्था बनाना यह चमत्कार कोई मामूली बात नहीं है। देशवन्युहास, प० मोती लालजी नेहरू, हा० राजेन्द्र प्रसाट जैसे प्रख्यात वकील-वैरिस्टरों का श्रपनी सारी बुद्धि व शक्ति देश-सेवा में फोककर फकीर बन जाना व सेंकड़ों मामूली वकीलों व उत्साही युवक विद्यार्थियों का श्राजन्म देश-सेवा का, वत ले लेना कोई ऐसी-वैसी वात नहीं थी। हजारों लोगों हारा खुले श्राम कानून-भग करने से देश में जो प्रतिकार की एक जनरदस्त लहर उठी, दमन-चक के द्वारा उसे रोक सकने में राजप्रतिनिधि को श्रसमर्थता का एहसास होना, काग्रेस के साथ सुलह करने की श्रावश्यकता प्रतीत होना, श्रन्त में उस महान् व प्रनल ग्रान्दोलन का कायेस व उसके सर्वाधिकारी के हुक्म से एक जाना ख्रीर उसी हुक्म से देश के हजारी नवयुवकों व सेकड़ों नेतास्रों का जन-सगठन व जनसेवा के रचनात्मक कार्यों में लग जाना उस दीचा को स्रमिट बनाने के लिए काफी थीं को महात्माजीने राष्ट्र को अप्रवतक दीयी। १६०६ में वरीताल में 'बन्देमातरम्' का उच्चार न करने-सवधी हुक्म के निःशस्त्र प्रतिकार करने का जो म्रान्दोलन भारतीय राजनीति में पहले पहल स्राया व जो बहिष्कार-योग श्रपनी बुद्धि से तैयार करके चलाने का प्रयोग किया गया, उसे बहुत बढे पैमाने पर व अधिक वैज्ञानिक आधार पर महात्मा गार्घी ने प्रत्यन कर दिखाया था। इस प्रयोग मे एक नवीनता थी झौर वही इसकी सफलता का वास्तविक कारण थी। महात्माजी ने उस बहिष्कार-योग को श्रहिंसा-निष्ठा का आध्यात्मक अधिष्ठान दे दिया था। लोकमान्य तिलक ने पहले ही लिखा था कि निःशस्त्र कान्ति या सत्याग्रह की बुनियाद उपनिषद के ब्रात्मवल पर डाली गई है । निःशख कान्ति का शास्त्र यदि तैयार करना है तो उसका अधिष्ठान अहिसा ही हो सकती थी। अहिंसा-शास्त्र की भूमिका नस्वीकार करने के कारण ही श्रायलैंड के निःशस्त्र कान्तिवाद को आयो चलकर सशस्त्र कान्ति का रूप प्राप्त हो गया। हिन्दुस्तान में पहले पहल तिलक या श्रारविन्द बाबू ने जो प्रयोग किया उसे सरकार ने दना दिया व फिर उसका पुनरुजीवन उनसे न हो सका। लेकिन जिन दिनों भारत में बगर्भंग का आन्दोलन चल रहा था उन्हीं दिनों दिवाग अफ्रीका में अहिंसा के अधिष्ठान पर निःशस्त्र क्रान्ति का एक प्रयोग महात्माजी ने सफल कर लिया था। हिन्दस्तान आने पर एक-दो छोटे मामलों में उन्होंने वही प्रयोग सफल करके दिखा भी दिया या। फिर १६२० के सितंबर से १६२२ की फरवरी तक बहुत बडे पैमाने पर यह प्रयोग किया जिसमें पूरी नहीं तो इतनी सफलता जरूर मिली जिससे लोगों में यह विश्वस उत्पन्न हुमा कि उसकी फिर म्राजमायश करके

देखा जाय। इसे क्या श्रन्धश्रद्धा कहेंगे १ श्रॉख वाले तो ऐसा नहीं कह सकते।

जो हो, लेकिन महज इसीलिए कि इस प्रयोग को स्थगित करना पड़ा, यदि कई लोगों का विश्वास उसपर से उठ जाय तो ताज्जुन नहीं ! ऐसे समय में जिन नवयुवकों के हृत्य में क्रान्ति की ज्वाला तो ध्रधक रही थी। परन्तु ग्रहिसाबाद मान्य नहीं था, वे रूस के कम्यूनिस्ट क्रान्ति-शास्त्र की श्रीर भुकने लगने, क्योंकि ऐसे समय युवक-हृदय को नि शस्त्र या सशस्त्र कोई भी एक क्रान्तिवाद ही पसन्द ग्रा सकता था। नरम दलवालों का वैध मार्ग व देशवन्धुदास प्रभृति की धारासमा में श्रहगा-नीति में उनका विश्वास विलक्कल नहीं रह गया था । ऐसे ही कुछ युवकों ने भाई ढागे के नेतृत्व में, ब्रक्तृवर १६२२ में, 'सोशलिस्ट' नामक एक श्रॅप्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया। इन्हीं दिनों भाई मानवेन्द्रराय श्रादि यूरोपस्थित भारतीय कम्यूनिस्टों ने वर्त्तिन में 'वैनगार्डं' नामक पत्र निकाला । १६१६ में रूस में कम्यूनिस्टों की विश्वकान्तिकारक संस्था थर्ड इन्टरनेशनल स्थापित हुई । उसने १६२० में यूरोप की साम्राज्यशाही से मिक पाने के उत्सुक एशिया के देशों हिन्दुस्तान, चीन, ईरान, तुर्कि-स्तान, श्रफगानिस्तान इत्यादि को उनके कान्तिकार्य में सहायता पहुँचाने की नीति स्वीकार की, जिसके धागे-डोरे हिन्दुस्तान तक पहुँचने लगे। १६२०-२२ में उत्तरी भारत के कम्यूनिस्ट विचार रखने वाले कुछ लोगों ने किसान-श्रान्दोलन में भाग लेना शुरू किया। १६२३ में पेशावर में कम्यूनिस्टों पर मुकटमा चला। १९२४ में कानपुर में एक षड्यत्र का मुकदमा चला निसमें माई गय, मुजफ्तर श्रहमद, शौकत उस्मानी, ग़ुप्ता, शर्मा, १६ गारवेलु, गुलाम हुसेन ब्रादि श्राठ ब्रभियुक्त बनाये गए । इनमें से राय जर्मनी में थे, शर्मा फरार हो गये, शु गारवेल बीमार हो गये श्रीर हसेन ने माफी माग ली। शेष ४ मुलांबिमों को मई १६२४ में ४-४ साल की सजा हुई। इसके बाट पहले के गुप्त घटयत्र वाले सशस्त्र क्रान्तिकारियों का ध्यान मानसे के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद की तरफ अधिका-धिक जाने लगा। १६२५ में कानपुर में खुल्लमखुल्ला कम्यूनिस्ट कान्फरेन्स हुई श्रीर भारत में कम्युनिज्म के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद के विधिपूर्वक

स्थापित होने की घोषणा की गई । इसी समय कम्यूनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं से वैसा ही एक ठहराव करने का प्रयत्न किया जैसा कि चीन के राष्ट्रीय नेता डॉ॰ सनयातसेन से किया था। लेकिन भाई डॉगे का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसे मज़र नहीं किया। १९२२ से कॉंग्रेस में दो दल हो गये-धारासभा-प्रवेशवादी और धारासमा-बहिष्कारवादी। बहिष्कार-वादी पत्त वह था जो असहयोग के कार्यक्रम पर डटा हम्रा था श्रीर जिसे प्रवेशवादी श्रपरिवर्तनवादी कहने लगे। श्रपने लिए उन्होंने परिवर्तन-वादी नाम पसन्द किया। ऋसल में हो इस वाद का बीज १६२० की कॉग्रेस के विशेष श्रधिवेशन में नीया गया था। नीच में डेट साल तक सत्याग्रह-रूपी उग्र कार्यक्रम के कारण उसमें श्रकुर नही फूटा था। देशबन्खुदास ने महात्माजी के घारासभा-वहिष्कार का जोरी से विरोध किया था तथापि उनका यह मत नहीं था कि माएटेगू-सुधारों को कार्यान्वित करने में सहयोग दिया जाय । वे धारासभा में श्रहण-नीति के पच्चपाती वे श्रीर श्रन्त तक उसपर डटे रहे। १६२३ में जो स्वराज्य-पार्टी कायम की गई उसकी नीति-बोषणा में कहा गया था कि जनतक माग्टेगू-सुधार रह करके पूर्ण स्वराज्य देने का वचन सरकार नहीं देगी और प्रान्तिक स्वराज्य की स्थापना नहीं करेगी तवतक ग्राधकार स्वाकार करके सरकार से सहयोग न किया जाय श्रीर सतत विरोध किया जाय । प॰ मोतीलाल नेहरू और देशवन्धदास दोनो मानते थे कि यह नीति श्रहिंसात्मक ब्रमहयोग के सिद्धान्त के विपरीत नहीं थी श्रीर इस-लिए वे अपने को असहयोगवादी ही कहते थे। १६२३ के दिल्ली वाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी को धारासभा में जाने की इजाजत मिल गई और १६२३ के अन्त में जो चुनाव हुए उसमें सब जगह इसकी जीत हुई श्रीर धारा-सभाश्रो में बहुमत रहा।

जनवरी १६२४ में महात्मा गांघी यरवदा जेल में अपिंडसाइटिस से एकाएक बीमार हुए। कर्नल मेडॉक उन्हें तुरन्त पूना के ससून अस्पताल में ले गये और ऑपिरेशन किया। इसके बाद सरकार ने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। कुछ दिन वे जुहू (बनई) में रहे। वहाँ प॰ मोतीलाल नेहरू व देशचन्ध्रदास से धारासमा-प्रवेश के सबध में उनकी बहुतेरी चर्चा

हुई । मतभेद तो नहीं भिया; लेकिन महात्माबी ने यह श्राप्तासन दिया कि कर कांग्रेस ने भारा-सभा में जाने की मजरी दे दी है तो ग्राव-किसी को उसमें आपित नहीं करनी चाहिए, बल्कि भरसक सहायता करनी चाहिए । इधर टास-नेहरू ने यह मजूर किया कि इस सब महात्माजी के विधायक कार्यक्रम में सहायक होंगे । उन्होंने तो यहाँ तक लिखित श्रभिवचन दिया कि बन हमें यह प्रतीत होगा कि घारा-सभाश्रों से कड़ काम नहीं बनता तो हम उन्हें छोड़कर चले आवेंगे और महात्माजी के नेतत्व में कांग्रेस के नियमानुसार सविनय-भग श्रयवा सत्याग्रह-श्रान्हो-लन में ग्रमसर हो जावेंगे। १६२४ में वेलगाॅव के अधिवेशन में काम्रेस ने इस समभौते को मंजूर कर लिया । इससे महारमाजी की गैरहाजिरी में काग्रेस में बो टो दल वन गये थे उनका फिर गठवधन हो गया। वेलगाँव में महारमाजी ही काग्रेस के सभापति थे। उसके बाद थोडे ही दिनों में उन्होंने बगाल में जाकर देशबन्धु की सहायता से सत्याग्रह के दूमरे मोचें की तैयारी का या। मगर दुर्भाग्य से १९२५ में देशवत्य का देशवसान हो गया श्रीर लोगो को लगा कि बगाल में दूसरे सत्याग्रह की वो तैयारो की जा रही थीं वह विफल हुई।

देशबन्धु की मृत्यु के बाद प॰ मोतालाल नेहरू स्वराज्य-पार्टी के नेता हुए। स्वराज्य-पार्टी की नीति मार्यटेगू-सुधारों के सम्बन्ध में यह यी कि जवतक सरकार काग्रेस से इसके विषय में सम्भौतानहीं कर लेगी तबतक मिन-मडल न चनाया जाय। १६२६ की गौहाटी काग्रेस के अध्यल श्रीनिवास अयगर ने अपने मापण में कहा था कि मिनपद अस्वीकार करने की नीति सार्वकालिक या विला-शर्त नहीं है। देशबन्धुदास ने फरीटपुर में नो शतें रखी थीं वे बबतक मंद्रार नहीं हो जायें तबतक इस नीति में परिवर्तन करना न शक्य है और न इष्ट हो। धारा-सभा में अडगा-नीति, बाहर रचनातमक संगठन और अत में सत्याग्रह ऐसा तिहरा वल इस माग के पीछे था। प्रत्येक माग के पीछे कुछ शिक्त होनी चाहिए। उसकी परिण्यति प्रत्यन्च प्रतिकार तक होनी चाहिए। इसके लिए काग्रेस का अनुशासन मानना और सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी का नेतृत्व मंद्रार करना आवश्यक था। इन मुहीं को स्वराज्य-पार्टी ने कभी

नहीं छोड़ा। यही कारण है कि महात्मा गाधी और स्वराज्य पार्टी का वह सहयोग दिन-दिन हढ होता गया और अत को, १६२६ में, जब यह साबित हो गया कि ब्रिटिश सरकार घारासमा के विरोध के फल-स्वरूप स्वराज्य की माग पूरी करने को तैयार नहीं होती तब लाहौर-काग्रेस में प० मोतीलाल नेहरू ने देशवन्धु महित महात्मां के आश्वासन को पूरा किया और घारा-समा के बहिष्कार का तथा महात्मा गाधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव काग्रेस ने पेश किया।

महातमा गाणी श्रौर स्वराज्य-पार्टी में को यह सद्भाव बढ रहा था वह महाराष्ट्र के केलकर-पक्ष को १६२५ से ही अप्रिय होने लगा। १६२६-२७ की घारा-सभाश्रों के चुनाव के पहले ही उन्होंने स्वराज्य-पार्टी से अलग होकर माटेग्-सुधारों का विरोध करने की नीति छोड़ दो यी श्रीर उन्हें कार्यान्वित करके लोक हित साधन की नई नीति अख्तायर कर ली थी। यह नीति काग्रेस श्रोर स्वराज्य-पार्टी की नीति के खिलाफ चली, मगर १६२० में लोकमान्य तिलक द्वारा निर्धारित काग्रेस डेमोकेटिक पार्टी की नीति से भी यह गई-नीती थी। तिलक ने 'वैधानिक विरोध' पर जोर दिया था जो कि केलकरपच्च ने अपनी नीति से ह्या दिया। इसी तरह 'लोकमतानुसार विरोध या सहयोग की नीति टहराने' की बात भी निकाल डाली। प्रतिसहयोग की व्याख्या ही ऐसी कर डाली कि सुधार कैसे ही हों, उन्हें कार्यान्वित किया जाय श्रौर इसी तरह लोगों का बल बढाया जाय।

लोकमान्य के समय में ही उनके दल में दो माग हो गये थे । एक या क्रान्तिकारियों की तरफ और दूसरा था वैधमार्गियों की तरफ अकता हुआ । पहले उपपन्न में थे—खाडिलकर, पराजपे व देशपाडे (गगाधर राव) दूसरे में केलकर, करदीकर का समावेश होता था । लोकमान्य की राय में केलकर राजनीति में 'सावधानता' की व खाडिलकर 'उत्साह' की प्रतिमूर्ति थे । उनके स्वर्गवास के बाद उनकी राजनीति का 'उत्साह' महात्मा गांधी के साथ मिल गया व 'सावधानता' सिर्फ केलकर-पन्न के पास रह गई । लोकमान्य के समय में जिनके हृदय क्रान्तिवाद की ब्रोर आकर्षित हो गये थे वे गांधीजी के निःशस्त्र क्रान्तिवाद में शामिल हो गये और जो

'वावधानता' का मत्र बपते रहे वे उनसे श्रवण रहकर कहने लगे —गापी का श्राहिंशावाद हमें नहीं जॅचता। इनमें से कुछ लोग बनता को ऐसा मी भातित करने की चेष्टा करते हैं मानो वे हिंसासक क्रान्तिकारी हैं। हम उत्पर बता ही चुके हैं कि पहले का सशक्त क्रान्तिकारी दल धीरे-धीरे मार्क्स के क्रान्तिवाद में शरीक होने लगा। इस वैज्ञानिक क्रान्तिवाद से केलकर-पन्न क्रा कितना विरोध है, यह बताने की श्रावश्यकता नहीं।

१६२२ से लेकर १६२८ तक स्वराज्य-पार्टी व श्रसहयोग-दल अपने-श्रपने द्रम से स्वराज्य की लडाई लडते रहे, मगर प्रत्यक्त श्राक्रमण की नीवत अवतक न लाई चा सकी । १६२७ में लार्ड वर्कनहेड ने सायमन कमीरान की नियक्ति करके यह चर्चा शुरू की कि माटेग्-सुधारों में कुछ परिवर्तन किया जाय या नहीं । इसमें एक मी भारतीय नहीं लिया गया था । भारतीयों के श्रात्मनिर्णय के श्रिषकार पर यह जबरदस्त कुठाराघात था । यह देखकर नरम टल-सहित सब दलों ने उसके बहिष्कार की श्रावास उठाई व मदास-ऋग्रेस में प॰ बनाहरलाल नेहरू का स्वतत्रवा को ध्येय मानने का प्रस्ताव पास हो गया । इसके साथ दो और महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए (१) सायमन कमीशन के बहिष्कार का आन्दोलन करना ब (२) ऐसी स्वराज्य-थोजना जनाना को सब दल के लोगों को पसद हो। एक ग्रीर मी प्रस्ताव पास हम्रा-ग्रागामी महायुद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग न किया जाय । इससे पहले जवाहरलालजी यूरोप-यात्रा कर चुके ये श्रीर उनके विचार समाजवादी हो गये थे। इसी समय से उन्होंने समाजवादी नीति के अनुमार कामस की राजनीति को सार्वित्रक क्रान्तिकारी बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। १६२८-२६ में जगह-जगह घूमकर उन्होंने 'युवक-सब' व 'स्वाधीनता-सब' स्थापित किये व नवयुवकों में समाजवादी सर्वागील कान्ति की भावना पैदा की । फिर १६३० में महात्माची के नेतृत्व में बो पूर्ण स्वराज्य का सत्याग्रह शुरू हुन्ना श्रीर उसमें वो युवक सम्मितित हुए उन्हीं में से श्रारी चलकर कांग्रेस सोशालिस्ट पार्टी का जन्म हुआ । इसके अलावा, १९२४ में कानपुर पहुंचन-केस में सजा पाये हुए लोग जब छुट श्राये तो कम्यनिस्ट पार्टी को फिर चोर मिलने लगा । १६२७ से २६ तक मजदरी

की हड़तालों व कम्यूनिस्ट पार्टी के संगठन का वडा जोर रहा। परत्तु, १९३० के प्रचंड सम्राम से यह पार्टी प्रायः ऋलग रही। इसके पहले ही, इस पन्न के नेताश्रों को १९२९ में मेरठ घड्णत्र केस में सरकार ने जेल में ठोक दिया था।

प० जवाहरलालजी जहाँ एक श्रोर भारतीय नवयुवकों में समाजवादी क्रान्ति के विचार फैला रहे ये वहाँ दूसरी श्रोर प॰ मोर्तालाल नेहरू एक सर्व पत्तीय परिषद् बुलाकर उसमें ऋौपनिवेशिक स्वराज्य के विधान का मसविदा तैयार कर रहे थे। तीसरी स्त्रोर सरदार बल्लभमाई पटेल बारडोली में किसानों का सगठन करके उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार कर रहे थे---मानो वे दिखाना चाहते थे कि महात्माजी के रचनात्मक कार्य-क्रम के द्वारा सत्याग्रह की प्रचएड शक्ति किसानों में कैसे आ सकती है। पं॰ मोतीलालजी ने महात्माजी को तार दिया कि स्वराज्य-योजना बनाने के लिए ग्राप इलाहाबाद श्रा जाइए । महात्माजी ने उन्हें बबाब दिया— श्राप योजना तैयार की जिए, उसे श्रमल म लाने के लिए जिस शान्त की जरूरत पडेगी उसे पदा करने का काम मै कर रहा हूं। इससे यह जाना जाता है कि महारमाजी राजनीति की स्रोर किस हाँछ से देखते हैं। १६२८ में सरदार वल्लमभाई ने बारडोली में कर-बन्दी सत्याग्रह का जो श्चान्दोलन उठाया था वह सोलहाँ श्चाने सफल हुआ । इससे देश के लोगां का ध्यान फिर से सत्याग्रह व प्रत्यक्त प्रतिकार का श्रीर गया। १६१८ के श्रन्त में कलकत्ता में प॰ मोतीलालजी की श्रध्यव्रता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें 'नेहरू-रिपोर्ट', जो सवेपचीय परिषद् के द्वारा बनाई गई थी, मजूर हुई श्रीर महात्मा गाधी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि यदि नेहरू-रिपोर्ट वाली श्रौपनिवेशिक स्वराज्य की योजना सरकार ने एक साल में मजूर नहीं की तो फिर कर-बन्दी व कानून-भग-सहित ग्रसहयोग-युद्ध शुरू कर दिया जायगा। साथ ही काग्रेस ने यह भी घोषित किया कि असहयोग श्रीपनिवेशिक स्वराज्य के लिए नही, बल्कि पूर्ण स्वराज्य या स्वतत्रता के लिए किया जायगा।

प॰ मोतीलालजी ने केन्द्रीय धारासभा में इसी आ्रशय का प्रस्ताव पेश किया व सरकार को चेताया कि अगले साल हम सत्याग्रह की जवर- दस्त लड़ाई छेड़ेंगे । लार्ड म्रर्विन विलायत गये व इसके उत्तर के वारे में ब्रिटिश मन्त्रिमङल से सलाइ-मश्चिरा कर श्राए। इधर देश में कान्ति-कारी आन्टोलन की लहर बढ़ रही थी व कही-कहीं हिंसा-कारह भी होने लगे ये । सायमन कमीशन के बहिष्कार के जलूत में लाला लाजपतराय पर भी लाठी-प्रहार हुए थे और उससे उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई कि उनका देहात हो गया। सन् १६२⊏ में उनकी यह बीरोचित मृत्यु उनकी श्राजन्म देश-सेवा के श्रनुरूप ही हुई । बाद को लाहीर में सायडसे की जो हत्या हुई उसका कारण लालाजी की मृत्यु का बदला खेना ही था। इस तरह इन दिनों हिन्दुस्तान में चारों स्रोर ही खलवली मच रही थी। कांतिकारी भावना जिन राष्ट्रों की राजनीति का नित्य अधिष्ठान होता है श्रीर जिसकी लहरें उठती-गिरती रहती हैं, इससे जिनमें क्रान्तिकारी भावना नहीं रहती है उन्हें बहिष्कार, श्रमहयोग, सत्याग्रह, निःशस्त्र या संशस्त्र कान्ति ये चिष्णक सहरें मालूम होती हैं व उन्हें यह अपनी राजनीति का नैमित्तिक स्वरूप प्रतीत होता है , परन्तु बिन लोगों का अन्तःकरण परा-धीनता में जकडी हुई जनता की आकात्वात्रों से समरस हो गया है उन्हें ये रह-रहकर उठनेवाली लहरें मानो पराधीन जनता के हृदय में उठने-वाली स्वतत्रता की पवित्र श्रात्मप्रेरणा ही जान पहती हैं। मानव मन में परतत्रता से स्वतंत्रता की श्रोर जाने की जो नित्य श्रात्मप्रेरखा होती है उसी में से कान्तिकारी मावनाओं की लहरें उठती हैं। अतएव वे सक्चे लोकनायक अथवा राजनीतिष्ठ, जो चाहते हैं कि लोगों पर उनकी सत्ता चले. उनकी तरफ से श्रॉखें नहीं मूँद सकते , परन्तु जिनके ष्ट्रटय में स्वतंत्रता की प्रेरणा कम होती है उनके लिए यह एक रहस्य ही बना रहता है कि लोगों की इस ब्रात्मप्रेरणा को जाग्रत करनेवाले नेता श्राम लोगों में क्रान्तिकारी श्रान्टोलन की चवरदस्त लहर कैसे पैदा कर देते हैं। उनकी बुद्धि इसमें असमर्थ सिद्ध होती है, इसलिए वे यह मान बैठते हैं कि यह एक बोश की, पागलपन की लहर उठी है, थोडे दिनों में ठएडी हो जायगी । तब लोग हमारी समभ्यदारी की व बृद्धि की बातों को सनने लगेंगे।

हिन्दुस्तान लौट आने पर १ नवंबर १६२६ को लार्ड अर्विन ने

एक विज्ञप्ति प्रकाशित की । उसमें कहा गया कि १६१६ वाले सुधार-कानून का अन्तिम पर्यवसान श्रौपनिवेशिक स्वराज्य ही है. -सायमन कमीशन की रिपोर्ट ग्राने पर व दूसरी सुवार-योजनाश्रो पर विचार ' करने के लिए, ब्रिटिश मित्रमण्डल का इरादा है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों. ब्रिटिश भारत के भारतीय नेताओं व देशी राज्यों के प्रतिनिधयों की मिलकर एक 'गोलमेज परिषद्' की जाय। नरम दल वालों को इससे सन्तोष हो गया स्त्रीर वे फिर सहयोगवादी हो गये। किन्तु महात्मा गाधी व कांग्रेस उस समय सहयोग के लिए तैयार न हुए। गांचीबी, सर सपू, प॰ मोतीलाल नेहरू, जिना साहब इत्यादि नेतास्त्रों की इस समय लार्ड स्त्रविन से मुला-कार्ते हुई । महारमा गाधी वहाँ जाकर यह स्नाजमा लेना चाहते थे कि ब्रिटिश राजनेता स्त्रीपनिवेशिक स्वराज्य एक ही किस्त में दे देने को तैयार हैं या उसे अन्तिम ध्येय कहकर माटेगु-सुघार जैसी कोई श्रीर बेकार योजना इमारे गले बॉघ देना चाहते हैं। लेकिन जब यह मालूम हुन्ना कि ब्रिटिश राजनेता ऐसा कोई श्राश्वासन देने को तैयार नहीं है तब गोलमेज-परिषद् से असहयोग करने की व कलकत्ता-काग्रेस के निश्चयानुसार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह-युद्ध ठानने की नीति मन मे धारण करके महात्माबी लाहीर-काग्रेस में उपस्थित हुए थे।

दिसवर १६२६ का लाहीर-कांग्रेस का श्रिष्वेशन मारतीय राजनीति के इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्या है। उसके समापित प० जवाहर-लाल नेहरू थे। उन्होंने अपने भाषण्य में यह बताया था कि 'समावसत्ताक जनतत्र' (Socialist Republic) मेरा श्रान्तिम ध्येय है। कांग्रेस के प्रथम समाजवादी अध्यक्त की दृष्टि से उनका यह भाषण्य आधुनिक भारत के इतिहास में कायम रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर इसमें कहा है कि ''यदि हिन्दुस्तान को अपने देश से दरिद्रता व विषमता मिटानी है तो समाजवाद क ही रास्ते उसे जाना पढ़ेगा। अलबत्ता उसका दाचा हमारे देश की मूल प्रकृति के अनुरूप बनाना पढ़ेगा व उसके साधन भी अपनी परिस्थित व परम्परा के अनुरूप बनाना पढ़ेगा व उसके साधन भी अपनी परिस्थित व परम्परा के अनुरूप स्वतंत्र रूप से खोजने होंगे।'' साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस को वर्तमान मनोवृध्धि, मारतीय-स्वतंत्रता-सग्राम की आज की अवस्था व इस युद्ध के वर्तमान नेता-

इन सबका विचार करते हुए काग्नेस का समाजवादी बनना श्रीर समाज-वाद के पूरे कार्यक्रम को श्रपनाना समन नहीं है। उन्होंने यह विचार भी वेधडक पेश किया कि मेरे श्रादर्श मारत में मध्य-युगीन राजे-रजवाड़ों के लिए, पूँजी-युग के श्राधुनिक श्रीद्योगिक राजाश्रों के लिए कोई स्थान नहीं है।"

हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के ध्येय का प्रचार करके राष्ट्रीय मनोइत्ति को बढाने का काम लोकमान्य तिलक व महात्मा गांधी ने भारत की मूल प्रकृति का, खास राजनैतिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर तद्तुकूल मार्ग से किया है। इन प्रयस्तों का फल ही यहाँ का वर्तमान राष्ट्रवाद है।

इस राष्ट्रवाद को यूरोपीय राष्ट्रवाद की तरह पूँ जीवादी व सेनावादी राष्ट्रवाद से उत्पन्न साम्राज्यवाद की अवस्था में से न गुजरना होगा. विलक उसका स्वाभाविक विकास समाजवाद में ही होना चाहिए । सो भी काम स के द्वारा ही। इस बात को समक्तने व उसके अनुसार अपनी नीति निश्चित करनेवाले पहले समाजवादी नेता बवाहरलाल ही हैं। यों तो हिन्दुस्तान में १६२२ से ही कम्यूनिचम के रूप में समाजवाद श्रा गया था, परन्तु वह राष्ट्रीय सम्राम के वास्तविक महत्त्व व स्त्रासियत को ठीक-ठीक नहीं समक्त पाया था और उसमें रूसी क्रान्ति के अनकरण की प्रवृत्ति थी । किन्तु प० जवाहरलाल का समाजवाद पहले से प्रचलित राष्ट्रीय सम्राम-रूपी परिख्त बृत्त् का परिपक्व फल है। श्रतएव हमारा यह खयाल है कि इसी नीति का अवलम्बन करने से हिन्दुस्तान में समाजवाद को प्रस्थापित करने का मार्ग जनता के हाथ लग सकेगा । समाजवादी युवक कार्यकर्ता भी इस बात को घीरे घीरे समझने लग गये हैं। जो लोग उन्हें कुछ समय तक क्रान्तिवादी समभते थे वे भी यह मानने लगे हैं कि वे क्रान्तिवादी हैं। उनका क्रान्तिवाद लोकमान्य तिलक के पहले के क्रान्तिवाट की तरह ही वर्षिष्णु है, राष्ट्रशक्ति के साथ-साथ बदता जानेवाला है।

लाहीर-अधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय स्वतत्रता — पूर्ण स्वराज्य — घोषित किया गया व धारा-सभात्रों का बहिष्कार करके फिर से सत्याग्रह व असहयोग-सग्राम छेड़ने में सारा देश सम्मिलित हो, इस आशय का प्रस्ताव

पास हुआ। ) इस प्रस्ताव के इक्के-दुक्के विरोधियों में श्री केलकर व प॰ मालवीयजी प्रमुख थे । किन्तु लाहौर-काग्रेस के बाद जो प्रचरह सत्याग्रह शुरू हुन्ना व बीच में थोड़ा-सा विश्राम लेकर फिर जो १६३४ तक चला, उसमें वृद्ध मालवीयजी तो अन्त तक टिके रहे, मगर केलकर साइब ने शरू में तो उसकी जबरदस्त लहर को देखकर सहयोग करने का थोडा-सा दिखावा किया , लेकिन बाद में शीघ्र ही उससे अपने को बचा लिया व लोगों से कहने लगे कि अब यह आन्दोलन बन्द होना चाहिए। वे कांग्रेस पर तथा उसके नेताओं पर टोका-टिप्पणी करने का अपना नित्य धर्म पालने लगे। परन्त उनके इस नित्य या नैमित्तिक धर्म-कर्म का खुद महाराष्ट्र पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस महान् युद्ध में पुराना बाह्मण्-त्रब्राह्मण्वाद खत्म हो गया व सारा महाराष्ट्र एक मुख से कांग्रेस के भारडे के नीचे आकर ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने लगा । लोकमान्य के निधन के बाद महाराष्ट्र में जो अधकार-युग शुरू हुआ या वह नष्ट हो गया और महाराष्ट्र की बुद्धि पर जो राख चढ गई थी वह उड गई व उससे उसके अन्तःकरण में जो ज्योति देदीप्यमान हुई. उसके प्रकाश में उसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य साफ तौर पर दिखाई देने लगा। सारे देश में, तमाम प्रान्तों में, कम-वेश यही हालत हुई। महात्माजी ने 'हाडी-कृच' से श्रारम्भ करके नमक-कानून-भग का जो सत्या अह-युद्ध प्रकारा, लार्ड अर्विन साम्राज्य की सारी शक्ति व दमन-नीति को ब्राजमा कर भी, उससे कांग्रेस को पीछे न इटा सके। बारिश के दिन नवदीक आवाने से नमक-सत्याग्रह के वन्द होने की नौवत आनेवाली थी कि बद्धल-सत्याग्रह शुरू होने लगा । सत्याग्रह की इस श्राग को बुस्ताने के लिए गाधीबी आदि नेताओं को दमन-कानून के मातहत राबवन्दी बनाया गया, किन्तु इससे आग उल्टी और भड़क उठी। दमन का प्रत्येक नया हुक्म सत्याग्रह के लिए एक नवीन ग्रवसर देता था श्रीर इसी उमग में देश के हजारों युवक शान्ति के साथ जेलो में जाने लगे। किसान करबन्दी की इलचल मचाने लगे, व्यापारी ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सगठन करने लगे, स्वयंसेविकाएँ विदेशी माल की दुकानों पर धरना देकर लाठी-प्रहर सहन करने लगीं, राष्ट्रीय ऋडे के जलूस व

सलामी के लिए इबारों लाल देहात से एकत्र होने लगे मानी श्रपने श्राचरण से यह दिखाने लगे हों कि हम ब्रिटिश सत्ता का नहीं. बल्कि कांग्रेस का हुक्म मानेंगे । हिन्दुस्तान का सारा नक्शा चार-पाच मास में बदल गया श्रीर इस युद्ध से निर्मित श्रात्म-तेज का प्रकाश सारी दुनिया में फैल गया। ससार के सत्र विचारशोल लोग हिन्दुस्तान की इस अपूर्व राष्ट्रीय क्रान्ति की स्रोर स्रारचर्य से देखने लगे । सरकारी सिपाहियों के लाठी प्रहार या गोलीवार को भी लोग नगएय मानने लगे ग्रौर बैसा कि महात्माजी ने गोलमेन-परिपद् में कहा था, लड़के साम्राज्यशाही की गोलियों के सामने सीना तानकर खंडे रहने लगे। ऐसा हुश्य दिखाई देने लगा मानो कांग्रेस ब्रिटिश-राज्य की प्रतिस्पद्धीं राज्यसस्था हो श्रीर भारतीय बनता पर ब्रिटिश हुकुमत नहीं, बल्कि कांग्रेस की अवाध सत्ता चालू हो। पेशावर में गढवाली पलटन को हुक्म हुआ कि निहत्यी भीड़ पर गोली चलाझी; लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि नि शस्त्र क्रान्ति की यह जनरदस्त लहर ब्रिटिश हुकूमत को हड़प किये डालती है। इन्हीं दिनों अर्थात् प्रथम स्वाधीनता दिवस ( २६ जनवरी, १६३१ ) के एक साल बाद महात्मा गांधी प्रभृति काग्रस-मन्त्रिमङल-कार्य समिति के सदस्यों—को जेल से रिहा करके लार्ड अर्विन ने उनसे समसौते की बातचीत शुरू की श्रौर कांग्रेस से 'गांघी-श्रविन समभौता' के झन्तर्गत ग्रस्थाई सांघ की।

१६३० के बाडों में इंग्लैंड में पहली गोलमेब-परिषद् हुई थी, उससे महात्मा गांधी व नाग्रेस ने असहयोग किया था। फलतः इंग्लैंड के जहाज में बैठने के बनाय काग्रेसी नेता जेलों में बाकर बैठे थे। इस बार सर सपू व बैरिस्टर जयकर ने लार्ड अर्विन व महात्मा गांधी में इस उद्देश्य से समभौता कराने का प्रयत्न किया कि वे सत्याग्रह बन्द करके गोलमेब-परिषद् में जा सकें। इसके लिए प० बवाहरलाल व मोतीलाल नेहरू को महात्मा गांधी से मिलने इलाहाबाद से यरवदा में जा गया था। फिर भी काग्रेस के नेता बैसा आश्रास्त्रसन चाहते थे उसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। इससे समभौता न हो सका और सर सपू तथा जयकर साइब दूसरे नरम दली तथा साम्प्रदायिक नेताओं सहित विलायत गये। इस समय महाराष्ट्र

के प्रतिसहयोगी सहयोग के चार नेता चार दिशाओं में अपना अपना रास्ता खोजने लगे । जयकर साहब 'हिन्दू लिवरल' के रूप में और डा॰ मु जे 'हिन्दू' की हैसियत से विलायत गये, किन्तु केलकर साहब परिषद् का निमजण अस्वीकार करके हिन्दुस्तान में ही रहे । उन्होंने 'केसरी' में काग्रेस पर यह टीका की कि महात्माजी ने जवाहरलाल के चक्कर में आकर समभौता नहीं किया । लोकनायक अणे महात्माजी के भरखे के नीचे सत्याग्रह में शरीक होकर जेल चले गये । इस तरह प्रतिसहयोगी सहयोग-दल नाम-मात्र का रह गता । बाद को 'लोकशाही स्वराज्य-पत्तु' के नाम से श्री केलकर य वै॰ जमनादास मेहता के नेतृत्व में फिर उसे जन्म मिला । किन्तु आज इस दल में जयकर साहब व लोकनायक अणे नहीं हैं ।

गोलमेज-परिषद् की चर्चा के फलस्वरूप तत्कालीन प्रधान मत्री रेम्से मैकडॉनल्ड ने भारत को श्रीपनिवेशिक स्वराज्य देने का श्रभिवचन दिया। मन्त्रिमगडल की श्रोर से जो घोषणा उन्होंने की, उसमें ब्रिटिश सरकार को राय जाहिर की गई कि भारत के शासन की जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रान्तीय घारासभा को सौंपी जाय व बीच के सक्रमण-काल में श्रावश्यकता पड़ने पर श्रल्पसंख्यकों के हकों की रत्ता के लिए कुछ सरक्तरा रक्खे बाय । जो सरक्तरा रक्खे बायॅ, वे भी ऐसे होंगे श्रीर इस तरह उनपर ध्रमल किया जायगा जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन-व्यवस्था प्राप्त होने में किसी प्रकार वाधा न पड़े। केन्द्रीय सरकार समुक्त हो, उसमें ब्रिटिश हिन्दुस्तान व देशी राज्य दोनों का समावेश किया जाय, इसे क्या-क्या आधिकार दिये जायें इसपर आगे और विचार कर लिया जाय, क्योंकि देशी राजाश्रों पर इस सरकार का उतना ही श्रकुश रहेगा जितना वे स्वेच्छा से मजूर कर लेगे। इस प्रकार केन्द्रीय धारासभा-मडल बन जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के मत्रिमँडल को श्रिधिक उत्तरदायी बनाने का सिद्धात ब्रिटिश सरकार स्वीकार करेगी। हॉ, वर्तमान परिस्थिति में सरक्षा व परराष्ट्रीय राजनीति के विषय गवर्नर जनरल के श्रधीन रहेंगे। इसके ब्रलावा शान्ति-रज्ञा के लिए भी विशेषाधिकार रक्खे जायँगे। हिन्दु-स्तान की साख श्रौर श्रार्थिक स्थिरता-संबंधी कुछ सरज्ञ्या रखकर केन्द्रीय सरकार का श्रर्थ-विभाग मत्रिमंडल के श्रिविकार में दे दिया जायगां।

इस योजना में तीन तत्व मुख्य हैं : १—संयुक्त घटना, २—केन्द्रीय सरकार में उत्तरदाई शासनपद्धति श्रीर ३—संक्रमनकाल के लिए कुछ संरक्षक वधन । बाद में महात्मा गाँधी व लाई अविन में को स्थायी सिंध हुई, उसमें महात्माजी ने मंजूर कर लिया था कि ये सरद्वाण हिन्दुस्तान के हित की हां से ही तय किये जायेंगे। गॉर्था-श्रविन-समभौते पर एक यह एतराम किया जाता था कि लाहौर में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करने के बाद महातमा गाँधी गोलगेज-परिषद् में जायेंगे कैसे १ इसका जवाब महात्माजी यह देते ये कि ऋर्य-व्यवस्था, सरज्ञ्ज् और परराष्ट्रीय राजनीति यह स्वतंत्रता का सार-भाग है। यदि इनकी सत्ता हमें मिल लाय ग्रीर जब चाहें तब ब्रिटिशों की सामेतारी से हट जाने का हमें इक हासिल हो जाय तो फिर राष्ट्र के साथ बगबरी के टर्जे की सामेदारी करने मे स्वतनता के प्रन्ताव या ध्येय के विपरीत कुछ नहीं है । उन्होंने खट लॉर्ड ग्रविन को जताकर कहा श्रीर लोगों पर भी प्रकट कर दिया कि में अपनी स्वतत्रता की मॉग गालमेज-परिपद् मे ब्रिटिश राजनेताक्रो क तामने रक्लॅगा श्रीर उसकी बुनियाट पर ही श्रश्नेजों से समस्तीता करूँ गा। मार्च १६ रेश को गॉघी-ग्रविन-सांघ के होने के बाद विदेशी पत्र-प्रतिनिधयो से गाँधी-को की महत्त्वपूर्ण वातचीत हुई। उसका कुछ ग्रश इस प्रकार है:

प्रश्न-समझौते की दूसरी घारा \* की देखते हुए महास, क्लक्सा श्रीर लाहौर-कांग्रेस में स्वीकृत स्वतंत्रता का प्रस्ताव फिर से कांग्रेस में पास होना सुमगत होगा ?

<sup>\*&</sup>quot;As regards constitutional question, the scope of future discussion is stated, with the assent of His Majesty's Government, to be with the object of considering further the scheme for the constitutional Government of India discussed at the Round Table Conference Of the scheme there outlined, Federation is an essential part So also are Indian Responsibility and reservation or safeguards in the interest of India, for such matters as, for instance, Defence, External affairs, the position of Minorities, the financial credit of India, and the discharge of obligation".

उत्तर—जरूर होगा । क्योंकि यह धारा कराची-काग्रेस में ऐसा प्रस्ताव करने में बाधक नहीं हो सकती । यह नहीं, बल्कि मैंने इस बात को तय कर लिया है कि आगामी गोलमेज-परिषद् में स्वतन्नता की मॉग पैरा करने में कोई बाधा न होगी । समभौता मजूर करने से पहले इस विषय में मैंने इस स्थिति को अञ्च्छी तरह खोल दिया था और अपनी स्थिति मी साफ कर दी थी ।

प्र०-स्या आप प्रस्तुत सरक्ताों व प्रतिवधों को मान लेंगे १

उ०—इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थित सारे संसार पर प्रकट है श्रीर समभता हूं कि जो लोग श्राज कांग्रेस को परिषद् में निमंत्रण दे रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करने का मैंने श्रपनी श्रोर से भरसक प्रयत्न किया है श्रीर श्रव भी ब्रिटिश सरकार के लिए मार्ग खुला हुआ है कि वह कांग्रेस को निमन्त्रण न दे। इस समभौते में यह शर्त नहीं है कि कांग्रेस को गोलमेज-परिषद् में जाना ही चाहिए।

प्र०-नये विचान में कुछ बंधन लगाना श्राप मंजूर करेंगे १

उ॰—हा, जो बंधन वाजित्र व वाछ्यनीय होंगे, उन्हें मैं जरूर मज्य करूँ गा। श्रान्पसंख्यकों का ही सवाल लीजिए: यदि हम इस बात को नहीं मानेंगे कि श्रान्पसंख्यकों का हित हमारे हाथ में एक पवित्र धरोहर है तो हम इस महान् राष्ट्र के ध्येय को सार्थक न कर सकेंगे। मैं इसे एक न्यायपूर्ण सरक्षण मानूँ गा।

अ०—फीब श्रीर श्रायिक प्रतिवंघों के संवध में श्रापकी क्या राय है?

उ—ग्रार्थिक व्यवस्था के बारे में कहना हो तो कर्ज को लीजिए।
सरकार पर श्रगर कर्ज हो तो उसकी कुछ जिम्मेदारी लेनी ही पडेगी।
इस श्रश तक देश की साख पर व उसकी वृद्धि पर कुछ वधन स्वीकार
करना मेरा कर्तव्य है। फीज के संबंध में मुक्ते यही बंधन स्कृता है कि
हिन्दुस्तान की रह्मा के लिए जो ब्रिटिश सैनिक हमें दरकार होंगे उनके
वेतन की जिम्मेदारी लेना श्रीर ऐसी ही किसी तरह की दूसरी बात का
जिम्मा लेना मेरी समक्त में श्रा सकता है।

प्र--पूर्यं स्वराज्य की आपकी क्या तस्वीर है ?

उ० —मैं तो आकाश में उड़ने वाला आदमी हूँ। इसलिए मैं तो ऐसे कई 'मनोराज्य' किया करता हूँ। 'पृर्ण-स्वराज्य' पूर्ण समानता का विरोधी नहीं विलक आधार है। सवै-साधारण का दिमाग इस समानता को सहसा नहीं समक सकता। समानता से मेरा तात्पर्य है कि सरकारी कार्य का केन्द्र डाउनिंग-स्ट्रीट होने के बनाय दिल्ली हो। मित्रों का कहना है कि समय है, इंग्लैंड इस स्थित के लिए राजी न हो।

ब्रिटिश लोग व्यावहारिक ग्राटमी हैं। जिस प्रकार वे श्रपनी स्वतत्रता से प्रेम करते हैं उसी प्रकार दूसरों को स्वतत्रता देना उसी स्वातत्र्य-प्रेम का श्रगला कदम है। मैं जानता हूं कि भारत के लिए मैं जो समानता चाहता हूं उसके दे देने का जब समय ग्रावेगा तो वे यही कहेंगे कि यह तो हम हमेशा से चाहते थे। ब्रिटिश लोगों में श्रपने श्रापको भ्रम में रखने की जैसी खूदी है वैसी श्रौर किसी राष्ट्र में नहीं। मेरे विचार से निश्चय ही समानता का तार्त्यये है सबध-विच्छेद के श्रधिकार काफी होना।

इस तरह श्रर्थ-व्यवस्था, सरज्ञण श्रीर परराष्ट्रीय राजनीति या वैदेशिक मामले श्रीर जन चाहें तन साभेटारी छोड देने का श्रधिकार यह स्वतन्नता का या पूर्ण स्वराज्य का सार है, ऐसा महात्मा गांची का श्रीर कांग्रेस का मत था। स्वतत्रता का यह सार प्राप्त करने के लिए ही काम स की लड़ाई जारी रही श्रीर इसका श्रन्त भी इनके प्राप्त हो जाने पर ही हो गया। इस मुलाकात के थोडे ही दिन बाद कराची में कामेंस का श्रधिवेशन हुआ । इस श्रधिवेशन मे उपयुक्त अर्थवाला प्रस्ताव हुआ श्रीर यह तय हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेन परिषद् में जॉय, जिसके अनुसार ने १६३१ के अत में इंग्लैएड गये। जाने के पहले गाधी-म्रर्विन-समसीते के मुताबिक लड़ाई स्थगित हो गई यी श्रीर सारे राजनैतिक कैटी छोड़ दिये गए थे। सत्यागह की लड़ाई का मकावला करने के लिए निकाले गए आर्डिनेन्स रद किये गये. मकदमे उठा लिये गये श्रीर को जुर्माना मरा नहीं गया या वह माफ हो गया, जन्त हन्ना माल-त्रसनान, जो सरकार के पास था, वापस कर दिया गया और जन्त जमीनें वापस कर दी गई। जिस जगह नमक बनता हो वहाँ के श्रासपास के लोगों को चरू खर्च के लिए बिना कर दिये नमक

ले सकने का स्विधिकार दिया गया । यह तय किया गया कि स्वदेशी को उत्तेजन देने के लिए धरना देना तो जारी रक्खा जाय, सिर्फ इंग्लैंग्ड में बनी चीजों का बहिष्कार करना बन्द कर दिया जाय । इसके व शराबन्दी के लिए घरना दिया जाय । लेकिन वह पूर्ण शान्तिमय हो । गाँधी स्रविन-समभौते की इन सारी शर्तों पर स्त्रमल किये जाने के बाद ही गाँधीजी दितीय गोलमेज-परिषद् के लिए विलायत गये।

गॉघी-ग्राचिन-समभौते का काग्रेस और उसके द्वारा की गई नि:शस्त्र क्रान्ति के इतिहास में बढा महत्त्वपूर्ण स्थान है । श्राधुनिक भारत के इतिहास में यह एक अपूर्व बात थी कि कांग्रेस का आन्टोलन बन्ट करने के लिए साम्राज्यशाहीको काग्रेस के नेतास्त्रों से वरावरी का व्यवहार करना पड़ा। इसी एक बात पर ब्रिटिश राजनेताओं ने इस टहराव के द्वारा अप्रत्यक्त रूप से यह भी मान लिया कि कांग्रेस ही हिन्दुस्तान की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है ऋौर ऋन्त में स्वराज्य के प्रश्न का भी उसी से सम्भौता करना पड़ेगा। दूसरी गोलमेज-परिषद् में महातमा गांची कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गये थे श्रीर महात्माजी ने परिषद् के श्रपने पहले भाषण में ही यह कह दिया था कि मै उस महान् सस्या का एकमात्र प्रतिनिधि हूँ जिसने श्रापने पराक्रम से यह साबित कर दिया है कि उसे सारे मारत की जनता की तरफ से विदेशी शासकों के साथ सुलह-समभौते का ऋघिकार प्राप्त है। श्रत यदि भारतवर्ष से सन्धि करना हो तो वह मेरे मार्फत ही करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने श्रपनी सारी शक्ति सरक्तगा व वैदेशिक विषयों पर ही केन्द्रित की। इस-लिए उन्होंने बताया कि जबतक आप स्वतत्रता का सार देना मजूर न करेंगे तवतक मै किसी तरह समफौता मजूर नहीं कर सकता।

पहले माटेगू-सुवारों के अवसर पर समझौते की को नीति लोकमान्य ने अगीकार की थी उसका परिणात रूप महात्माजी की यह वर्तमान नीति है, ऐसा कहना अनुचित न होगा। सद्येप में महात्माजी का यह कहना था कि पहले तुम यह मान लो कि आज से हम अपने. घर के मालिक हो चुके, फिर यह सुक्ताओ कि अब इस घर में तुमको कितने दिनों तक किस तरह रहना है तो इसके बारे में समझौता किया जाय। इसकी तजवीजें व सुभाव रक्खो । तब हम यह देख लेंगे कि हमारे हित की दृष्टि से वें हमें मजूर हो सकते हैं या नहीं। लेकिन तब दूसरे देशों के बराबर स्वतत्र राष्ट्र के तौर पर हिन्दुस्तान को मानने व ब्रिटेन के साथ सामेत्रारी के उसके दरजे को स्वीकार करने की मृमिका पर समभौता करने के लिए ब्रिटिश राजनेता तैयार नहीं थे श्रीर इंघर महात्माजी इस घरातल को छोडकर श्रपने देश की स्वतत्रता का सस्ता सौटा करने के लिए तैयार न थे। इसीसे दूसरी गोलमेज-परिषद् विफल हुई श्रौर उन्हें वहीं पता लग गया था कि हिन्दुस्तान बाने पर फिर कोई सत्वाग्रह किये विना गति नहीं है। हाँ, उनके यहाँ लौटते हो श्रगर उन्हे यह न दिखाई दिया होता कि नौकरशाही ने बाद में गांधी-श्रविन-समसौता तोड़ दिया है श्रीर 'उस को फिर से साधने की बातचीत भी करने के लिए इस तैयार नहीं हैं' ऐसा रूखा बवाब यदि लार्ड विलिंग्डन ने महारमाजी को न दिया होता तो महात्माची विलायत से ब्राते ही सत्याग्रह शुरू न करते, वित्क संगठनात्मक व विधायक कामों में कुछ समय लगाते । लेक्नि जनवरी १६३२ में दूसरी गो॰ मे॰ परिषद् से लीटकर महात्माजी यहाँ आकर <del>र</del>पा देखते हैं कि बंगाल, युक्तपान्त श्रौर सीमाप्रान्त में टमन-चक चल गया है श्रीर सुभाष नायू, जनाहरलालजी व खान ऋग्द्रल गफ्फार खान श्राटि कार्रेस नेतान्त्रों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी स्थित में भी महात्मानी ने लाई विलिग्डन से समकौते के लिए तार द्वारा मिलने की इच्छा प्रकट की, परन्तु वह दुसरा टी गई । इसका कारण यह था कि यहाँ की नौकरशाही चाहती थी कि गाधी-श्रविन-सममौते के कारण कांग्रेस की जो एक तरह की प्रतिस्पर्धी गल्य-सध्या की सी स्थिति वन गई थी उसे वटलकर कांग्रेस व उसके नेताओं पर हाथ साफ किया साथ । इसके लिए इंग्लैंड का नवीन ब्रिटिश मन्त्रिमएडल व भारत मंत्री सर सेम्युग्रल होर उनकी पीठ ठोंकने के लिए तैयार थे। यहाँ के ऋधिकारी उन्हें सन्त त्राग दिखा रहे थे कि काग्रेस को एक-दो महीने में ही खतम कर टैंगे व महात्माची के ग्रात्म-बल की क्लाई थोडे ही दिनों में खोलकर दिखा देंगे । तटनुसार बनवरी १९३४ में ही लार्ड विलिग्डन की सरक्तर ने काग्रेस पर घावा बोल दिया। लेकिन अध्या के अनुसार दो महीने

में काग्रेस खत्म नहीं हुई। ब्राहिनेंस की छुः महीने की मीयाद भी खत्म हो गई तब भी काग्रेस नहीं हारी। उसकी सब सस्थाएँ गैर कानूनी करार दी गई तो भी उसका काम बन्द नहीं हुआ और खुद दिल्ली में उसका वेकायदा अधिवेशन सफलता के साथ हुआ। तब बो काम ब्रिटिश सरकार की अनुल दमन-शिक्त से न हो सका, उसे मैदनीति से सफल करने की शुरूत्रात धीरे-धीरे हुई।

गाधी-म्यर्विन-समभौते के बाद से करीब-करीब ऐसी स्थित बन गई थी कि भारतीय जनता की तरफ से किसी भी शासन-विधान को मजूर करना हो तो वह काग्रेस ही करे। मगर जिस तरह ब्रिटिश राजनेता इस स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं थे उसी तरह हमारे देश के कांग्रेस-बाह्य दूसरे दल भी तैयार नहीं थे। वे कहने लगे- कांग्रेस की तरह हमारा भी एक दल है। तब हम क्यों न सरकार से सलह-समसौता करें यदि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है १ गांधीजी की तरह हम भी विलायत जा सकते हैं. इस भी विधान-शास्त्र के परिडत हैं और शायद उनसे तो श्रिष्टिक ही हैं। उनकी तरह हम भी व्याख्यान दे सकते हैं। तब इम श्रपनी इच्छानुसार विधान इंग्लैंड से लाकर हिन्दुस्तान के माये क्यों नहीं मार दे ? लेकिन इस विचार-सरिए में दो दोष ये-एक तो यह कि जो शासन-विधान हिन्दुस्तान में लागू होता उसके लिए इतने ही से काम नहीं चलता कि यह थोड़े लोगों के मनोनुकल है। वह तो समूचे राष्ट्र के मनोनुकुल होना चाहिए था श्रीर राष्ट्र को समभाने की जितनी शक्ति महात्मा गांधी के पास थी उतनी तीसरी गो॰ मे॰ परिषद् में गये किसी भी नेता के पास नहीं थी, बल्कि सारे नेता-मडल के पास मी नही थी। एक वक्ता ने तो उस समय स्नाम सभा में कह दिया था कि कांग्रेस व महात्मा गांघी को जेल में ठूंसकर जो नेता विलायत गये हैं उनकी कीमत राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर पर शून्य से अधिक नहीं है। अगर महातमा गांधी-रूपी अक पर ये बिन्दियाँ लगाई होतीं तो इनकी कीमत हुई होती। परन्तु उस ग्राक के श्रभाव में इन सब की मिलकर कीमत एक सिफर के वरावर ही थी । फिर महात्मा गांधी की कीमत भी उन अकेले के व्यक्ति-माहातम पर नहीं, बल्कि उनके पीछे

सारे राष्ट्र का जो संगठित श्रात्मवल अयोत् स्थाग्रही राष्ट्रसभा काग्रेस थी, उसपर अवलम्बित था। जबतक हम राष्ट्रीय राजनीति का यह पाठ न पढ लेते तबतक ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वराज्य के श्रिधिकार माँग या छीन न सकते। फिर भी कांग्रेस को वैसे ही जेल में पड़ी रहने देकर हिन्दुस्तान के वे कुछ राजनीतिज्ञ, जो श्रपने को व्यवहार-दक्त कहलाते थे, १६३२ के अन्त में तीसरी गोलमेज-परिषद् में गये थे। उनमें से इरएक ने यह जाहिर किया था कि इम किसी के प्रतिनिधि की हैसियत से नही, बल्कि निजी तौर पर जा रहे हैं, मानो बाल्डविन या मैक्डॉनल्ड के घर से उन्हें किसी शादी में श्राने का निमत्रण मिला हो। श्रीर जिस तरह निमत्रित भिद्धकों को यनमान भोजन कराके विदा कर देता है उसी तरह सर सेम्युश्रल वगैरा ब्रिटिश राजनेताश्रों ने स्वराज्य की दिल्ला मिलने की स्त्राशा से निको तौर पर गये हुए इन भिन्नकों को हाथ हिलाते हए सुखे ही घर लौटा दिया ! हाँ, इससे सर सेम्युश्रल प्रभृत्ति ब्रिटिश राजनीतिज्ञां को यह भ्रम अवश्य पैदा हो गया कि जब कांग्रेस को छोड़कर हमारे बुलाने से इतने राजनीतिश इंग्लैंड आ सकते हैं तो किसी भी शासन-विवान को चलाने के लिए चाहे जितने दल व नेता हमें मिल जायंगे या बनाये जा सकेंगे । इससे यह भी साफ मालूम हो गया कि जनतक उनका यह भ्रम दूर न होगा तनतक कांग्रेस व हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य भी न मिल सकेगा । बिटिश लोग विदेशी हैं श्रीर उनसे सधि-विग्रह करने का अधिकार जनतक एक ही सस्था को न मिलेगा तवतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता, यह पाठ हमारे नरम दल के नेता श्रीर लोकमान्य के नाम पर चलने वाला लोकशाही पत्त नहीं सीख पाया।

तीसरी गोलमेज-परिषद् के बाद पार्लामेंट की खिलेक्ट कमेटी बनी श्रीर उसका बनाया विघान १९३५ में 'गवर्नमेंट श्रॉफ इिंग्डिया एक्ट' के नाम से कानून बन गया। इस बीच महात्माजी ने पहले तो सासु-दायिक सत्याग्रह बन्द किया श्रीर कुछ महीने बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बन्द कर दिया। सत्याग्रह बन्ट कर देने के बाद १९३४ में घारा-समा पर से बहिष्कार उठा लिया गया श्रीर काग्रेस ने श्रपने नियत्रण में

धारासभा के काम के लिए एक विभाग खोला। १६२४ में जबसे मात्माजी श्रीर देशवन्यु दास में समसीता होकर कांग्रेस को यह अनुभव हुआ कि घारा-सभा के अन्टर का कार्य व बाहर का विधायक कार्य करने याले दोनों दल भावी लड़ाई की पेशवन्दी में बहुत सहायक होते हैं तभी से महात्मा गांधी ने दोनों दल वालों को ऐसे दरें पर चला दिया था कि श्रापस में विरोध न करते हुए परस्पर सहयोग से रहें श्रीर मावी लड़ाई की तैयारी करें। फिर भी १६३० का सत्याग्रेह शुरू होने तक दोनों दलों का दिल मिला नहीं था। मगर १६३० व ३२ के सत्याग्रह-संग्रामों में दोनों का दिल एक हो गया श्रीर वे महसून करने लगे कि हम दोनों कांग्रेस के दो डाथ है। अतएव टोनों मिलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में म्रानशासन के साथ कार्य करें। इधर प॰ जवाहरलालजी ने १६३० में जिस समाजवादी मनोवृत्ति का बीज काग्रेस में वोया था वह अक्ररित हुंब्रा श्रीर 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' के नाम से एक तीसरा दल भी बन गया , परन्त उसे भी सब टलों के साथ मेल से व काग्रेस के अनुशासन में रहकर काम करने की नीति मजूर थी। फिर वह यह समभाता था कि कांग्रेस के सामने निकटवर्ती प्रश्न समाजवाद की स्थापना का नहीं, पूर्यों स्वराज्य की प्राप्ति का था। इससे काग्रेस के अन्दर रहकर वह अपनी चढि करता रहा और हम समभते हैं कि इस दल की बढ़ती से काग्रेस के भावी विकास में सहायता मिली।

१६३४-३५ में केन्द्रीय एसेम्बली के नये चुनाव होनेवाले थे। उस समय काग्रेस के सामने मुख्य कार्यक्रम यही था कि उन चुनाग्रों में भाग लेकर यह दिखा दिया जाय कि होर साहब के कित्यत सुधार राष्ट्र को मज़र नहीं हैं। वे प्रागतिकों को भी पसन्द नहीं थे, परन्तु उन्हें नामज़्र्र करने की नीति को खुल्लमखुला स्वीकार करने के लिए वे तैयार न थे। लोकशाही टल भी इसके श्रमुक्ल नहीं था। इन दल वालों का यह खयाल या कि १६३२ के सत्याग्रह में काग्रेस की शिकस्त हो गई, इससे श्रम देश एसेम्बली के चुनाव में उसका साथ नहीं देगा। इधर काग्रेस ने यह घोषणा की कि सुधारों को उकरा कर जबतक पूर्ण स्वराज्य न मिले तमतक लड़ाई जारी रक्खी जायगी व बम्बई के अधिवेशन में यह राष्ट्रीय माग तय की गई कि पूर्ण स्वराज्य की योजना ऐसी विधान-परिषद् के द्वारा बनाई जाय, जो वालिंग मताधिकार द्वारा चुनी गई हो । श्रर्थात् एसेम्बली का चुनाव कांग्रेस ने इन महीं पर लड़ा: (१) नया विधान दुकरा दिया जाय श्रीर (२) श्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार विधान-सभा के द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त किया जाय । खुट सिलोक्ट कमेटी की रिपोर्ट में ही यह साफ-साफ कहा गया है कि होर-सधार प्रागतिकों की माग से भी बहुत कम हैं। फिर भी उसके खेखकों ने यह श्राशा प्रकट की कि हिन्दुस्तान के लोग इन सुधारों को मान लेंगे और इसकी नीव पर स्थायी शासन-व्यवस्था कायम की जा सकेगी । उनकी दलील यह थी कि हिन्द्रस्तान में एक ऐसा मध्यस्य लोकमत निर्माण हो गया है कि उसके बल पर यह विधान स्थापित किया जा सकेगा, भन्ने ही कुछ दुराराध्य स्त्रोग न माने । कहना नहीं होगा कि ये मध्यस्य लोग श्रीर कोई नहीं, राजा-महाराजा, बढे पूँजीपति व बमींदार तथा हिन्दू-मुसलमानो के साम्प्र-दायिक या जातिनिष्ट नेता थे। गोलमेज-परिषद् में एकत्र इन लोगो के श्राश्वासनों के भरोसे ब्रिटिश राजनेताओं ने १६३५ में शासन-विधान का कानून हिन्दुस्तान पर लाटने का निश्चय कर लिया । श्रव कांग्रेस के सामने मुख्य प्रश्न ही यह था कि इस विधान को ठुकराकर स्वयं निर्णीत स्वराज्य-विधान प्राप्त किया जाय । इस कानून के पास होने के पहले एसेम्बली के नये कांग्रेसी सटस्यों ने व विना साहब के ससलमान-दल ने मिलकर इन सुधारों को ठुकरा देने का प्रस्ताव पास कर दिया। तब सर सेम्युश्रल होर ने पार्लामेंट में कहा कि एसेम्बली में ऐसा प्रस्ताव पास हो गया तो क्या हुआ, प्रान्तों के नेता उसे चलाने के लिए तैयार हैं श्रीर इन सुधारों का श्रमली दारोमदार तो प्रान्तीय कीन्सिलों पर हो है। इस समय प्रान्तीय कौन्सिलों में कांग्रेस-विरोधी अ-राष्ट्रीय लोग भरे हुए थे और सर होर जैसों को यह उम्मीद थी कि नवीन कौन्सिलों में काग्रेस-दल के लोगों का बहुमत न होगा, या नौकरशाही अपनी तरकी वें लड़ाकर काग्रेस का बहुमत न होने देगी। पर बात यह है कि ये काग्रेस-विरोधी दल दो तरह से ब्रिटिश राजनेतात्रों को मुलावे में डालते रहे। पहले तो वे उन्हें बताते रहे कि काग्रेस की लड़ाकू नीति लोगों

को जॅन्ती नहीं व लोग उसका साथ नहीं देते । कई बार उनका यह अंदान गलत सानित हुआ , फिर मी ने बार बार-यह कहते नहीं चूके । फिर दूसरा भुलावा यह देते है कि कांग्रेस नो लड़ाई की भापा बोलती रहती है उसमें कुछ दम नहीं है, कोरी घमकियाँ हैं । कांग्रेस के नेता लोगों को भासा देने के लिए भूठमूठ ऐसी भाषा बोलते रहते हैं । मगर इन कांग्रेस-चिरोधियों को यह बात याद रखनी चाहिए थी कि स्वराजपारी के आहान को भी ने 'कोरी घमकियों' कहा करते थे ; पर आखिर को कांग्रेस ने इतने नोर का आन्दोलन चलाया कि १६३० के अन्त में सरकार को उससे समभौता करने पर मजबूग होना पदा।

नवीन विधान के प्रान्तीय स्वराज्य का माग स्थापित हो चका था व ११ में से ७ प्रान्तों में कांग्रेस-मत्रिमएडल जनता के बहमत के बल पर प्रत्यन्त शासन कर रहे थे। काग्रेस विधान को नामजूर करने व आत्मनिर्योग के सिद्धान्तानुसार विधान-सभा के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का नवीन विधान बनाने की भाषा उतने ही बल व निश्चय के साथ बोल रही। थी। यदि इसमें वह सफल न होती तो उसने अवतक को निःशस्त्र काति-वादी तत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान देश के सामने रक्खा था, वह सफल हुआ नहीं माना जाता श्रौर फिर, सम्भव है, राष्ट्र को अपनी श्राजादी के लिए किसी दूसरे ही तत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान का अवलम्बन करना पहता। उस समय देश के सामने एक दूसरा तत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान (कन्यूनिज्म) वैज्ञानिक क्रान्ति के शास्त्र के रूप में आने लगा था और जिन लोगो का विश्वास श्रहिंसात्मक क्रान्ति-शास्त्र पर नहीं था, वे धीरे-धारे बहुत-कुछ उसीका अवलम्बन करने लगे थे। देश जिस लुडाई में लगा हुआ या उसका स्वरूप राष्ट्रीय था। १९१६ के तुधार-कानून के बाद यह लडाई शुरू हुई श्रीर एक खास तत्वज्ञान व क्रान्तिशास्त्र के श्रनुसार एक श्रलौकिक, श्रसामान्य विभूति के नेतृत्व में चलती श्रा श्राई। अनतक जिन नेताओं ने इस लड़ाई का सञ्चालन किया, जिस काग्रेस के द्वारा श्रीर जिस जनता के बल पर वह लडी गई उसका निःशस्त्र कान्ति-वादी तत्वज्ञान पर विश्वास कायम था। यही नहीं बल्कि बढता जा रहा था श्रीर उसे यह त्रात्मविश्वास हो रहा था कि इसी के द्वारा इम पूर्ण स्वराज्य

के शिखर तक पहुँच बार्येंगे व १८ साल के इस स्वराज्य-सप्राम में विजयो होकर ससार की सस्कृति श्रौर मारत की कीर्ति में अपूर्व वृद्धि करेंगे।

## : 99:

## प्रान्तीय स्वायत्तता और द्विराष्ट्रवाद

श्रवतक पिछली करीन एक सदी का इतिहास इमने देला। इस
श्रवें में यह राष्ट्र किस बढ़े आटोलन में सलग्न था श्रीर उसके सामने
कीनसी बड़ी समस्याएँ थीं, इसका विवेचन अनतक किया गया। जो राष्ट्रीय
आदोलन देश में चला, उसका श्रारम १६१६ के सुधारों के बाद तुरन्त
हो जाता है। यह श्राटोलन एक खास तत्वप्रणाला श्रीर कातिशास्त्र को
लेकर तथा एक श्रासामन्य विभूति के नेतृत्व में चल रहा था। १६२०
से जिस नि'शस्त्र कातिबादी तत्त्व को कांग्रेस के नेताश्रों के मार्गटर्शन में
जनता ने स्वीकार किया, उसपर चलकर देश को पूरी श्रावादी मिल जायगी,
अटारह सालों से चलता हुआ शातिपूर्ण श्रादोलन कामयाव होगा श्रीर
ससार की संस्कृति तथा देश की कीर्ति में इससे काफी बृद्धि होगी, इसका
लोगों को पूरा विश्वास हो गया था।

निःशस्त्र काति के मार्ग से यश पाने का इतना विश्वास भारतीय जनता में किस तरह निर्माण हुआ, इसकी जब इम छानवीन करने लगते हैं तब इमें पता चलता है कि इसके बीच आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होने के पहले ही जनता के हृदय में बीये जा जुके थे। मराठों की हार के बाद हिंदुस्तान पूरी तरह अप्रेजों के पंजे में फॅसा। इसी वक्त सर्वागीण समाजकाति के अप्रदूत राजा राममोइन राय ने जो आदोलन शुरू किया, उमसे आधुनिक भारत के इतिहास का औगगोश होता है। अन्य देशों की अपेचा अपने पिछड़ जाने का मान अग्रर भारत को हो जायगा तो उसे अप्रेज गुलाम नहीं रख सकेंगे, यह बात राजा राममोइन राय जानते थे। ससार के अन्य देशों की तरह नये विचारों को अपनाकर करीब एक सदी में भारत उनके स्तर पर आ सकेगा और तब उसकी माँगों

को दुकराना अप्रेचों के लिए असमव होगा, यह उनको मालूम था। जिन अप्रेमेच अधिकारियों ने हिंदुस्तान पर कब्चा कर लिया था वे भी इस तथ्य से वाकिफ थे। वे कहते थे: "हमने भारत को नहीं जीता है, मोहवश वह हमारे अधीन हो गया है। जब अपनी असली ताकत का पता उसे चल जायगा, तब एक पलभर के लिए भी उसे अपने काबू में रखना हमारे लिए असमव है। लाख-डेढ लाख लोग जीस-चाईस करोड़ की सख्यावाले किसी राष्ट्र को सदा के लिए अपने अधीन नही रख सकते।"

ष्रठारह्वीं सदी में मराठा, निजाम तथा हैदर-टीपू का मैस्र-चेही तीन प्रमुख राज्य भारत में थे। इन तीनों का मुकाबला करने की खमता अप्रेनों में नहीं थी, इतना ही नहीं बल्कि दूसरे की सहायता के सिवा किसी एक का भी मुकाबला वे नहीं कर सकते थे। इस बात को न पहचानकर इन तीनों में ब्रिटिशो के कृपाभाजन बनने के लिए होड़-सी लगी थी। देश में एकता की भावना ही नहीं रही थी। अदक्ती भगड़ों से थे राज्य बिलकुल कमजोर बन गये थे। अगर उस बक्त लोगों में लोकशाही तथा राष्ट्रीयता की भावना होती तो हिंदुस्तान अपनी आजादी बनाये रख सकता था।

एक शताब्दी तक भारत को गुलामी में रहना पडा। गुलामी के कारण देश भर में हद दर्जे की गरीबी फैली । स्व॰ टाटाभाई नौरोबी, लो॰ तिलक तथा म॰ गांधी देश को राष्ट्रीयता की तालीम देकर सगठित करने की कोशिश कर रहे थे। इनके नेतृत्व में निःशस्त्र होने पर भी परायी हुकुमत से खुटकारा पाने की बात बनता ने ठान ली। उधर अतरराष्ट्रीय राजनीति में भी अग्रेजों का प्रभाव घट ही रहा था। अग्रेजों की संस्कृति से बागतिक संस्कृति के विकास में मदद मिलेगी, ऐसी जो भावना लोगों में फैली थी वह मिट रही थी। भारत को लोकतंत्र तथा राष्ट्रीयता के पाठ पढ़ाने के लिए अग्रेजों का अवतार हुआ है, ऐसी रोखी अग्रेज बधारते थे अग्रेर यहाँ के लोगों का उसपर विश्वास हो गया था, लेकिन दुनिया की हालत बदली और आज परिस्थिति ऐसी है कि पूँजीवारी प्रणाली से निर्मित वर्गयुद्ध को टालकर अपनी राष्ट्रीयता तथा अपना लोक

तत्र कायम रखने के लिए श्रंशेको को भारत से सकक लेना करूरी महसूस होने लगा है।

बढते हुए राष्ट्रीय भावों में दरार पैदा करके प्रातीय स्वायक्तता के नाम पर भारत को अनेक टुकहों में बॉट देने की अंग्रेज शासकों की ख्वाहिश थी। सयुक्त राज्य की स्थापना के नाम पर यहाँ के लोकतत्र को पूँजीवादियों तथा सरमायादारों की महायता से परास्त करने की साजिशों गोलमें अपिद के नाम पर अग्रेजों ने की। लेकिन करीज सभी प्रातों में अग्रेजों की इस चाल को प्रातीय स्वायक्तता के आधार पर काग्रेस ने वेकार बना दिया और सज्जे लोकतत्र के लिए आवश्यक अहिंसक वायुमडल देश में पैदा किया, जिससे प्रातीय स्वायक्तता के काल में भी नि'शस्त्र काित की ताकत बढती ही गई। इस तरह लोकशाही, राष्ट्रीयता और दोनों की पुष्टि तथा परिण्रित के लिए आवश्यक अनत्याचारी अहिंसात्मक काितवाट प्रे देश में फैलने लगा। काितवाट की वे लहरें विटिश हुकूमत की सोमाञ्चा को लॉघकर देशी रियासतों में भी फैल रही थीं। लोकतत्रात्मक भारतीय गणराज्य का निर्माण, गोलमें अपिद के वक्त अंग्रेजों ने जो कुिटल कार्रन वाइयों कीं, उनसे नहीं, बल्क उनको परास्त करने के लिए जो सत्याग्रही काित शिक्त उदित हुई, उसके कारण हुआ है।

१६३७ से १६४७ तक की घटनाएँ बड़ी महत्त्व की हैं। ब्रिटिश पार्लामेंट ने १६३५ में हिंदुस्तान में संयुक्त राज्य स्थापन करने का एक कानून बनाया था। उस कानून के अनुसार १६३७ में प्रातीय स्वायत्तता की प्रस्थापना हुई। इसके बाट हो-दाई सालों में संयुक्त राज्य-पद्धति की केंद्रीय सरकार बनाने का भी ब्रिटेन का विचार था। १६३५ का संयुक्त राज्य का कानून राष्ट्रीय नेताओं को मजूर नहीं था। उस कानून को टुकराकर ब्रिटिश साम्राज्य के पत्नों से पूरी तरह मुक्त होकर, लोकतत्र तथा स्वयनिर्याय के तत्वों के अनुसार अपना विधान खुट बनाने का कार्य निःशस्त्र अपित के पार्ग से सपन्न करने का कान्नेस ने निश्चय कर लिया था। काग्रेस की इस नीति के पीछे पूरा देश खड़ा होने का संबूत, प्रातीय चुनावों में काग्रेस की जो शानदार जीत हुई, उससे ब्रिटिशों को तथा सारे ससार को

मिल चुका था। प्रातीय चुनावों के बाद भारत के ग्यारह में से आठ प्रातों के शासन की वागडोर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। पनाव, बगाल तथा सिंध ये ही ऐसे तीन पात थे, जहाँ कांग्रेस के मित्रमडल नहीं बन सके, लेकिन कांग्रेस को विश्वास था कि निकट मिविष्य में ये तीन प्रात भी उसके प्रतिनिधियों के शासनाधिकार के नीचे आ जायंगे।

भारत के सभी प्रांतों के सासनाधिकार प्राप्त करके पूर्ण स्वाधीनता, स्वयनिर्माय तथा अपना शासन-विधान बनानेवाली परिपद प्राप्त करने के लिए एकाध सत्याग्रही आदोलन के बाद कांग्रेस सफल होगी, ऐसी आशा लोगों के दिलों में जगाने में कांग्रेस के नेता सफल हो गये थे। कांग्रेसी नेताश्रों की सलाह से देशी रियासतों में मी स्थानीय प्रजापरिषदों के मातहत ऐसे आदोलन शुरू हो गये थे कि जिनसे रियासतों प्रजा में भी लोकतंत्र की आशाएँ पनपने लगी थीं। स्वातत्र्य की इस लगन से तथा निःशक्त प्रतिकार की मावना से कांग्रेस को आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, इसके बारे में दूरदशीं ब्रिटिश राजनीतिजों को भी निश्चय हो गया था।

स्वातच्य श्रीर स्वयंनिर्णय के लिए श्रगर भारत में खुला विद्रोह हुआ तो उसको कुचलने के लिए देशी रियासतें तथा फिरकापरस्त श्रल्पसख्यक जमातों की सहायता प्राप्त करने की पूरी कोशिश इंग्लैंड के प्रतिगामी राजनेता कर रहे थे। ऐसे श्रादोलन के दौर में भारत का कुछ हिस्ता साम्राज्य के प्रति वफादार बना रहेगा श्रीर उसकी सहायता से ऐसे श्रादोलन को दवाया जा सकेगा, ऐसा ये राजनेता मानते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिनिधिस्य करनेवाली कांग्रेस के हाथ में पूरा हिंदुस्तान न श्रा जाय, इसलिए श्रलग-श्रलग तरीकों को १६३० से ये लोग श्राजमा रहे थे। देशी रियासते स्वतत्र राज्य हैं, उनपर वहाँ के नरेशों का पूरा श्राधकार है, चाह तो वे श्रपनी शतों पर मारतीय समराज्य में शामिल होंगी श्रीर श्रायर ये शक्तें नरेशों को पसद न हो तो वे श्रपनी रियासतों को स्वतत्र रख सकेंगे या ब्रिटिश साम्राज्य के श्रधीन रहने की उन्हें स्वतंत्रता होगी, ऐसे श्राधासन देकर उनको भडकाने का रवैया १६३० के पहले से प्रतिगामी ब्रिटिश राजनेता श्रास्तियार कर रहे थे।

इस तरह का फूट का दूसरा एक विचार पाकिस्तान के नाम से भारतीय राजनीति में १६३० से आगे बढ़ रहा था। जिन प्रातो में मसलमान बहसख्यक हो, उनका शाही हकमत से हमेशा वफाटार बनने की इच्छा रखनेवाला. एक स्वतंत्र राज्य बनाने की बात सोची जा रही थी। हिंदुस्तान एक राष्ट्र न होकर उसमें हिंदु श्रीर मुसलमान ऐसे दो राष्ट्र हैं, यह भावना नो कि द्विराष्ट्रवाट के नाम से पहचानी नाती है, कुछ लोगो में नगाने के प्रयास किये जा रहे थे। देशी नरेशों को स्वतन रहने के अधिकार नख्श-कर श्रीर मुसलमाना में पृथक राष्ट्रीयता की मावना पैटा करके, उनको अपने प्रति वफाटार बनाकर, ऋतिम लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीयता को परास्त करने के ख्वाब ये प्रतिगामी ब्रिटिश राजनेता देखा करते थे। प्रातीय खनावों को जीतकर ब्राट पातों के शासन-सन्न जब कांग्रेस ने हथिया लिये तो ब्रिटिश कुटनीतिजों की चालों की रक्तार तेज होती गई । एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ग्रातिम लड़ाई छेडने के लिए काग्रेस के साड़े के नीचे सगठित पुरोगामां शक्ति उतावली हो रही थी तो दूसरा तरफ देशी नरेशों के श्राधिकार श्रीर मुसलमानों की पृथक राष्ट्रीयता की मावना की दुहाई देकर अपने माम्राज्य की नींच मजबूत बनाने की जी तोड़ कोशिश ये राजनीतिज्ञ कर रहे थे।

म्रत में १५ म्रागन्त १६४७ के दिन ब्रिटिशों के पनों से पूरा हिंदुस्तान मुक्त हो गया । मारत के सभी वातों और देशी रियासतों से अप्रेजों ने म्रापना शामन उठा लिया, लेकिन विटाई के वक्त अपने हाथों में संचित सत्ता को अप्रेजों ने दो हिस्सा में बॉटकर एक हिस्सा कांग्रेस के हवाले कर दिया और दूसरा हिस्सा अपने वक्तादार दोस्त मुस्लिम लीग को युख्या विया । अपना शासन यहाँ से उठाते हुए अप्रेजों ने एलान कर दिया कि पजाव तथा वगाल के मुस्लिम-प्रधान हिस्से, सरहद प्रात, सिंघ तथा आस म का कुछ हिस्सा मिलाकर पाकिस्तान के नाम से एक स्वतत्र राज्य बनेगा और बचे हुए हिंदुस्तान में भारत नाम का दूसरा राज्य प्रस्थापित होगा । ये दोनो राज्य सपूर्ण प्रमुत्वसपन्न होगे और अपनी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य से सबव रख सकेंगे । अपनी इच्छा के अनुसार

देशी रियासर्ते इन दोनों में से किसी एक राज्य में शामिल हो सकेगी। ब्रिटेन का न उनपर कोई ऋषिकार रहेगा श्रीर न ब्रिटेन कोई उत्तरदायित्व ही सम्हालेगा।

इसका अर्थ यह हर्गिज नहीं है कि यहाँ के नरेशा को आजादी नर्छाकर और हिंदुस्तान व पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बनाकर अप्रेज खुशीखुशी यहाँ से विदा होने की बात पहले से लोच रहे थे । वे यह सिद्ध
करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अप्रेज यहाँ से अपना शासन उठा
लेंगे तो देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य पैदा होगे, जो हमेशा आपस में
लक्ते-भगदते रहेंगे । अगर यह भावना लोगों में जहें जमा सकी तो
अपना शासन और मजबूत बनता जायगा, ऐसा उनको लगता था। अपने
शासन के पद्म में समर्थन प्राप्त करने की उनकी यह चाल थी। इन क्टनीतिजों
को लगता था कि अगर काग्रेस की पैदा को हुई एकराष्ट्रीयता की भावना
में दरारे पैटा करने में सफलता मिल सकी तो यहाँ से अपना शासन उठाने
की नौवत ही न आयगा। कम-से-कम भारत को अपने अधीन रखने की
अविध बढाने के लिए इससे एक कारगर बहाना मिल जायगा, ऐसी
करूपना थी जो बहुत समय तक न टिक सकी।

पहले प्रातीय चुनावों के बाद केवल दस वर्षों में भारत के कोने-कोने से अग्रेजों को अपना शासन हटाना पड़ा। आज यद्यि देश में भारत और पिकस्तान के नाम से दो राज्य निर्माण हुए हैं, फिर भी सभी रियासतें किसी-न-किसी राज्य में शामिल हो चुकी हैं और बहुतेरी भारत में शामिल हो गई हैं। पाकिस्तान का पहला मसविदा बनाने-वालों ने सोचा था कि कश्मीर पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा बनेगा। लेकिन फिलहाल वह एक मर्यादा में भारत के साथ जुड़ गया है और पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोई उम्मीद नहीं हैं। अपने भविष्य का निर्माण आखिर में कश्मीर को खुद ही करना है, इस सिद्धान्त को भारत तथा पाकिस्तान ने कजूल किया है। निजाम की रियासत को अग्रेजी साम्राज्य का आखरी सहारा माना जाता था, वह भी आज भारत में शामिल हो चुकी है। देशी रियासतों व फिरकापरस्त जमातों को स्वय-

निर्म्य और स्वातच्य के नाम पर खास रियायते दैकर अपने साथ रखने की अग्रें को चाल आक बड़े पैमाने पर वेकर सावित हो चुकी है। जागतिक राजनीति की दृष्टि से भी भारत की आजादी एक महान कातिकारी घटना है। भारत आज ससार के अन्य अग्रगामी राष्ट्रों की वरावरी का स्थान पा चुका है। इस कातिकारी घटना का अय भारतीय काग्रेस व उस-के नेताओं के साथ-ही-साथ पुरोगामी विचार के अग्रें ज राजनीतिजों को भी दिया जाना चाहिए।

यह जाहिर है कि पूरे हिन्दुस्तान का एक लोकतत्रात्मक राज्य बनाने का मकसद पूरा नहीं हो पाया है। हिंदुस्तान के हिंदु-मुसलमानी की पिछड़ी मध्यता, धर्म, राष्ट्र तथा राज्य के बारे में उनके मध्ययुगीन परपरागत विचार, लोकतत्र तथा राष्ट्रीयता से वेमेल श्राचार-विचार श्रौर फिरका-परस्ती ब्राटि दुर्गु खो को परास्त करने ये इमारे नेताब्रों को पूरी सफलता नहीं मिली, यह कवूल करना चाहिए। उन्हें दो मोचीं पर एक ही साथ लंडना था। एक तरफ निःशस्त्र जनता को साथ में लेकर प्रवता अप्रेजी शासन से मुकाबला करना था, तो दूसरी तरफ परपरागत प्रतिगामी विचारों का सामना करना था। ये टोनों शांक्तयाँ एक-दूसरे की सहायता करने-वाली थी। शासन की बागडोर हाथ में लेकर देश में एकता पैदा करना एक तरह से आसान है , लेकिन हाथ में किसी प्रकार की सत्ता न होने पर श्रीर शामक जब एकता की भावना को मियने की ताक में हर पल तैयार थे तब, श्रजानी व टरिट्री जनता में एकराष्ट्रीयत्व की भावना जगाकर, जातीयता तथा धर्म-मेट के भाव मिठाकर ऋपने ऋधिकारों के खातिर विदेशी सलतनत से लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना बड़ा मुश्किल था । भारतीय नेताय्रों की दीर्घ तपस्या का फल है कि कम-से-कम हम सब श्रग्रेजां के पजों से तो छुट सके हैं।

१६३७ में जब प्रातीय स्वायचता मिली तब पाकिस्तान का सवाल इतने विकराल रूप में सामने नहीं या। लेकिन उसके बाट दो ही चार सालों में इस कल्पना ने इतना जोर पकड़ा कि आखिर हारकर हमारे नेताओं को अपनी स्वतंत्रता के साय-ही-साथ पाकिस्तान को भी कबूल

करना पड़ा। इसके कारखों को छानबीन करना लाभदायक होगा। पाकिस्तान की कल्पना पहले-पहल १६३० में लोगों के सामने आई। उस साल डॉ॰ महम्मद इकवाल की सदारत में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा इलाहाबाद में हो रहा था । ऋपनी तकरीर में, पजाब, सूबा सरहद, सिंघ तथा बिलोचिस्तान को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बनाने की माँग उन्होंने की । हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों का एक राज्य, हिंदी सघ-राज्य से मिलाजुला, बनाने की वह माँग है, ऐसा तब माना गया। ब्राह्म के पूर्व पाक्षिस्तान के प्रदेश का इस भाषण में त्रिलकुल क्षिक नहीं है। १९३३ में तीसरी गोलमेज-परिषट के अवनर पर केंब्रिज विद्यापीठ के कुछ विद्यार्थियों ने पाकिस्तान की कल्पना लोगां के सामने फिर रखी। पनाव. सरहदी सुवा, कश्मीर, सिंध तथा बिलोचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान नाम का स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कल्पना उसमें था। लेकिन उस वक्त दिमागी ऐयाशी मानकर उसको किसीने ज्यादा मइस्व नही दिया। १९३३ के अगस्त में मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि-महल, पार्लामेंट की ज्वाहट सिलेक्ट कमेटी के सामने बयान देने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था। इस महल को उक्साने के लिए शायद, उसके नेता से पूछा गया . "कुछ प्रातो को मिलाकर पाकिस्तान के नाम से उनका एक स्वतंत्र राज्य बनाने की क्या कोई योजना बनाई गई है ?" इसपर लीगा नुमाइन्दों ने कहा: "जहाँ तक हम जानते हैं वह केवल कुछ हो विद्यार्थियों की सुक्त है । वह ख्याली पुलाव पकाना है, ऐसा हम मानते हैं।" इससे पता चलता है कि तीन करोड मुसलमानो के प्रतिनिधि भी उस वक्त पाकिस्तान के बारे में कैसे विचार रखते थे। लेकिन इसके पाँच ही साल बाद देखा गया कि मस्लिम लीग की सियासत बढ़ी तेजी के साथ पाकिस्तान की कल्पना से प्रभावित हो गई । जिन्नासाहव जैसे लोग, जो पहले कांग्रेस के नेता माने जाते थे. पाकिस्तान के नारे बुलन्ट करने लगे।

जातिधर्म-मेदातीत राष्ट्रीय भावना तथा लोकतन्न—ये दो ध्येय भारतीय जनता के सामने ऋग्नेजों की सल्तनत यहाँ कायम होने के पहले थे ही नहीं। ये विचार यहाँ की जनता में फैलाने का काम, उजीसवीं शताब्दी

के आरम्भ से, राजा राममोहन राय-जैसे धर्म व समाज के सुधारकों ने शरू किया । अग्रेजी लिखे-पढे लोगो में इस आदोलन ने जड़ें पकड़ लीं और इसीके फलस्वरूप १८=५ में कांग्रेस की स्थापना हुई । इस सत्था में हिंदुस्तान के विभिन्न घर्म तथा जातियों के लोग शामिल हो जायेँ श्रीर श्राधुनिक राष्ट्रीयता के ध्येय के अनुरूप जाति-धर्म मेटातीत लोकतत्रात्मक राजनीति को अपने देश में चलायें, यही काग्रेस के सस्थापकों का व्येय था। देश में उस वक्त जो उदारमतवादी अग्रेज ये और इने-गिने अग्रेजी पढे लिखे लोग थे, उन्होंने इस नये श्राटोलन को बढावा दिया । श्राप्रेजी पढ़ाई से पहले मुनलमान कुछ हिचकिचाते थे, बिससे अप्रजी शिल्ला में वे पिछुड़ गये श्रौर नये विचारों के सपर्कंसे श्रङ्कते रह गये । फिर भी धीरे-धीरे शिचित मुमलमान कांग्रेस के ब्राटोलन की ब्रोर ब्राक्षित हो रहे ये श्रौर उनकी सख्या भी बह रही थी। काग्रेस का तीसरा श्रधिवेशन एक मुसलामान नेता न्यां० बहुद्दीन तय्यवजी की श्रध्यक्तता में सपन्न हुआ था। श्रागे चलकर काग्रेम श्राम जनता की सत्था बनने लगी। इसके फलस्बरूप १८६२ में पार्लीमेंट ने एक कानून बनाकर धारासमाओं में अप्रत्यन्न चुनावों से कुछ लोक-प्रतिनिधि चुने जाने का प्रवध किया।

हिंदुस्तान में बहती राष्ट्रीय भावना तथा लोकतत्रात्मक राजनीति खप्रेजशासकों को बहुत ही अखरती थी। उसको रोकने के लिए सर स्थ्यट श्रह्मदजैसे मुसलमान नेताओं को फुसलाना उन्होंने शुरू कर दिया। राष्ट्रीय
ख्राटोलन केवल हिंदुओं का है और अगर वह सफल हुआ तो देश में
हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों की तहबीब मिट्यामेट हो जायगी,
ऐसी टलीलें मुसलमानों के सामने रखी जाने लगीं। उनका असर मुसलमान नेताओं पर होने लगा। इसके थोडे समय बाद वनई,पूना-जैसे रथानों
में हिंदु-मुसलमानों में टगे हुए। आगे तो यह एक सिलसिला ही बन
गया कि जन कभी देश में अग्रे को के खिलाफ जोरों का आदोलन फूट
निकलता तब फीरन ही ऐसे दगे जगह-जगह छिड़ जाते। १६०५ में जन वगाल
मं ऐसी वारटातें हुई। मुसलमानों को राष्ट्रीय आदोलन से अलग करने के

'लिए यहाँ के प्रतिगामी अप्रेज अफसर इस तरह की तरकीवें खोज निकालते थे।

लेकिन इतने से मुसलमानों की पृथक राष्ट्रीयत्व की भावना ठोस न चन सकी। १६०६ में मोर्ले-मिटो सुघारों का एलान किया गया। उसके श्चनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन-श्रिषकार दिये गये। इससे प्रथक राष्ट्रीयता की भावना को कानून का सहारा मिल गया और वह जोर पकड़ने लगी । १९१६ में लखनऊ में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समभौता हुआ और पहले महायुद्ध के बाद स्वराज्य के जिन अधिकारों की माग काग्रेस कर रही थी. उनको मुसलमानों की श्रनुमति भी प्राप्त हुई। ऐसा समझौता कराने में लो॰ तिलक तथा जिला साहब ये दो कांग्रेसी नेता प्रमुख ये। इस समस्तीते में मुसलमाना का पृथक निर्वाचन का अधिकार मजूर कर लिया गया । पहले युद्ध के बाद माटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों का एलान किया गया, जिसमे साफ तौर से बताया गया था कि प्रथक निर्वाचन का तत्व एकराष्ट्रीयस्व तथा लोकतत्र के विकास में बाधा पहुँचानेवाला है। फिर भी मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के समसौते का ह्वाला देकर उसको नये सुधारों में जोड दिया गया, लेकिन समफौते में जिस राजनीतिक सत्ता की मॉग दोनों ने मिलकर की थी, उसको मजूर नहीं किया गया । मुक्तमानों को दिये गए पृथक् निर्वाचन-ऋधिकार से होनेवाले परिगामों का अदाजा १६३७ में प्रातीय स्वायत्तता की स्थापना होने तक कोई न लगा सका। पृथक निर्वाचन का ऋधिकार अगर मुक्तमानों को न दिया जाता तो फिरकापरस्त राजनीति की श्राग इतनी भभक न उठती।

१६३७ में जिन श्राट प्रातों में काग्रेस ने शासनाधिकार हाथ में लिये, उनमें से सात प्रातों के मित्रमडलों में मुसलमान मनी लिये गये थे, लेकिन ने सन काग्रेसी थे। मित्रमडल के सदस्य सामुदायिक रूप में घारासभा से उत्तरदायी होते हैं, अतः उनकी सफलता की दृष्टि से एकपचीय मित्रमडल सुविधाजनक सानित होता है। जब घारासभा में किसी भी एक टल को निर्विवाद बहुमत प्राप्त नहीं होता, तभी दो या अधिक दलों को मिलकर मित्रमडल बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसे संयुक्त मित्रमडल झपना कारी-

बार एक ही ध्येय से चलाने में सफल नहीं हो पाते । कांग्रेस ने शासन -की बागडोर सम्हाली तब उसको बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त था, श्रतः दूसरे पद्धों से समस्तीता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने ग्रपने ही वल-पर मित्रमहल वनाये थे । उस वक्त राज्य में गवर्नर तथा उसके मातहत काम करनेवाले अधिकारों काग्रेस-मित्रमडलों के कारोबार में रोडे श्रदकाने की फिक्र में सटा रहते थे। उससे एक तरफ मित्रमहलों को लढ़ना था तो दूसरी तरफ केन्द्रीय शासनाधिकार पाने के लिए ब्राटोलन की तैयारी करनी थी। ऐसी अवस्था में, जिन दलों की आनेवाले आदोलनों में साथ देने की संभावन नहीं थी. ऐसे दलां के लोगों को अपने मित्रमण्डलों में लेकर उनकी टलगत राजनीति को अवसर देने के लिए काग्रेस के क्रांतिकारी नेता कभी तैयार नहीं हो नकते थे । लेकिन श्राह्पसख्यक मुसलमान बमात पर वे अन्याय भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मात्रमडलों मे एक-एक मुसल-मान मंत्रों भी ले लिया गया था। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिया से ही मुसलमान मत्री ले लिया जाय, ऐना मुस्लिम लीग का ग्राग्रह था, जिससे कामेंस सहमत न था । मुमलमानों के लिए सुरिवत बहसख्य सीटां पर मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों ने अनेक प्रातों में कब्जा कर लिया था, फिर भी उनको मित्रमहलों में स्थान न मिला, जिससे लीगी नेता कांग्रेस से चिद्व गये और उनके खिलाफ वेबुनियाट इल्जाम लगाने लगे। काग्रेस मुललमानों को व इम्लाम धर्म तथा संस्कृति को दवाकर हिंदु-गंदय की प्रस्थापना करना चाहती है ऐमा प्रचार उन्होंने शुरू किया। अप्रेन गवर्नर चाइते थे कि नत्ता हिययाकर जिस कातिकारी आदोलन की कांग्रेस तैयारी करना चाहती है उसमें मुसलमान न मिलें और उस वक्त अप्रेजी का साथ है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मंत्रियों को लेकर अपने हाथ कम-जोर बनाती तो वे खरा हो जाते। कामेस का मुस्लिम लीगियों को मंत्रि-महल में न लेना उनको अखरा तो जरूर, लेकिन वैधानिक दृष्टि से वेचारे लाचार थे, कुछ नहीं कर सकते थे। ग्रहपशंख्यकों के हितरज्ञा की जिम्मेदारी गवर्नरों पर थी श्रीर उसके लिए अपने खास श्रधिकारों का वे उपयोग भी कर सकते ये: लेकिन लीगी प्रतिनिधियों को मित्रमण्डल में लेने के लिए

वे काग्रेस को मजबूर नहीं कर सकते थे।

मुस्लिम लीगियों को मित्रमंडल में न लेना अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाना है, ऐसी बकवास कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि ऋल्पसख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में काग्रेसी मुसलुमान मित्रमहलों में थे ही। काग्रेसी मित्रमहला ने अल्पसख्यक बमातो पर कोई जुल्म किया होता तो गवर्नर अपने खास अधिकरों का चरूर प्रयोग करते, चुप न बैठे रहते। कांग्रेसी नेतास्रो ने यह मजूर किया था कि स्रल्पसख्यकों पर किसी तरह का जुल्म होने पर ग्रगर मित्रमहलों के काम में गवर्नर दखल देगा तो काग्रेस उसका प्रतिवाद नहीं करेगी। इसलिए जनतक वास्तव में श्रहपसंख्यकों के साथ कोई अन्याय न होता तबतक, लीगियों के नारों के बावजूट भी गवर्नर मित्रमंडलां के काम में टखल नहीं दे सकते थे। कांग्रेस ने धर्ममेटातीत राष्ट्रीय वृत्ति से व लोकतत्रात्मक ढग से शासन-यंत्र चलाया। इसका यह सबूत था कि लीगियों के नारों के बावजूद हिन्दुस्तान में कहीं भी गवर्नर ने कांग्रेसी मित्रमंडलों के कारोबार में जरा भी दखल न दिया । महायुद्ध शुरू होने पर अपने तत्त्व की रचा के लिए जब काग्रेस के मित्रमहलों ने इस्तीफे दे दिये, तत्र मुस्लिम लीग ने मुक्ति-दिन मनाया और कांग्रेस के खिलाफ ब्रादोलन शुरू किया। उस वक्त कांग्रेस ने चुनौती दी कि ब्रगर कांग्रेस के शासन के खिलाफ किसी को शिकायत हो तो ब्रिटिश गवर्नरों को चाहिये कि वे सबूत देकर उसकी ताईद करें। काग्रेस की इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया । हिंदू-राज्य की स्थापना करके इस्लामी तहजीव को दवाने की कोशिश करने के जो इल्जाम कांग्रेस पर लगाये गये थे वे कभी भी सिद्ध नहीं हए।

पृथक् निर्वाचन-श्रिषकार मुसलमानों को मिल जाने के कारण उनको चुनाव जीतने के लिए श्रन्य जाति के मतदातात्रों के मतों की सहानुभृति की कोई श्रावश्यकता ही न रही । इससे हिन्दु-मुसलमान श्रादि मेदों को न माननेवाले राष्ट्रीय मुसलमानों के लिए मुस्लिम निर्वाचन-चेत्र से चुनाव जीतना दुश्वार हो गया । साथ-ही-साथ ब्रिटिश हाकिम श्रीर सर-कारी वर्ताव हमेशा राष्ट्रीय मुसलमानों के खिलाफ ही रहा । श्राधुनिक

शिचा के संवर्क से मुसलमान श्रक्तृते रहे श्रीर धर्मनिष्ठा तथा राजनीति को एकरूप समझने की मध्ययुगीन प्रवृत्ति उनमें वैसी हो कायम रही । हिंदू समाज में ग्रलग-ग्रलग जमात होने से उसकी धर्मनिष्ठा गष्टीयता के विशाम मे काम देने की ज्ञमता नहीं रखती थी। साथ-हो-साथ हिन्दू राष्ट्रीय नेतास्रो ने जातिवर्म-भेटातीत स्राधुनिक राष्ट्रीय वृत्ति स्रपने समाज में फैलाने की जानवृक्षक काफी कोशिशों की. वैसी कोशिश मुनलमान नेताओं ने नहीं की । हिन्दू मपाज में जिम तरह के सुवार-आदोलन हुए वैसे मुनलमानों में नर्श हुए। मुसलमानों में जार्शत लाने का काम श्राम-तौर पर ऐसे नेतायों ने किया, जो अपने को अल्पमख्यक जमात मानते थे श्रीर डरते थे कि हिन्दुस्रों के प्राक्रमण से शायट दम्लाम को हानि पहेंचे। कुछ लोग ऐसे वे जो पुरानी मुमलमानी बाटशाहत की डींग हाँकते ये। इसके फलस्वरूप मुगलमानों में वर्मभैदातीत गर्श्य दृत्ति न फैल सकी । पृथक्-निर्वाचन-श्रधिकार मिलने से यह फ्ट का पौधा दिन-दूना रात-चीराना बढने लगा। जिन प्रातों में मुसलमान ऋल्पसख्यक ये वहाँ की घारासभाश्रों में यदापि मुस्लिमों के लिए सुरिव्वत करीन सभा जगहों पर लीग के प्रतिनिधि चुन ग्राते थे, फिर भी मुस्लिम लीगियों की सख्या भारामभाश्रों में हमेशा श्राल्प ही रहा। मिर्फ सिंध श्रीर सरहट प्रात ये ही ऐसे टो सूचे थे कि जहाँ मुसलमानों की सख्या ग्रन्य जमाता से ज्यादा थी श्रीर वहाँ की घारामभाश्री में मुक्तमान प्रतिनिधि बहुमत मे थे। लेकिन सरहट प्रात के चुनावों में कांग्रेसी मुनलमान बहुसख्या में चुनाव चीत नके ये ग्रोर वहाँ कांग्रेस का मित्रमडल बन गया था। सिंघ प्रात से श्रहायत के नेतृत्व में श्रपने श्रनुकुल मित्रमडल बनाने में कांग्रेस सफल हो गई थी। प्रजान तथा नगाल में हिंदु-ममलमान प्रतिनिधियों की सख्या करीव-करीव समान थी श्रोर वहाँ सुमलमान पत्नों के हाथों में मत्ता होने पर भी मुस्लिम लीग को सत्ता नहीं मिल सकी थी। इस तरह सारे देश के एक प्रात में भी मुश्लिम लीग-मित्रमहल नहीं वन सका था। पृथक्-निर्वाचन-श्रिधिकार श्रीर मुमलमाना को पृथक् राष्ट्र-भावना पर ही मुस्लिम लीग का श्राधार था ग्रीर ऐसे फिरकापरस्त राजनैतिक टल को लोकतत्रात्मक तरीकों

से किसी सूबे में अपने दल का मित्रमडल बनाना असमव था।

प्रातीय स्वायत्तता के आघार पर बने मित्रमडल कायम होते ही, मुसलमान नेताओं को चाहिये था कि वे अपने फिरकापरस्त दल को तोड़-कर तत्त्वनिष्ठ राजनैतिक टल को कायम करते । इसके बगैर किसी भी प्रात में अपनी खुद की ताकत पर मित्रमडल कायम करना उनके लिए असंभव था । लेकिन यह सबक सीखने के बजाय अपनी फिरकापरस्त राजनीति को जारी रखने के लिए अप्रेजों की सहायता से हिंदुस्तान को दो दुकड़ों में बॉटकर एक दुकड़ा मुसलमानों के लिए अलग मे प्राप्त करने का मकसद उन्होंने अपने सामने रखा ।

मारत में हिंदु तथा मुसलमान धर्मों को माननेवालों की तादाद यद्यपि ज्यादा है, फिर भी श्रल्पधर्मावलवी काफी लोग यहाँ बसे हुए हैं। हिंदु-स्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहा केवल हिंदुश्रों या केवल मुसलमानों की बस्ती हो। इसलिए इस देश के दो विभाग किसी भी तरह से क्यों न किये जायें, दोनों विभागा में कमोवेश मात्रा में दोनों धर्म के लोग रहेंगे ही। ऐसी हालत में दोनों राज्यों के सामने श्रल्पसख्यकों को सुरत्ता तथा वह (राज्य) उनको श्रपना मालूम हो, ऐसी पिरिधित पैदा करने का सवाल खडा होने ही वाला था। इस दृष्टि से देखने पर यह बात साफ हो जाती है कि हिंदु श्रीर मुसलमानों के श्रलग-श्रलग राष्ट्र मानने से देश की कोई भी समस्या इल नहीं हो सकती थी।

विवेकपूर्वक स्वीकृत की हुई श्रापनी धर्मभेदातीत राष्ट्रीयता की भावना को श्राखिर तक काग्रेस ने प्रज्वित रखा श्रीर अग्रेजी प्रभुत्व के स्थान पर भारतीय जनता के प्रभुत्व को स्थापित किया। श्रापने इस अखिल भारतीय धर्म-मेटातीत सगठन के श्राधार पर भारत की विधान-परिषद को सफल बनाकर इस दल ने देश में लोकतज्ञात्मक गग्राख्य की स्थापना की। मुस्लिम लीग से समसौता करने के मोह से काग्रेस ने श्रपने को बचाया श्रीर मविष्य की इन गौरवशाली धटनाश्रों को जन्म देने की ज्ञमता उसने पाली। मुस्लिम लीग क श्रविवेकी प्रचार से अभिभूत होकर हिंदू-राष्ट्रवाद को स्वीकार करने के मोह से मी वह श्रपने को बचा सकी;

क्योंकि हिंदु श्रीर मुतलमानों का श्रलग-श्रलग राष्ट्र माननेवाला सिद्धात उमको भूठा लगता था। हिंदु-मुतलमानादि सब धमों का एक राष्ट्र स्थापित करने से ही भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा श्रीर श्राधुनिक सुभस्कृत राष्ट्र के नाते वह प्रतिष्ठित हो सकेगा, यह निष्ठा श्राधुनिक भारत के भावों की ठीस नींच है। श्राल भले ही भारत श्रीर पाकिस्तान ये हो राष्ट्र इस देश में वन गये हो, लेकिन श्रपनी राष्ट्रीयता का यह श्रिधिशन भारत ने कायम रहा है। श्रपनो धर्मावशिष्ट राष्ट्रीयता की श्राल या कल पाकिस्तान की त्यागना पढ़ेगा, क्योंकि उसके वगैर श्राधुनिक भसार में सुसंस्कृत तथा पुरोगामी राष्ट्रों में उसकी गणना नहीं हो सकेगी, न वहाँ का मुमलमान जनता का भला होगा।

हिदुस्तान में ब्रलग-प्रलग धर्मानुयाई व ब्रलग ब्रलग भाषाभाषी लोग सदियों ने एकमाथ बसे हुए हैं, जिनसे धर्मभेदातीत राज-नीति भी पुराने काल से यहाँ चली ग्राई है। ध्यान मे रखना चाहिये कि ऐसी अनेकानेक भाषाएँ बोलनेवाले तथा विभिन्न धर्म के लोगों का सैकड़ी-हजारी साली का इतिराम चनघोर लड़ाइयों का इतिहास नहीं हैं, न ग्रलग-प्रलग राजाग्रों ने एक-दूमरे के खिलाफ को पड्यत्र किये, उनका इतिहान है। इतिहास का इस तरह सर्क्षचित अर्थ नहीं लेना चाहिए। मदिया से हिंदू-मुक्तमान पियार यहाँ के देहाता में पड़ीसिया भी तरह रहे हैं। यहाँ का इतिहास देहातों मे फैले इन इजारों-लाखों परिवार। के टैर्नाटन श्रापसी व्यवहारी से बना है । जब हम इस व्यापक दृष्टि में इतिहास का शाक्लन करेंगे तब पता चलेगा कि इस प्रचंड गष्ट म जो धर्म भावना फैनी है, उसको सर्वसमान्य तथा सर्वसिट्यू प्रेमभावना का रूप मिल चुका है। इन देश में जो सत-महात्मा पैटा हुए, उन सबने धर्म का विशिधता में एक्त्व देखने का मदेश अपने चारित्र्य के उज्ज्वल उदाहरण से जनता के हृदय पर अधित कर रखा है। यहाँ जो धार्मिक तथा ग्राध्यात्मिक दर्शन-निर्माग् हुन्त्रा, वह मच तरह के विचार-स्वातन्य को श्रवकाश देता है। माथ-हो-साथ शुद्ध तत्त्वनिष्ठा से सत्यसंशोधन करने-वालां ने जो भी तत्वजान खोज निकाले. उनके हर एक के बारे में सम- चित ब्रादर रखकर, उसमें बो सत्याश हो, उसको श्रपनाने का उपदेश वह देता है। बीवन का सत्य किसी एक वैचारिक सिद्धात या सप्रदाय में समाया हुआ नहीं होता, यह बृत्ति यहाँ के निवासियों में दीर्घ- कालीन इतिहास से नहें बमा चुकी है। यही वजह है कि ब्राधुनिक भारत में बो राष्ट्रीयत्व पैदा हुआ, वह किसी सकुचित धर्मीभमान, भाषाभिमान या इतिहास की कल्पना पर अपना ब्राधार नहीं रखता। विशिष्ट धर्म या विशिष्ट माषा सबसे श्रेष्ठ और परमेश्वर को अधिक प्रिय है, या उसका स्वीकार किये बगैर मानव अपने जीवन को कभी सफल बना नहीं सकेगा या मुक्ति या आत्मिक शांति के लिए किसी विशिष्ट धर्म या भाषा का स्वीकार करना अनिवार्य है, ऐसे सकुचित धर्म-विचारों का विरोध करनेवालों अनेक संत-महात्मा इस देश म हो चुके हैं। उनके हृदय में बो विश्वादमक प्रेम-भावना का धर्म था, उसीके आधार पर इमारे नेताओं ने आधुनिक भारत का निर्माण किया है।

सहिष्णु तथा सर्वव्यापक मानव-धर्म के या सर्वधर्म समभाव के आधार पर राज्य चाहनेवाले राज्यकर्ता यहाँ हो चुके हैं। अशोक, अकवर श्रीर शिवाजी-जैसों की राजनीति भारत की आनेवाली पीढियों के लिए सदा पथप्रदर्शन का काम करेगी। औरगजेव-बैसे तगदिल धर्म-निष्ठ की राजनीति को भारत के इतिहास की अनुक्ररणीय बात नहीं माना बायगा। इतिहास में भली-बुरी बातें मरी रहती हैं, लेकिन उनमें से भली बातें चुनकर उनका अभिमान रखना और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। अपनी स्वतत्र बुद्धि से अपने क्तंव्य के बारे में निर्णय करके अपनी परिस्थिति के अनुक्त और आनेवाली पीढियों को प्रेरणा देनेवाला इतिहास बनाना, यही इतिहास के अध्ययन का सही उपयोग है। प्रत्येक पीढी को नये इतिहास का निर्णय करना पटता है और बीते बमाने के श्रेष्ठ पुक्षों के चरित्रों में से स्फूर्ति लेनी पडती है। जो गल्तियाँ उनसे हुई, उनको यालकर उनके अच्छे कामों का अनुकरण करना होता है। उनके जो ध्येय अध्रूरे रहे हों और उस बक्त जो ध्येय उनके दृष्टि-पथ में न आये हों, ऐसे ध्येयों को अपनाकर उन्हें साकार करने की कोशिश करनी पडती है।

इसी दृष्टि से पुराने इतिहाम की घटनाओं में सबक शीखकर आधुनिक भारत के निर्माताओं ने अपनी राष्ट्रीयता का विकास किया है।

कुछ लोग ऐसे हैं, जो एकराष्ट्रीयत्व की दृष्टि रखनेवालों के विचारों से सहमत नहीं हैं। हिंदु व मुसलमान ये वो अलग-अलग राष्ट्र हैं, ऐसा वे मानते हैं। इनमें मे कोई एक जवतक पूरी तरह से हार नहीं जाता तकतक यह भगवा मिटना उनको असमव-मा लगता है। उन्हें अगर एक ही देश में रहना है तो एक की प्रमुता को दूसरा या तो स्वय मान ले या उसके लिए वह मजबूर किया जाय, उनके सिवा दन वो धमों के लोग यहाँ एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे ऐसी दिगष्ट्रवादियों की दृष्टि में दृष्टि से साचते रहने के कारणा हिंदु तथा मुकलमान धमें की छोग समान दृष्टि से देखने की दृष्टि उनकी समभ में नहीं आती।

मुस्लिम लोग ने बन इस मेद-दृष्टि का पक्षा पत्रहा श्रीर द्विराष्ट्रवाड को स्वीकार करके काग्रेस की नीति पर टोका करने लगी तब उसकी काग्रेस के हर एक कार्यक्रम के पीछे हिंदुक्रों का वर्चस्य प्रस्थापित करने का हेत नजर ख़ाने लगा । ऐसी ही मेट-इप्टि से जब हिंद-राष्ट्रवादी कांग्रेस के राजनैतिक, मामाजिक श्रीर सांस्कृतिक कार्यों की श्रोर देखते तब कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम में उन्हें मुसलमानों का पच्चपात दिखाई देता । राज-नैतिक राता के बटवारे के लिए दिराष्ट्रवाटियों ने जो फगड़ा उठाया वह धर्म, भाषा, इतिहास, संस्कृति-श्राटि बीवन के सभी खगों तक फैल गया। बिटिश शासन को मुस्लिम-राष्ट्रवाट के लिए जितना पच्चपात या उतना हिंदु-राष्ट्रवादियों के लिए नहीं था, जिससे हिंदु-राष्ट्रवाट ज्यादा पनपने नहीं पाया । मुस्लिम-राष्ट्रवाट श्रजानी मुसलमान जनता में वेरोकटोक फैलता रहा। पूरे देश में ग्रागर एक ही राज्य प्रस्थापित होता है तो उसका विधान कैसा क्यां न वने श्रीर प्रातीय राज्यों को तथा श्रत्पसख्यक मुसलमानों को कितनी ही सहलियते और मंरिक्त ग्राधकार क्यो न टिये बाय, फिर भी केंद्रीय मरकार का बहुमख्यक हिंदु समाज के प्रति उत्तरदायी होना श्रनिवार्य था, और वैमा होना मसलमानो के लिए हानिकर है, ऐसी भावना उनमें पैदा करना श्रोर बढाना श्रासन था । साथ-ही उस समाज के धार्मिक और ऐतिहासिक अहंकार को जगाक बढावा देना और पाकिस्तान की प्रस्थापना के बगैर आराम न करने का जोश उनमें भड़काना कठिन नहीं था। इस भदेमूलक वृत्ति को रोकने के प्रयत्न शासकों ने कटापि नहीं किये उलटे उसको प्रत्यसाप्रत्यस्त रूप से प्रोत्साहन ही दिया।

१६३६ के सितंबर मास में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ । लार्ड लिन-लिथगो उस समय बाइसराय का पट सम्हाल रहे थे। उन्होंने किसी भारतीय नेता से या ग्यारह पातों में शासनसूत्र सम्हालनेवाले किसी मित्रमंगडल से पूछे बगैर ही एलान कर दिया कि अधे जों की तरफ से हिंदुस्तान महायुद्ध में शरीक हो गया है। यह नात हिंदुस्तान के स्वातन्य तथा स्वयनिर्णय के ऋषिकारों को ख्रित पहुँचानेवाली थी। कामें स ने मॉग की कि अग्रेब अपने युद्ध-उद्देश्य जाहिर कर देश्रीर अगर लोकतत्र तथा राष्ट्रीय स्वातन्य की रच्चा करना ही उनका ध्येय हो तो हिंदुस्तान की स्वतन्नता को फौरन कबूल कर लें। ग्रागर जग के जारी होने के कारण नया विधान श्रमल में लाना श्रसंभव मालम होता हो तो कम-से-कम केंद्र में फौरन भारतीय नेतान्त्रों का मित्रमण्डल स्थापित करके उसकी सलाइ मानकर यहाँ का कारोबार चलाया जाय । लेकिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ उस समयइन माँगों को कबूल करके हिंदुस्तान को स्वातत्र्य श्रीर स्वयनिर्णय का इक देने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए ऋाठ पातों के शासनसूत्र सम्हालने वाले काग्रेस-मत्रिमहलों ने त्यागपत्र दे दिये। जिस युद्ध के हेतु साफ न हों ऐसे यद में काग्रेस योग नहीं देगी श्रीर जनता को चाहिये कि वह भी योग न दे, ऐसा प्रचार काग्रेस ने शुरू किया।

काग्रेस के बल को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग पर अंग्रे न अपना साया डालने लगे। मुसलमान-समाज की अनुमित के विना कोई भी विषान हिंदुस्तान में नहीं बनने दिया जायेगा, ऐसा उन्होंने एलान कर दिया और देशी नरेशों को अपने साथ रखने के लिए पुचकारने की नीति जाहिरा तौर पर अख्तियार की। इससे मुस्लिम नेताओं को विश्वास हो गया कि अगर हम आपस में मिलकर लीग की तरफ से अग्रेजों से कोई मॉग करेंगे तो वह जरूर मिल जायगी। इसी वजह से पजाव के सर सिफंटर हयात खाँ, बगाल के फजलुल इक तथा आसाम के मुहम्मद् सादुल्ला के नेतृत्व में जो दल शासन की नागडोर सम्हाले थे, मुस्लिम लीग में शामिल हो गए । १६३० के फरवरी मास में जिला साहन ने खुल्लमखुल्ला पाकिस्तान का ध्येय मन्दूर कर लिया और अगले महीने में कराची में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ, उसने भी उसपर मुहर लगा दी। पहले पजाब तथा बंगाल में मुस्लिम लीग पत्त की कोई हस्ती नहीं थी; लेकिन अब वहाँ के मुसलमान नेता पाकिस्तान के प्रचारक बन गए। फिर भी इन हो प्रातों में हिंदु तथा मुसलमानों की तादाद करीब-करीब बराबर होने के कारण वहाँ की धारासभाओं के सिर पाकिस्तान का ध्येय महना असमब हो गया।

पाकिस्तान में देश के कौन-से हिस्सों का समावेश होगा, उसकी सीम। एँ कैसे तय की बायगी, उन सीमाश्रों के बाहर बो हिंदुस्तान बचेगा, वहाँ कितने मुनलमान रहेंगे ग्रोर उनका भवितव्य क्या होगा, इसके बारे में साफ-साफ बात करने के लिए मुस्लिम लीग के नेता तैयार नहीं थे। श्रगर इसके बारे में वे तभी खुलासा करते तो उनको यह कवूल करना पडता कि पाकिस्तान में बहुत थोड़ा भूभाग चला जायगा श्रीर उसमें बितने मुसलमान बसेंगे, करीब उतने ही मुसलमानों को बाकी हिस्से में रहना होगा। मुस्त्रिम जनता को यह भी मालूम होता कि पूरा पजाब तथा पुरा बगाल पाकिस्तान में हर्गिल शामिल न हो सकेगा। साथ ही पाकि-स्तान एक श्रखंड मुल्क न बनकर उत्तर पश्चिम कोने में श्रीर हजारो मील की दूरी पर पूरव में वॅटा रहेगा। अप्रगर इन तरह का एक पूरा चित्र लोगों के सामने रखा बाता और उसके बारे में मुनलमानों की सही राय ली जाती तो मुसलमान बनता और उसके अगुआ इसे बरूर ठुकरा देते । जिन्ना साहव इस बात को बानते थे श्रीर इसीलिए पाकिस्तान का पूग ढाँचा उन्होंने लोगों के सामने कभी नहीं रखा। जून १६४७ में आज के पाकिस्तान की कल्पना को जिल्ला साहन ने मजूर कर लिया , लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले तक वे पूरा पवाब, पूरा बगाल तथा श्रासाम पाकि-स्तान में मिलाने एवं पूर्वी पाकिस्तान को जोड़नेवाले मुल्क की भी मॉग

करते थे। देशी नरेशों को स्वातत्र्य तथा स्वयनिर्णय के जो अधिकार अप्रोबों ने दिये थे, उससे मुसलमान नेताओं को अत तक लग रहा था कि टक्खिण का निजाम-राज्य हमेशा मुसलमानों का राज ही बना रहेगा। इस तरह ग्रागर हिंदुस्तान के तीन विभागों में तीन बढे इस्लामी राज कायम हो सके और उनमें एकता कायम की जा सकी तो हिंदुस्तान को इस्लामी सम्यता का एक वटा राष्ट्र बनाया ऐसे ख्वाब मसलमान देखा करते थे श्रीर पाकिस्तान की हिमायत करने में उन्हें गौरव मालूम होता था। ये सब निरी श्रवास्तव कल्पनाएँ हैं, इन्हें व्यवहार में उतारना बिलकुल श्रसभव है, ऐसा श्रंगेंब चाहते तो अधिकत रीति से मुसलमानों को बता सकते थे। लेकिन न अप्रेज श्रीर न मुस्लिम लीग के नेता ही ऐसा करना चाहते थे। पाकिस्तान की प्रत्यद्ध प्रस्थापना होने तक उसका पूरा ढाँचा मुसलमान जनता या ससार के सामने कभी श्रिधिकृत रूप में न रखा गया। पूरा पूरा स्वरूप मालूम न होने के कारण पाकिस्तान के नारों के जाल में मुसलमान जनता धीरे-धीरे फॅनतो गई । १९४० में लार्ड लिनलिथगो ने एलान कर दिया कि निससे अल्पसख्यक सहमत न हो श्रीर जिसमें देशी नरेशों के साथ अभे जो के लिए समभौतों को और उनसे प्राप्त अधिकारों को कब्ल न किया गया हो, ऐसे किसी विधान को ब्रिटेन अपनी अनुमात कभी नहीं देगा। १९४५ के प्रारम में किप्स साहब स्वातन्य तथा स्वयनिर्णय के तस्व हिंदु-स्तान मे युद्ध के बाट लागू करने का बाटा करनेवाली योजना लेकर भारत में आये, तबतक किसीको पता नहीं था कि पाकिस्तान के येय को श्रांपोज किस बूते पर श्रीर कितनी हद तक मजूर करेगे।

१६४० से १६४१ के ऋत तक युद्ध-विरोधी प्रचार करने के लिए काग्रेस ने व्यक्तिगत सत्यग्रह का ऋादोलन चलाया, जिसमें सारे भारत से करीन २५ हजार सत्याग्रही जेल में गए। इससे बिटेन के दोस्तों — लास-कर चीन तथा ऋमरीका को-— पता चला कि ब्रिटिश हुकूमत को युद्ध-काल में सहयोग देने के लिए भारतीय जनता तैयार नहीं है। इधर जमनी की तरफ से जापान भी युद्ध में कृद पड़ा और देखते-देखते ब्रह्म देश की

स्रोर लपका । ऐसे स्रवसर पर हिंदुस्तान की वाजिव मांगों को पूरा करके जनता से सहयोग प्राप्त कर तोने की सत्ताह चीन तथा स्त्रमरीका ने स्थाने को को दी। इसी दवाव के कारण स्त्रम जो ने किप्स साहव को मेजा। हिंदुस्तान में स्वातच्य स्त्रीर स्वयनिर्ण्य के तत्त्व किस दग से अप्रे ज लागू करना चाहते हैं, इसका किप्स साहव के साथ मेजी योजना में स्वधीकरण किया गया था।

इम योजना के श्रनुसार भारत के हर एक प्रात श्रीर रियासत में स्वातन्य श्रीर श्रात्मनिर्णय के तत्त्व लागू करने की चेष्टा की गई थी। इससे हिंदुस्तान मे श्रनेक सयुक्त राज्य स्थापित हो सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य से मिल-जुलकर रहने की श्राजाटा भी प्रातो को टी गई था। स्वयानिर्णय के श्रधिकार जिस दग से दिये थे, इनसे समव था कि भारत श्रानेक टकडो में बॅट नाता । रिवासतों की प्रजा की नहीं, बल्कि नरेशा को ग्रात्मनिर्णय के इक दिये गये थे। सच करा जाय तो यह लाकशाही एव स्वयनिर्णंय की विडवना मात्र थी । ये श्राधिकार भी युद्ध के खत्म होने पर मिलनेवाले थे । भविष्य के इस श्राश्वासन पर भरोसा रखकर भारतीय जनता तथा भारत के मभी पद्म ग्रीर देशी नरेश महायुद्ध में श्रमें जो के हाथ बटाने के लिए वाइसगय के कार्यकारी मडल में शामिल हों. ऐसी ग्राशा रखी गई थी । वाहमराय के कार्यकारी महल के सदस्य बननेवाले नेताया को मित्रमडल के श्राधकार श्रीर टर्जा देने के लिए भी ब्रिटिश गजनेता तैयार न थे। काग्रे न की माँग थी कि भविष्य के ब्राज्वामनों के साथ वाइसग्य क कार्यकारी महल को मित्रमहल का दर्जी फोरन दे दिया जाय । इस मॉग को कबूल कर लिया होता तो शासनसूत्र अपने हाथ में लेकर युद्ध का सचालन करने को जिस्मेदारी उठाने को कामें न तैयार हो जाती। अगर कामें स के हाथों में सत्ता देने के लिए किसी की उज़ होता तो चाहे जिसके हाथ में सरकार सत्ता सौंप देती उसके लिए काग्रेस तैयार थी। उसका कहना इतना ही था कि जो मित्रमहल बनेगा उसको जनता की प्रतिनिधि-सभा के सामने उत्तरदायी रहना होगा। यह माग मंजूर न हुई, श्रतः काग्रेस ने इस योजना को ठुकराया । अन्य पत्तों ने भी अपनी-अपनी दलीलें देकर इस योजना को अस्वीकृत किया और किप्स साहज का मिशन असफल रहा।

क्रिप्स-ि.शन से यह साफ हो गया कि पूर्ण स्वातन्त्र्य, स्वय-निर्णय तथा विधान-परिषद की माँग अन्यवहार्य या अवास्तविक न थी श्रीर ब्रिटिश सरकार उसको मजूर कर सकती थी । तब श्रन्य पत्तों ने भी श्रपनी राजनीति में इन तीनों तत्वां को सम्मिलित किया। ब्रिटेन जब स्प्रपना शासन यहाँ से इटायेगा तब यहाँ एक ही राज्य बनाने का उसका श्राग्रह होगा श्रीर देश का विभाजन करनेवाली किसी भी योजना को मज़र नहीं किया जायगा, ऐसा जिनका विश्वास या उनको किप्स साहब के दौत्य से बड़ी ठेस पहुँची, क्योंकि देश के दो ही नही, श्रनेकानेक टुकडे करने के बीज इस योजना में छिपे पड़े थे। ब्रिटिश लोग लोकतत्र के हामी हैं ब्रातः जन्होंने स्वयनिर्णय का तत्त्व स्वीकार किया । लेकिन देशी रियासताँ में स्वयनिर्णय का तत्त्व लागू करते समय यह अधिकार रियासतों की प्रजा को न देकर नरेशों को दिया गया, इससे सबको वड़ा आश्चर्य हुआ। पातों को स्वयनिर्याय के ऋधिकार देने का बढ़ाना करके मसलमानों को खुश करने की उनकी नीति थी. लेकिन कम-से-कम उसमें लोकतत्र का श्राधार मिल सकता था। देशी नरेशों के बारे में उन्होंने जो रूख रखा उसको किसी भी तरह का नैतिक बल मिलना कठिन था। किप्स-मिशन से यह भी साफ हो गया कि युद्धकाल में किसी तरह का परिवर्तन करने के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं है। वाइसराय के कार्यकारी मडल में सब हिंदी सदस्य रखने के लिए वे तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता के प्रति उत्तरदाई मत्रिमडल बनाने की उनकी तैयारी नहीं थी। इसके लिए उनकी दलील यह थी कि उनकी इच्छा के बावजूट वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग इस बात को मजूर नहीं करती। ब्रिटिश सरकार के रूख को देखकर अपने पत्त को मजबूत बनाने के लिए काग्रेस को भी यह जाहिर करना पड़ा कि यद्यपि हिंदुस्तान को श्रखंड रखना उसका ध्येय है, फिर भी श्रगर देश के किसी हिस्से के लोगों ने उसमें न रहने का बहु-मत से अधिकृत रूप में फैसला कर लिया तो उनको देश के साथ जुडे रहने पर मजबूर नहीं किया बायवा। लेकिन इसका मी कोई ग्रासर न हुग्रा।

किस्स साहम के साथ की समझीते की जातचीत विफल होते देख कार्य स ने लड़ाई छेड़ने की ठान ली ! = श्रगस्त १६४२ के दिन गांधीबी के नेतृत्व में पूर्ण स्वातन्य की प्रांत्र के लिए सस्पायह-समाम करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया ! उसी रात को सरकार ने म॰ गांधी प्रशृति कार्य सन्तेताओं तथा उनके हचारों अनुयायियों को एक साथ गिरस्तार कर लिया और आवाटी के श्रादोलन को कुन्तलने के लिए सब तरह के साथनों से काम लेना शुरू किया ! ब्रिटिशों के इस बबरतापूर्ण नतांव सं सार देश में आदोलन की प्रचड़ आग भभक उठी । चारों ओर 'श्रग्रेजों, सस्तनत छोड़कर चले बाओ? के नारे गूँवने सली ! १६४४ में बीमारी के कारगा गांचीबी को रिहा किया गया । तबतक श्राटोलन किसी-न-किसी कर में चलता रहा !

गाधीची ने कुछ तन्त्रुरूस होने के बाद स्वावन्त्र्य को गुरुष सुलभाने के लिए ब्रिटेश सरकार तथा मुस्लिम लीग से वातचीत शुरू की । जिताबर १९४४ में वे निजा साइव से ववई में मिले । पन्त्रह रोच तक उनमें वातचीत चली। निजा साइव से ववई में मिले । पन्त्रह रोच तक उनमें वातचीत चली। निजा साइव सिराष्ट्रवाट के उस्तुल को गाधीची से कवूल करवाना चाइते थे । पाकिस्तान मन्त्र ।कवे बेंगर वातचीत चलाना निजा साइव वेचार समभते थे। गाधीची कहते थे कि हस सिद्धात को कवूल करवा श्रक्षमत्त्र है। उनका कहना या कि हिंदुस्तान में भले ही दो राज्य निजा ना में हैं तथा सुचलमान दोनो बमातों के लोग रहेंगे स्त्रीर इसीलिए धर्मावशिष्ट राष्ट्रवात का समझ रखना गलत है। वे यह भी कहते थे कि हिंदुस्तान में दो राज्य कावम होने पर भी विदेशनीति, प्रतिरक्ता तथा यातायात के बारे में दोनों को समुक्त नीति स्राख्त्यार करनी होगी स्त्रीर टीनों राज्यों को स्त्रमन-स्रपने स्त्रस्त्रस्त्रमा होगी र होगी राज्यों को स्त्रमन-स्रपने स्त्रस्त्रस्त्रमा होगा । जिला साहव कु प्रातों को उनके उसी रूप में पाकिस्तान में शामिल

करना चाहते थे, लेकिन गाषीजी का कहना था कि पजान, वगाल तथा आसाम के सभी हिस्से पाकिस्तान में हर्गिज नहीं जायेंगे। जिन विभागों को अलग करना हो, उनके सब धर्मांवलजी निवासियों की राय लेता वे जरूरी समक्षते थे। मगर जिन्ना साहब का कहना था कि एक तो इन प्रातों में मतगणना का कोई कारण ही नहीं है, और अगर मतगणना करनी ही हो तो सिर्फ मुसलमानों की ही राय ली जाय। जिन्ना साहब की ये मार्गे इतनी वेजा थीं कि कोई भी उन्हें मजूर नहीं कर सकता था। गाधीजी तथा जिन्ना की भूमिका में इतना अतर रहते हुए किसी प्रकार के समक्षीते की आशा करना वेकार था। इन जातचीत से इतना फायटा जरूर हुआ कि टोनों को अपने विचार लेखबद्ध करने पढ़े और पाकिस्तान की कल्पना की रूपरेखा जिन्ना साहब के मुख से पहले-पहल लोगों को जानने को मिली।

मुस्लिम लीग पजाब, बगाल तथा आसाम प्रांत को पूर्ण रूप में पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी, उसकी इस बाहियात मांग का इस बातचीत से सबने पता चल गया। आगे चलकर जब यहाँ से अपना शासन हटाने का अप्रेजों ने फैसला किया तब मुस्लिम लींग की इस अपुक्त मांग को उन्होंने नामंजूर किया और लींग को अपनी माँग छोड़नी पड़ी। अत आधा बगाल, आधा पजाब तथा एक जिले को छोड़ पूरे आसाम को मांग्त में रखने से उसे सहमत होना पड़ा। लेकिन ये हिस्से चले जाने से पाकिस्तान बिलकुल दुबला-पतला बन गया, ऐसा उनको मानना पड़ा और पाकिस्तान के नारों से पागल बने मुगलमानो की आँखे, देरी से क्यों न सही, खुल गई । पाकिस्तान की कल्पना के जन्म के समय अगर अभेज राजनेता सीमाओं की यह नीति जाहिर कर देते तो शायद मुसलमान लोग इस ध्येय को स्वीकार न करते। न पाकिस्तान का जन्म ही हो पाता और न लाखों हिंदु-मुसलमान अपनी घन-टौलत तथा इज्जत-आवरू की लूट अपनी ऑखों वेखते।

१६४५ में लार्ड वेवल वाइसराय नियुक्त हुए। उन्होंने आते ही काग्रेस-कार्यकारिया के सदस्यों को रिहा कर दिया और काग्रेस तथा लीग के

सहयोग से अस्थाई सरकार चनाने की कोशिश की। अस्थाई सरकार की यद्यियाइसराय की कार्यकारियी ना पुराना नाम ही दिया बानेवाला था फिर भी उसकी सलाह को नामजूर करने के लिए बीटो (विशेषाधिकार) का उपयोग न नरने का आधासन दिया गया था। तात्कालिक योजना के रूप में कांग्रेस ने इस योजना को नामजूर कर दिया। अस्थाई सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सदस्य समान सख्या में लिये जानेवाले थे। कांग्रेस देश की सभी जमाता का प्रांतिनिधत्व करने का टावा करती था, इसलिए वह हिंदु तथा मुसलमान टोनों घमों के मित्रयों को अपनी तरफ से नियुक्त करने वा आधाका चाहती थी। मुम्लिम लीग का टावा था कि वह सब मुसलमानों का प्रतिनिधत्व करती है, अतः कांग्रेस की स्वा में एक भी मुसलमान न हो। बिन्ना माहच के इस मुसल को दुराग्रह कहने की हिम्मत सरकार ने न दिखाई। कांग्रेम अपनी मूर्चा में मुसलमान प्रतिनिधि का नाम रखने वा अपना अधिकार छोडना नहीं चाहती थी। इस रस्सा-करी में बेवल मानव की यह योजना असफल रही।

इमी समय केन्द्रीय धारासभा के चुनाव १६१६ के पुराने कानून के अनुसार हुए। मुमलमानों के लिए सुरिक्त सीटों में मे ३० सीटें लागी उम्मीटवारों ने जीतो तो वाकी ५७ सीटों पर काग्रेस के उम्मोटवारों ने कब्जा कर लिया। १६४६ के आरम्म मे प्रातीय धारासभाश्रों के चुनाव हुए। नरहटी सूवे में मुसलमानों के लिए सुरिक्त सीटों में से बहुसख्य सीटें काग्रेस ने जाती। श्रीर प्रातों में मुमलमाना के लिए सुरिक्त सीटों पर मुस्लिम लीग के उम्माटवार हा स्नाम तीर पर चुने गये, लेकिन पजाव में मित्रमङल बनाने के लिए आवश्यक बहुमत लीग को न मिला। बगाल तथा सिव में यूरोपीय सदस्यों की मेहरबानी से मुस्लिम लीग अपने मित्रमण्डल बना सकी, वहाँ भी लीगिया को निर्विवाद शहुमत नहीं था।

चुनावों में बनता के रूख का अदाज लग गया। सिंध, पजान तथा वगाल को छोडकर श्रन्य प्रातों में कांग्रेस का वहुमत था। तब अग्रे जों ने फिर से समभौते की बात चलाना चाही। १६४६ के मार्च में ब्रिटिश मित्रमङल

के तीन सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लार्ड पेथिक लॉरेन्स तथा श्रलेक्जाडर मारत श्राये । युद्ध के बाट इंग्लैंड में श्राम चुनाव हए थे. उनमें चर्चिल साहब के दल की करारी हार हुई और एटली साहब के मजदूर टल को बहुमत प्राप्त हो गया । वहाँ के समाजवादी टल को २/३ चीटें।मलने से अपनी इच्छा के अनुसार भारत की समस्या को सलभाने की कोशिश करना आसान हो गया। तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस तथा मिल्लम लीग से बातचीत की श्रीर दोनों में मेल कराने की कोशिश की लेकिन जब ऐसा मेल कराना उनको श्रसम्भव लगा तब उन्होंने श्रपनी श्रोर से एक योजना टोनों के सामने रखी । इस योजना के मुख्य तीन माग थे। पहले में उन्होंने पाक्तितान की माँग को श्रव्यवहार्थ वतलाया श्रीर कहा कि भारत का विधान ऐसा होगा कि उसमें भारत के सूनों का एक संघ होगा, जिसमे देशी रियानतें भी शरीक हो सकेंगी। इस केन्द्रीय सघ के अधिकार में तीन विषय होंगे-फीज श्रीर बचाब- बिटेशों के साथ सर्वंघ. रेल-तार-हाक इत्यादि। दूसरे भाग में विधान-परिषद की योजना थी। तीसरे में तत्काल वेन्द्र य मरकार बनाने की बात थी। विधान-निर्माण के लिए सबों को तीन विभागों में विभक्त किया गया था। पहले विभाग में महास बनई युक्तशात विहार मध्य-प्रात श्रीर उड़ीसा का समावेश था । दूमरे में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रात, सिंघ तथा विलोचिस्तान थे तथा तीसरे विभाग में वंगाल श्रीर श्रासाम थे। केन्द्रीय विधान-परिषट में कार्य-प्राग्तर्ला को निश्चित करने के बाट तीनों विभागों के सदस्य अलग-अलग बैठकर अपने विभागों में सम्मिलित सुत्रों के लिए विघान तैयार करनेवाले थे। कुछ ऋर्षे तक कांग्रेस तथा मुस्लिम लोग इस योजना में सहमत हुई-सी टिखाई दी: लेकिन इस योजना के अनुसार जो विधान-परिषट बनी उससे मुख्लिम-लीग ने ऋसहयोग किया।

इसी बीच वेवल साहब ने श्रस्थाई सरकार के लिए नाम सुभाने को पं॰ नेहरू तथा निन्ना साहब से कहा श्रीर जताया कि नो नाम एक की श्रोर से सुभावे नायंगे उसकी मुखालिफत दूसरा न करे। एक तरह

प्रातीय स्वायत्तता ग्रोर द्विराष्ट्रवाद से जिल्ला साहब की यह करारी चीट थी, क्योंकि इसका साफ अर्थ यह भा कि कांग्रेस अपनी और से हिंदु तथा मुसलमानों में से चाहे जो नाम अपनी तरफ से पेश कर सकती थी और उसका विरोध करने का लीग को अधिकार न था। जिल्ला साहन स्रापनी नात पर आहे रहे और अस्थाई राष्ट्रीय सरकार में शामिल होना उन्होंने नामवर किया । लेकिन अब शाही हुकूमत का रुख बटला था। लांड वेबल ने लीग की परवाह न की श्रीर व नेहरू द्वारा सुसावे नामों को स्वीकृति देकर अस्थाई सरकार की स्थापना की। सरकार के इस रूख में मुख्लिम लोग में क्रोब और मत्सर के भाव कारो । क्लिकापरस्तों को पुचकारने की पह्नपाती नीति का बाइसराय ने त्याग किया था। अपनी नाराजगी तथा ताकत बनाने के लिए किस दिन कांग्रेस ने केंद्र में मिन्त्रमण्डल बनाया उसी दिन सीधी कार्यवाई के नाम पर लीग ने हगे-फसाट करना शुरू किया। बगाल में लीग का मिन महत या । उसकी निगरानी में मुसलमान गुपढे हिंदुओं को करल करने तुने। चारो श्रोर होहला मच गया। गांधीनी खुट नगांत में चले गये और वहाँ शांति स्थापित करने की कोणिश करने लगे। क्षाल के हुने की खबरे और न्याना पर पहुँची तो बहाँ भी यह स्थान ममक उठी। बटले की भावना से लोग पागल से होते दिखाई देने लगे। पर नेहरू के नेतृत्व में केंद्र में जो अस्थाई सरकार काम कर रही थी, वह सेना की सहायता से ये टरो मिटाने की बात सोच रही थी। तिकिन मित्रमहल के काम में ग्रहता लगाने के लिए इसी समय अपना श्चामह छोड़कर लीग ने अपनी श्चोर से मेनिमडल के लिए पाँच नाम है िये। सेना वेयल साह्य के मातहत थी, किससे श्रस्थायी सरकार अपनी इच्छा के अनुसार सेना का उपयोग नहीं कर पाती थी। मुस्लिम लीग हारा क्ये गये इस बल्ने में कुछ यूरोपीय अधिकारी तथा कुछ तरेश भी शामिल हो गये थे। बल्ने का बहुत ही मयकर परिणाम हो रहा था। इस तरह बटला होने की प्रवृति स सारा देश हेपापि में जलकर भस होगा, ऐसी आशंका लोगों को हो रही थी। इसको टालने के उपायों की क्षानवीन होने लगी। विभाजन को मंबर करने से पूरी सत्ता हाथ में त्राने की सभावना थी त्रीर तभी टगे रोके जा सकते थे। जहाँ मुसलमान बहुसख्या में हों वे हिस्से भले ही त्रालय हो जायँ लेकिन जहाँ उनका बहुमत न हो उन हिस्सों को बचाने की बात सोची गई। विभाजन होने पर भी पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल तथा क्रासाम पाकिस्तान में न चले जायँ, इसके लिए सतर्क रहने का फैसला नेताओं ने किया। साथ ही विभाजन से सहमत होने के पहले ब्रिटिश स्रकार पूरे देश से ऋपना शासन उठाने की तिथि बता दे, ऐसी माँग कांग्रेस ने की।

ब्रिटिश सरकार ने जून १६४२ के पहले देश से श्रपना शासन उठाने का निर्णय कर दिया। श्रपने साम्राज्य को समेटने के लिए वेवल के बदले पाउटवेटेन को हिंदुस्तान मेजा गया। देश के विभाजन के साथ श्रव पजान तथा बगाल के विभाजन पर भी जोर दिया जाने लगा। इसपर जिला साइव ने एक वक्तव्य दिया जिसमे कहा गया था कि किसी भी हालत में मुस्लिम लीग पजान तथा बगाल क विभाजन को एक ही रखना चाहिए। लेकिन उनको श्रपना श्रामह छोड़ना पढा, क्योंकि उनको यह माँग निलकुल गैरवाजिन थी श्रीर श्रम ज श्रव उनकी गैरवाजिन माँगों का पृष्ठपीषण करने के लिए पहले की तरह तैयार न थे।

माउंटवेटेन ने नेताश्रों को स्वित कर दिया कि देश की इालत को देखते हुए १६४६ तक यहाँ रहना ठीक नहीं होगा ऐसा ब्रिटिश सरकार को लगता है श्रीर श्रगस्त १६४७ मे ही नेताश्रों के हवाले शासन करने के लिए ब्रिटिश सकार राजी है। तब ३ जून १६४७ के दिन देश में भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो राज्य प्रस्थापित करना नेताश्रों ने कबूल कर लिया। श्राधा पजाब, श्राधा बंगाल तथा श्रासाम को भारत में रखने से मुस्लिम लीग को सहमत होना पड़ा। इसके बाद १५ श्रगस्त १६४७ के दिन हिंदुस्तान में मारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य प्रस्थानित हो गये।

## : 44:

## श्रंतिम स्वातंत्र्य-युद्ध

१६३७ के जुलाई मास में कांग्रेस ने प्रातों में मन्त्रिमण्डल बनाकर वैधमार्गी राजनीति का फिर से आरम्भ किया । १६३५ के सुधारों को ठुकरा-कर हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वाधीनता तथा स्वयनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने की उनकी प्रतिजा थी। प्रातों में मंत्रिमडल बनाकर भविष्य में होनेवाले श्राटोलन के लिए तैयार करने का फैसला काग्रेस ने किया तबसे देश के विविध टलों में ही नहीं, विलंक काग्रेस के ग्रादर भी यह बहस होने लगी थी कि क्या ग्रागे और एकाघा ग्रादोलन करना लाजिमी होगा, ग्रीर श्चगर ऐसा आदीलन करना ही पडे तो उसका स्वरूप क्या होगा १ १६२० में लो॰ तिलक की मृत्यु के बाद गार्थीजी काग्रेस के नेता बने। उस वक्त शातिमय श्रसहयोग का जो आटोलन देश में ग्रुक हुआ था, वह १६२४ में स्थिगत किया गया। तबसे १६३० का स्थातत्र्य-समाम शुरु होने तक कांग्रेस की राजनीति की बागडोर गांघाजी ने स्वराज्य-पन्न के प० मोतीलाल तेहरू प्रभृति नेताओं के हवाले कर दी थी। १६३० के आदोलन के समय फिर से उन्होंने नेतृत्व सम्हाला । १६३० का आदोलन, उसके बाद १६३१ में गोलमेज-परिपट के समय कांग्रेस की तरफ से ब्रिटेन से हई बातचीत ग्रौर उसके ग्रसफल होने पर १६३२-३३ में फिर से छिड़ा मत्याग्रह, ये सत्र बाते गाधीजी के प्रत्यक्त नेतृत्व में हुई थीं । १६३२ में सरवाग्रह की जो दूसरी मुहिम जिकली, वह सामुदायिक रूप में चली श्रीर बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में १६३४ तक ज्यों-त्यों करके चलती रही। उसके बाद गाधीजी ने यह सत्याग्रह भी मुल्तवी रखा श्रीर काम स के सूत्र सरदार पटेल, मौ० ग्राजाट, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, च० राजगोपालाचार्य जैसे पुराने तथा प० जवाहरलाल नेहरू, बावू सुभाषचन्द्र बोस श्रीर जय-प्रकाश नागयण-जैसे नये नेताम्मां के हवाले कर दिये श्रीर वे खद कामें स से अलग हो गये। लेकिन जब आगे स्वाधीन्ता-समाम करने नी नारी श्रावगी तत्र वह उनके नेतत्व में किया बाय ऐसी गांधीं की हिटायत थी स्त्रीर उसको काम स-नेताओं ने मजूर कर लिया था। पातों में काम स के मित्रमराइल बनाना जब तय हुस्रा उनपर निगरानी रखकर उनमें मेल रखने के लिए एक पाल मेंटरी बोर्ड नियुक्त किया गया, जिसके सरदार पटेल, बाबू राजेन्द्र प्रसाद तथा मौ० स्त्राज्ञाद मदस्य थे। काम स मित्र-मराइलों का कारोबार इन तोनों की निगरानी में तथा गाधीजी की सजाइ से जुलाई १९३७ से नवबर १९३६ तक चलता रहा। गाधीजी स्राजादी के लिए फिर से लंडाई छेडेंगे या नहीं, स्रगर छेडेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में काम स के नेता स्रां में भी काफी मतमेद थे।

१६३८ में बाचू सुभाषचन्द्र बोस काग्रेस के श्रध्यन्न बने। उस समय काग्रेस में एक पुराना श्रीर एक नया ऐसे दो दल थे। जयप्रकाश नारायण, म्राचार्य नरेन्द्रदेव तथा म्रब्युत पटवर्धन-म्राटि युवक नेता काग्रेस के त्रातर्गत समाजवाटी टल की स्थापना कर चुके थे। पं० बवाहर-लाल नेटरू तथा बाबू सुमाधचन्द्र बोस दोनों इस दल के सदस्य नहीं थे। उसी समय मानवेन्द्रनाथ राय रिहा हो राये थे ऋौर कांग्रेस में हाखिल हो गये थे। ये सब नेता नई पीदी के. समाजवादी नीति को मानने-वाले तथा क्रांतिकारी माने जाते थे। राजेन्द्र प्रसाट, मौ० श्राजाद, सरदार पटेल तथा राजाजी पुरानी पीढ़ी के नेता माने बाते थे। ये पुराने नेता गाधीजी के नेतृत्व में पूरा भरोसा रखते थे। नई पोढ़ों में से एक जवाहर-लाल ही ऐसे वे को गाधीजी के नेतृत्व में विश्वास बरूर रखते थे। फिर भी उनके विचार गांघीजी के कहर श्रमुर्यायियों को पसद न थे श्रौर पुरानी पीदी के गाधीवादी कहे जानेवाले नेता उनको समाजवादी नेता के तौर पर ही पहचानते थे। समाजवाटी पक्त की नीति उस वक्त स्थिर नहीं हो पाई थी, फिर भी ऋगर गांधीजी आगे देश में स्वातत्र्य के लिए लडाई छेड़ दें तो उसमें वे शामिल होना चाहते थे श्रीर गाघीनी ऐसी लडाई जल्दी ही छेड़ टें इसलिए कांग्रेस पर दवाव डालने की उनको नीति रही। गांधीजी के नेतृत्व से उन्हें कोई विरोध नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि गाधीजी के सहयोग के जिना दूसरा कोई निकट मविष्य में ऐसा श्रादोलन नहीं छेड़

सकेगा ऐसी सामान्यतः उनकी निष्ठा थी। इसिलए गाषीबी के ऋतिम नेतृत्व के लिलाफ वे नहीं थे, हालांकि उनके विचारों से वे सहमत नहीं थे। ऋहिंसा का ऋतिकारी त्वरूप उस वक्त उनकी समभ में नहीं आता था। फिर मी उस हालत में काग्रेम के लिए गाषीबी का नेतृत्व वे बक्री और उपयुक्त मानते थे। उनका रूख ऐसा होने पर भी काग्रेम में बो पुगने गाषीबाटी नेता थे उनकी नीति के वे खिलाफ ये और उनको आशा नहीं थी कि ये पुगने गाषीबाटी नेतास्वातन्य के लिए कोई लहाई छेड़ेंगे। बारे-बीरे काग्रेस का राजनीति ऋति-पराइमुन्य होती बा रही है और उममें सत्तावाटी नीति का प्रवेश होने में वह शुद्ध वैध-मार्गी काम करनेवाली एक संस्था बन गई है ऐसा उनका कहना था।

ब्रलग-ब्रलग पातों में बो मित्रमहरू थे उनके कारोबार की नुकाचीनी करना श्रीर जनता के श्रनुभव संगठिन करना ये समाजवादी नेता वाजिब समकते थे । काग्रेस के पुगने नेता, नई पीढ़ी के समाजवादी विचारों को तथा प्रांतकारवादी नीति को गलत नमसूने थे. जिममे नये पुराने का एक कारकारी भगहा इस वक्त कार्यस में चल रहा था। दोनों गाधीबी के श्रातिम नेतृत्व के बारे में एकमत वे अगेर गाधीजी भी दोनों की अपनी राजनीति के लिए उपयुक्त समभते थे । नई पीटी के दवाव के कारण श्रपनी इच्छा के खिलाफ बल्टी में श्रधिकारों को त्यागकर प्रत्यक्ष प्रतिकार का ग्रादोलन उठाने की उनकी इच्छा नहीं थी। पुगने नैताग्रों को नई पीढ़ी के नेता अपने मार्ग के रोड़े मालूम होते थे, लेक्नि गांघीजी को वैसा नहीं लगता था । नमाजवाटी ख़बक नेताओं को. श्रपने उद्देश्यों के प्रचार करने के लिए उन्होंने कभी रोका नहीं. न अनुशासन के नाम पर उन्हें कांग्रेस से अलग करने की प्रतिगामी नीति अखिनयार की । काग्रेस का कार्य और उसकी शक्ति बढाने के लिए इन नये नेतास्रों की श्रावश्यक्ता है, ऐसा वे हमेशा महसून करते थे। यही उनकी कातिकारी प्रवृत्ति की विशेषता और श्रेष्ठता थी। देश की परिस्थिति को देखकर कभी वे वैधमार्गी नरम वृत्ति को स्वीकार करते तो कभी कातिकारी परिस्थिति के पदा होने पर उम्र कातिवादी नीति को स्वीकार करते । दोनों नीतियों को तथा दोनों पीढी के नेताओं को ने समान रूप से देश के लिए उपयोगी मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आज पातों में शासन-सूत्र समालेनवाली कांग्रेस को कल सपूर्ण स्वाधीनता की सत्याग्रही कार्ति के लिए समर्थ बनना पडेगा। अपनी इस दूरदर्शी, सावधानी-पूर्ण, लेकिन क्रातिकारी दृत्ति के कारण अपने जीते-जी उन्होंने नई तथा पुरानी दोनों पीढियों के किसी नेता को कांग्रेस से अलग होने नहीं दिया और दोनों के सह्योग से स्वातन्य प्राप्त कर लिया।

काप्रेस के अतर्गत अलग से कोई टल सगिठत करने के विरुद्ध आरम्भ में भाई मानवेद्रनाथ राय के अनुयायों थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको गांघीजी की नीति में और उनकी अपनी नीति में सदातिक मतमेद नजर आने लगा। काप्रेस के नेतृस्व को बदलकर गांघोजांदियों के हाथों से वह छीन लेना चाहिए, ऐसा राय साहव के अनुयायी मानते थे। दूसरा महायुद्ध शुरू होने पर उन्होंने देखा कि कांग्रेस की नीति से उनकी नीति मेल नहीं खाती और तब कांग्रेस से अलग होने का फैरला उन्होंने किया। युद्ध के जमाने में अग्रे जों को पूरा सहयोग देने के वे पच्चातीये।

बाबू सुभाषचन्द्र बोस की नीति इससे अलग थी। जब युद्ध छिड़ने की सभावना उन्होंने देखी तब उन्हें लगा कि काम स की तरफ से अप्रे जों से मॉग की जाय कि छाः महीने या एक साल में वे भारत को स्वाधीन करें। अगर इस असें के खतम होने के पहले अमे जों ने मॉग पूरी न को तो अससहयोग तथा प्रत्यच्च प्रतिकार का आटोजन काम स छेड़ दे और देश में प्रतिस्पर्धी राज्य-तन्न कायम करके हम आजाद बन जार्य। इस तरह की लढ़ाई की, यद्यपि गांधीजी आवश्यकता मानते थे फिर भी उनका ख्याल था कि उसके लिए अनुकूल समय अभी नहीं आया है और अगर वेवक आटोजन शुरू हो गया तो उसको शांति से चलाना मुश्किल होगा। काम स के बहुतेरे नेता गांधीजी के नेतृत्व को मानते थे और प्रत्यच्च प्रतिकार का आटोजन उन्हींके नेतृत्व में चले, ऐसा चाहते थे। सुभाष बाबू की नीति से वे सहमत न थे। अपनी अध्यच्च-पद की मुहत पूरी होने के बाद १६३६ में सुभाष बाबू अन्य नेताओं की सलाह को

ठकराकर फिर से अध्यक्षीय खनाव के लिए खढे हो गये। उनके खिलाफ पुराने नेताओं की तरफ से डॉ॰ पट्टामी खडे रहे । डॉ॰ पट्टामी की उम्मीटवारी का गांधीजी ने नमर्थन किया श्रीर समाप जान का विरोध । फिर भी सुमाप बाबू ही जुने गये । कांग्रेस में एक तरह की उलफान पैदा हो गई। सभाप बाज यदापि कांग्रेस के श्राच्यक्त चुने गये थे, फिर मी श्र॰ भा॰ काग्रोस-समिति में उनका बहमत नहीं था, जिससे पुराने पन के सहयोग के सिवा वे कारोबार नहीं चला सकते थे। पराने नेता चाहते थे कि कार्यकारिया। में उनका बहुमत हो तभी वे उसमें शामिल होंगे । सुभाष बाब को ब्राजादी थी कि वे बिलकुल नई कार्यकारिखी बनाते। सेकिन उनके लिए इस असहयोग के कारण कार्यकारिया बनाना श्रममव हम्रा श्रीर उन्होंने ग्रन्थक-पद से इस्तीका दे दिया । डा० राजेन्द्र-प्रसाद तब कामेस के अध्यक्त बने । सुभाष बाबू ने कामेस के अटर पर पर वर्ड व्लाक की स्थापना की लेकिन उस समय समाजवादो दल ने उनके नेतत्व को स्वीकार नहीं किया । इस तरह कांग्रेस के ब्राटर दो गिरोह कायम हए । महायुद्ध के बाद थोड़े ही दिनों में सुमान बाब देश से बाहर निकल गये श्रीर जब जापान ने युद्ध में प्रवेश किया तब पूर्वी एशिया में उन्होंने श्राजाद हिंद की एक श्रास्थाई सरकार बनाई । उसके मातहरू नाखों की नानाद दिंद फीब खड़ी की ग्रीर ग्रंगे नों से युद्ध छेड़ दिया।

भाई मानवेद्रनाथ की त्रिलाशर्त सहयोग की नीति से या सुभाव बाबू की सशस्त्र युद्ध-नीति से देश को स्वतनता प्राप्त होगी, इसमें जनता तथा राष्ट्रीय नेताश्रों को शका थी। पहले युद्ध में विज्ञाशर्त सहयोग देने पर भी अप्रमें बो से कुछ लाम नहीं हुआ था जिससे ऐसा सहयोग देना लोगों को पसट न था। फिर भी अपर ऐसे ऐन मौके पर सपूर्यों स्वाधीनता की शर्त पर कांग्रेस सहयोग देना चाहे तो समय था कि ब्रिटिश सरकार से समम्भीता हो जाता। कुछ कांग्रेस-नेताश्रों को लगता था कि महायुद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश हुकूमत से असहयोग करके श्राट प्रातों के शासन-स्वत्र छोडकर जेल का रास्ता पकडना एक तरह का साहस ही है श्रीर उसकी सफलता के बारे में सचावादी गिरोह को नहीं शका

थी। युद्धकाल में अपने हाथ से सत्ता छोड़कर असहयोग का आन्दो-लन उठाने में घोला जरूर था लेकिन साथ ही अगर उस वक्त काम से अमें जों को विलाशतें सहयोग देती और स्वातंत्र्य का निसी तरह का आधा-सन मिले वगर उनकी ओर से लड़ने के लिए लोगों को आवाहन करती तो उसमें नाकामधान्नी होने की संभावना थी। देश के वाहर तथा अटर जो आतिकारी शिक्तयाँ देश की आजादी के लिए प्रयत्नशील थी, ऐसे मौके का लाभ उठाकर वे जरूर सशस्त्र विद्रोह करतीं। काम से के विलाशतें सहयोग करने का अर्थ होता अपनी आजादी का दावा छोड़ देना। लेकिन ऐसे सहयोग से कातिकारियों को कुन्तलने में उसको अमें जो का हाथ नदाना पड़ता। ऐसी परिस्थिति में काग्रेस के लिए अपनी नीति निश्चित करना नड़ा कठिन था।

इ सितम्बर १६३६ के दिन बगैर किसीसे सलाह-मशाविरा किए वाइस-राय ने श्राप्ते अखितयार से, हिंदुस्तान श्रंगे जो की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया है, ऐसा एलान कर दिया। जनता बडी उत्कठा से देख रही थी कि काम से के नेता श्रव क्या मार्ग-दर्शन करते हैं १ काम से के सब नेताओं ने मिलकर गांधीजी के साथ विचार-विमर्श किया और महा-युद्ध तथा स्वातक्य के बारे में श्रापना रूख एक घोषणापत्र के द्वारा १४ सितवर १६३६ के दिन जाहिर कर दिया।

महायुद्ध एक क्रांतिकारी घटना थी। उनकी स्रोर केवल स्रपने देश के स्वार्थ की दृष्टि से देखना उचित न होता। ब्रिटिशों ने इस युद्ध के बारे में श्रपने विचार ससार के सामने रखें थे। उनका कहना था कि कर्मनी के खिलाफ वे इसिलए लड़ रहे थे कि लोकशाही जीवित रह सके स्त्रीर सब देश बच्च बाय। इस काम में संसार के स्रन्य देशों से वे सहायता भी चाहते थे। उस समय काम न चाहती तो कह सकती थी कि हमे पहले स्वातन्य दे टो तब हम बमनी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जायंगे। लेकिन इस तरह स्रपनी स्वाधीनता का सौदा करना म० गांधी तथा पं० जवाहरलाल को उचित नहीं मालूम हुआ। देश की स्वाधीनता का एगल करके स्रगर हम किसी भी देश की मदद करने को तैयार होते तो

शायट हमारे राष्ट्र का स्वार्थ सिद्ध हो जाता । लेकिन मानव-संस्कृतिकी दृष्टि से वह ग्रनचित होता ग्रीर हमारी सस्कृति से भी उसका मेल न बैठता। ब्रिटेन या नर्मनी हमे स्वाधीनता देता है, इसलिए उसकी श्रोर से युद्ध में शामिल होना हमारे देश के लिए शोभा न देता । महायुद्ध में ब्रिटिशों को सहायता देने-न-देने के बारे मे फैसला करने के पहले काग्रेस ने यह उचित माना कि युद्ध में ब्रिटेन किस हेतु भाग ले रहा है यह स्पष्ट कर दिया जाय। इस दृष्टि से घोपगापत्र के स्नारम्भ में यह माँग की गई थी कि अप्रवेत अधिकत और नि-सदिग्ध रूप में अपने युद्ध-हेतु बाहिर कर दें। लोक्शाही तथा स्वाधीनता की रत्ना करना ही इस युद्ध का प्रधान हेतुही तो नासीवाट व पैसिन्म इन तत्वों के लिए जितना खतरनाक है उतना ही साम्राज्यवाट भी खतरनाक है श्रीर उसकी मिटाना भी यद का हेत वनना चाहिए, क्योंकि ग्राखिर फैसिक्म का जन्म भी साम्राज्यवाट के पैट से ही होता है । श्रगर साम्राज्यशाही का नाश करना मजूर न हो तो इसका श्रर्थ होता है, यद फैसिडम से लोक्तत्र या स्वाधीनता की रज्ञा के लिए नहीं, विक्त साम्राज्य की रज्ञा के लिए खेला जा रहा है, श्रीर ऐसे युद्ध से किसी भी गुलाम देश को कोई वास्ता नहीं हो सकता । इस घोपखापत्र में आगे यह भी बताया गया था कि ग्रागर फैमिक्स और साम्राज्यवाट टोनों का ग्रात करना इस युद्ध का उद्देश्य हो तो ब्रिटेन को चाहिए कि वह हिंदुस्तान का स्वा-तत्र्य तथा न्वयनिर्शय का इक मंजर करते श्रीर वैसा एलान कर दे। साथ ही लोकशाही नथा साम्राज्यशाही के बारे में ब्रिटेन अपनी नीति जाहिर कर टे श्रीर लोकशाही के तत्व हिंदुस्तान में किस तरह लागू करने का उसका इराटा है साफ बतादे।

घोषणापत्र मे तीसरी बात यह कही गई थी कि मिवज्य में लोकशाही की सस्यापना तथा साम्राज्यशाही का अत करने की हामी भरने से काम पूरा नहीं होगा । इन तत्वों को असली रूप देने के लिए युडकाल में ही यहाँ की हुकूमत में सरकार कौन-से परिवर्तन करनेवाली है वह भी जाहिर करनेकी कांग्रेस की माग थी । इसका साफ अर्थ यही था कि हिंदुस्तान को स्वाधीन देशों का दर्जा फौरन ही दे दिया जाय । जिस- से जनता को मालूम होगा कि युद्ध में जो वह सहायता दे रही है दूसरे को नहीं बल्कि अपने देश की सरकार को ही दे रही है।

काग्रेस का यह घोषगापत्र भारत के नहीं, सारे ससार के इतिहास में एक खास स्थान रखता है। पहले युद्ध के वक्त रूस में जो वाल्शेविक क्रांति हुई उससे ससार की राजनीति को एक नई दिशा मिल गई थी, उसी तरह दूसरे महायुद्ध के वक्त काम्रेस ने इस घोषणापत्र के द्वारा साम्राज्यशाही के विरोध का जो नया रूख जाहिर किया, इससे ससार की राजनीति को फिर से एक नया रूआन मिल गया। यद्यपि इस घोषणापत्र से गाधीजी पूरी तरह सहमत नही ये फिर भी उसमें जितनी अहिंसक भूमिका खोकृत हुई है, उससे आगो बढने की ताकत देश में नही है, ऐसा मानकर गाधीजी ने उससे श्रपनी सहमति प्रकट की । उनकी निजी भूमिका इससे अधिक ऊँचे स्तर की व उनकी ग्रहिंसा-निष्ठा से ग्रधिक सेल खानेवाली थी। गाधीजी मानते थे कि किसी भी यह से ससार का कोई हित नहीं हो सकता। अपने अपने देश की हिफाजत के लिए भी शस्त्र-जल का उपयोग न करके केवल सत्याग्रह के बल पर ऋपने देश को बचानेवालों का एक सगठन बनाया जाय। वे चाहने थे कि हो सके तो कांग्रेस भी युद्ध-सन्यास की यही नीति ऋष्टितयार करे । इस नीति को मानने पर भी संसार में जो दो गिरोह एक-दूसरे से लड़े उनमें से जिस गिरोह की तरफ न्याय हो, उसकी हिमायत में श्रपना नैतिक बल लगाये ।

कांग्रेस के घोषयापत्र की एक भी बात को ब्रिटेन ने कबूल नहीं किया। तब कांग्रस ने आठ प्रातों के अपने मित्रमण्डलों के इस्तीफे पेश कर दिये। आठों प्रातों की धारासमाएँ कांग्रेस के घोपणापत्र से सहमत थीं। जबतक इस घोषणापत्र की बातों को सरकार नहीं मान लेती तबतक शासन चलाने में कांग्रेस सहयोग नहीं देगी ऐसा उसने तय कर लिया, क्योंकि कांग्रेस के घोषणापत्र को न मानने का साफ अर्थ यही था कि युद्ध साम्राज्य की रह्मा के लिए किया जा रहा है न कि लोकशाही की रह्मा के लिए । कांग्रेस के शासनसूत्र छोड़ने के बाद यहाँ के अन्य राजनीतिश्च मंत्री बनने के लिए लालायित थे, लेकिन जनता की हिमायत न होने के कारण कारोबार चलाना इनके लिए मुश्किल होगा, यह देख-कर आठों प्रातों का कारोबार गवर्नरों ने खुद सम्हाल लिया । काग्रेस-मित्रमण्डलों के त्यागपत्र से महायुद्ध का असली रूप प्रकट हो गया । काग्रेसी नेताओं ने देश को यह सदेश दिया कि अपनी स्वाधीनता के लिए अनत्याचारी मार्ग से कागडते रहना गुलाम देशों का पहला कर्तव्य है । इम क्तव्य की पूर्ति करने से ही लोकशाही तथा स्वयनिर्णय के तत्त्वों को पृष्ठपोपण मिल सकेगा और मानव-सस्कृति को परिपुष्ट बनाने का कर्तव्य भी प्रश हो सकेगा ।

इसके बाट काग्रेस के ऋडे के नीचे इकट्टे होकर स्वातत्र्य-सैनिक अपने नेताओं से पूछने लगे कि सविनय कानूनभग-आटोलन कब शुरू होगा १ गांधीबी ने देश को सयम तथा अनुशासन से वर्षांव करने एव जल्दबाबी न करने का आदेश दिया । अपने हाथ की सत्ता छोड़कर युद्ध मे असहयोग करके ब्रिटिश-सत्ता को चु-गैती देनेवाली और खुक्षम-खुला बगावत करनेवाली यह सस्या अगर जल्दबाबों में अस्याचार का सहाग लेती या उसे गांधीबी-जैसे जगस्मिद्ध विभृति का नेतृत्व न मिलता तो अग्रेकों को उसे कुचलने में देरी न लगती।

हिंद की जनता युद्ध में अप्रे जों से सहयोग करना नहीं चाहती, यह बात आठ प्रातों के मिन्नमण्डलों के त्यागपत्र से सारे ससार पर प्रकट हो चुकी थी। लेकिन कानून-भग का आटोलन शुरू करने के पहले गचनात्मक लोकसेवा के जरिये देश में शांति कायम करने की गांधीजी की इच्छा थी। वे चाहते थे कि काग्रेस के सेवक गाँव-गाँव जाकर लोगों को श्रहिंसक लड़ाई का तरीका सिखा दें और लड़ाई के छिड़ने के पहले-पहले उसे शांति से चलाने की ताकत लोगों में पैदा हो और आवश्यक सगठन भी वन जाय। वे अच्छी तरह से जानते थे कि गुद्ध में अप्रेजों से असहयोग करने की नीति से आज या कल सत्यग्रह-याटोलन को छेड़ने की नीवत आने ही वाली है।

उस हालत में बनना की तरफ से होनेवाला सत्याग्रह-सग्राम गांघीबी द्वारा चलाया जाना इप्ट तथा श्र्यपिहार्य था श्रीर जयप्रकाश प्रभृति नेताओं ने अपने दल को यह बात समका दी थी । १६४० में गाधीजी के नेतृत्व के बारे में अपना रूख जाहिर करनेवाला एक वयान अपने पच्च की ओर से उन्होंने प्रकाशित किया था । इसमें वे लिखते हैं—''आज के अपने नेताओं के खिलाफ कमाड़ा उठाना गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है । अगर खारे देश में आदोलन करना है तो उसको ग्रुरू करने की च्चमता गाधीजी के अलावा और किसी में नहीं है । ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व का विरोध करने का अर्थ होगा अपने पाँचों पर आप कुल्हाड़ी मारना । आदोलन की पूर्व तैयारी में हमें गाधीजी को पूरा सहयोग तो देना ही चाहिए , लेकिन साथ-ही उनमें पूरी निष्ठा रखना भी जरूरी है । अगर गाधीजी आदोलन न छेड़ें तो हम उनसे अलग हटेंगे और हमें अपने ऊपर ले लेंगे।"

रामगढ में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होनेवाला था लेकिन उसके पहले ही युद्ध-विरोधी भाषण करने के अभियोग में जयप्रकाशजी को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिवेशन में रखने के लिए उन्होंने जेल से एक प्रस्ताव गाधीजी के पास मेजा। वह प्रस्ताव यद्यपि स्वीकृत नहीं हुआ तो भी गाधीजी ने अपनी टिप्पणी के साथ उसको 'हरिजन' में प्रकाशित कर दिया और उसके साथ अपनी सहमित प्रकट कर दी। कांग्रेस के अतर्गत, जो समाजवादी दल काम करता था, उसको तथा उसके उचित कांग्रेसम को इस तरह हमेशा ही गाधीजी का पृष्टपोषण मिलता था।

कांग्रेस की स्रोर से बो स्वातत्र्य-समाम लिड़नेवाला था, उसके लिए समाजवादी दल की शक्ति का गांधीजी प्रा उपयोग करना चाहते थे। स्राजाद होने पर समाजवाद की प्रस्थापना का सवाल हिंदुस्तान के सामने स्रपरिहार्य रूप में स्रानेवाला था। इसके लिए स्रागे जो स्रादोलन चलेंगे, वे भी स्रानत्याचारी रहें, इस कारख दूरदिशता से गांधीजी देश के समाजवादी दल की निष्ठा स्रपनी झिंहसा की तरफ खींचने की कोशिश

<sup>1</sup> Towards struggle by J.P Page 141

कर रहे थे। लेकिन गाधीजी की यह सुमा कि श्रहिंसा के जरिये समाज-बाद की प्रस्थापना हो सकेगी, श्रौर हम उसे करके दिखायँगे. ऐसा विश्वास काग्रेस में गाधीवादी कहलानेवाले लोगों में नहीं था । रामगढ-कांग्रेस में स्वातन्य-संग्राम शुरू करने का जो प्रस्ताव पास हुन्ना उसके साथ वयप्रकाशजी के प्रस्ताव का मिलान करने से पता चलता है कि काग्रेस में जो राष्ट्रवादी दल था, उसके श्रीर समाजवादी दल के नेताश्रों के विचारों में क्या श्रीर कितना भेद था। राष्ट्रवाटी विचार क पुराने नेता स्याधीनता के बाद समाजवाद की स्थापना को न तो श्रावश्यक मानते थे न वैसा ऋाश्वासन जनता को देने के लिए तैयार ही थे। इसके विपरीत समाजवाटी युवक नेता चाहते थे कि लोगो को यह साफ बता दिया जाय कि काग्रेस को स्वाधीनता की कल्पना प्रजीवाटी लोकतत्र की न होकर समाजवादी लोक्तन्त्र की है। समाजवादी दल के नेतास्रों की राय थी कि पेसे श्राष्ट्रवासन से स्वाधीनता-सग्राम के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा । म॰ गाधी इन दोनों गिरोहों को एकसाथ रखनेवाली कड़ी थे। उनकी राय थी कि पहले राष्ट्रीय स्वातत्र्य का ऋाटोलन सफल हो, फिर उसको समाजवादी लोकशाही में परिवर्तित करने की कोशिश की बाय। रामगढ़-कांग्रेस में जयप्रकाशजी के प्रस्ताव को श्रस्त्रीकृत करने के लिए यदापि उन्होंने पुराने नेतात्रों को टोप नहीं टिया तो भी इस प्रस्ताव से अपनी सहमति जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा: "स्यात्त्र्य-प्राप्ति के बाद निकटवर्ती ध्येय के रूप में समाजवादी लोकशाही को ही स्वीकार करना चाहिए । मैं खुद ममाजवादी हूँ , लेकिन मेरा समाजवाद मेरी श्रहिसा से पैदा हुग्रा है।" गाघीजी की इस वृत्ति से समाजवाटी टल ने भी उचित बोध लेकर स्वातच्य के ब्राटोलन को वर्ग-विग्रह का रूप न देने का फैसला कर लिया श्रीर उनके श्राश्वासन पर भरोसा रखकर राष्ट्रीय स्वातन्य के सप्राम में जनता का भारसक प्रधादर्शन किया ।

युद्धकार्य से ग्रासहयोग करके कानून-भग के श्राटोलन की नीति को यद्यपि रामगढ़-काग्रेस में मंजूर क्या गया, फिर भी गाधीजी उतावली से कोई कटम उठाना नहीं चाहते थे। इस श्राधिवेशन के बाट काग्रेस में जो सत्तावादी तथा वैधमार्गी राजनीति का समर्थंक दल था, उसके नेता श्रां ने फिर से ब्रिटिशो के साथ समस्तीता करने की कोशिश करना चाही। पूना में अ० भा० वांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जिसमें सरकार को बताया गया कि अगर वह स्वातच्य तथा स्वयनिर्ण्य के अधिकारों को तत्काल कबूल करले और अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे तो युद्ध-कार्य में कांग्रेस सहयोग देगी। इस अधिवेशन में म० गांधी उपस्थित न रहे, क्योंकि इस नीति से ने सहमत नहीं थे। थोडे-ही दिनों में सरकार ने एलान कर दिय कि वांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने में वह असमर्थ हैं। मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उसीके साथ सरकार ने जाहिर कर दिया कि वह ऐसा कोई विधान मजूर नहीं करेगी, जिससे अल्पसख्यक असहमत हों। इसके बाद अधिकारचादी नेताओं के सामने दूसरा कोई रास्ता ही न रहा। तब अ० भा० कांग्रेस अधिवेशन करके गांधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आदीलन शुरू करने का अधिवार दिया गया जो नवंबर १६४० में शुरू हुआ।

इस सत्याग्रह-म्रादोलन का स्वरूप प्रातिनिधिक रखने का गांधीजी का विचार था। धर्यात् म्राम जनता को सत्याग्रह के लिए प्रवृत्त न करके ऐसे प्रतिनिधिभूत लोकनायकों को हो जनता की तरफ से सत्याग्रह करने की इजाजत दा जाय जो उससे सहमत हा। लोकमत को प्रकट करके उसकी सिद्धि के लिए जो भ्रापदाएँ मेलनी पढ़ें, उन्हें मेलने के लिए लोकनेता तैयार हैं, सरकार को तथा जनता को यह बताने की हिए से प्रातिनिधिक सत्याग्रह का रास्ता गांधीजी ने निकाला। वे इस सत्याग्रद के लिए व्यक्ति तथा स्थान स्वयं चुनते थे। उन्होंने जाहिर कर दिया था कि इस आदोलन में वे खुद जेल मे नहीं जाना चाहते। पहले दो सत्या-ग्रहियों के रूप में श्राचार्य विनोत्रा भावे श्रीर पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। विनोवाजी को इस नाते चुना गया था कि वे गांधीजी की निरपेच्न श्रहिंसा को जीवन-निष्ठा के रूप में स्वीकार करते था। जिसकी किसी भी हालत में युद्ध करना स्थानत्य है वे ऐसे सत्याग्रही-वर्ग के प्रतिनिधि थे। प० जवाहरलाल इस तरह के निरपेच्न श्रहिंसावादी सत्याग्रही नहीं थे। किसी भी हालत में युद्ध न करने के पच्च में वह नहीं थे। उनका

कहना इतना ही था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही के लिए किया जा रहा है श्रातः उससे सहयोग नहीं किया जा सकता और देश को चाहिए कि वह ऐसे युद्ध में सहयोग न हे । उनका सत्याग्रह श्रापने देश की स्वाधीनता श्रीर स्वयनिर्णय के श्राधिकार के लिए था । काग्रेस में बहुतेरे लोग इसी मत के थे श्रीर उनके प्रतिनिधि के रूप में प॰ ज्वाहरलाल को चुना गया था। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह-श्रादोलन करीड़ एक साल चला। २५ इजार सत्याग्रही जेल में चले गये श्रीर उन्होंने सारे ससार पर प्रकट कर दिया कि हिंदुस्तान इस युद्ध में सहयोग नहीं दे रहा है।

७ दिसबर १९४१ के दिन जापान ने पर्लंडार्बर पर घावा बोल दिया श्रीर इंग्लैंड श्रीर श्रमरीका के खिलाफ युद्ध घोषित करके एशिया में ब्रिटेन, फास तथा डचों के ऋषिकत मल्कों पर चढाई की। हिन्टचीन तथा सयाम को जीतकर वह सिंगापुर की तरफ बढ़ा। यह सब देखकर चीन के उस समय के राष्ट्रध्यक्त च्याग काई शेक को लगा कि हिंदुग्तान का मसला इल करने में बीचबिचाव करना चाहिए। १९४२ की फरवरी में श्रचानक वे हिंदुस्तान में ब्राये । हिंदुस्तान की स्वाधीनता का प्रश्न अप्रेजों का घरेल सवाल नहीं, त्रल्कि ग्रातर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्व का श्रीर श्राकामक राष्ट्रों को परास्त करने के लिए ग्रात्यन्त ग्रावश्यक प्रश्न बन गया था, यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है। चर्चिल साहब कहा करते थे कि हिटुरतान हमारो बपोती है और हम ऋपनी खुशी से चाहे जैसा उसका उपयोग करेंगे । लेकिन च्याग कार्ड शेक के देश में ग्राने से यह बात साफ हो गई कि ससार भारत की स्वाधीनता के सवाल को ब्रिटेन का घरेलू मामला नहीं मानता । तभी ब्रिटिश राजनीतिजों ने हिंदस्तान से समसौता करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को एक योजना सहित भारत मेजा। क्रिप्स साहब की ग्रासफलता के बाद वाग्रेसी नेताक्रों के सामने सवाल था कि ग्रांच क्या किया जाय १ इस वक्त ब्रिटिश-साम्राज्य पर पूरव तथा पश्चिम से इमले होने की सभावना थी। ऐसी हालत में विदेशी आक्रमण से देश की रचा करने की चमता ब्रिटिश हुकुमत में नहीं टिखाई दे रही थी। चीन की इच्छा थी कि ब्रह्मदेश जीतने पर ऋगर जापान चीन की तरफ मुद्र जाय

तो भारत उसे रोक दे श्रीर इसीलिए ज्याग काई रोक ने अग्रेजों को भारत के स्वतत्र करने की सलाह दी थी । लेकिन किप्स साहव की असफलता से यह प्रकट हो गया कि हिंदुस्तान की समस्या ठीक ढग से हल करने के लिए इग्लैंड तैयार नहीं है। इतना ही नहीं विलक्ष किप्स साहब के लीटने पर ब्रिटिश हुक्मत ने काग्रेस के खिलाफ एक प्रचार-आदोलग करने की कीशिश की। उन्होंने यह कहना शुरू किया कि काग्रेस देश में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहती है, अल्पसख्यकों को सन्तुष्ठ करने के लिए राजी नहीं है श्रीर इसीसे हिंदुस्तान की समस्या हल नहीं हो पाती।

ऐसी हालत में गांधीजी ने देश मे प्रचंड सत्याग्रह-श्रादोलन शुरू करने की बात सोची। कांग्रेस के अन्य नेताश्रों से सलाइ-मशिवरा करके १९४२ के जुलाई मास में वर्धा में कांग्रेस-कांग्रेक।रिणी की जो बैठक हुई उसमें गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जो मजूर हो गया। प्रश्नास्त १९४२ के दिन अ० मा० कांग्रेस-महासमिति के वर्वई-श्राधवेशन में अग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करने का यह कांतिकारी प्रस्ताव रखा गया जो प्रचंड बहुमत से मंजूर हो गया। इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर, ब्रिटिश सरकार आदोलन उठाये वगैर स्वाधीनता की माँग पूरी करने के लिए राजी है या नहीं, यह आजमाने के लिए गांधीजी खुद बाइस-राय के पास जानेवाले थे। प्रस्ताव में आदोलन शुरू करने के लिए लोगों से नहीं कहा गया था, बल्कि यह अधिकार गांधीजीको दिया गया था। गांधीजी ने साफ कहा था कि अगर आदोलन के वगैर स्वाधीनता की माँग क्लूल करने के लिए ब्रिटेन राजी न हो तो श्रादोलन के लिए लोगों को आदेश दिया जायगा। पत्रकारों के समस्त इस आशय का एक वक्तव्य भी उन्होंने दिया था।

होकिन प्रस्ताव होते ही उसी रात को सरकार ने म० गाघी तथा श्रन्य प्रमुख नेता और स्थान-स्थान के करीब २० हजार कांग्रेस-कार्य कर्ता- श्रों को एकसाथ गिरफ्तार करके विना मुकह्मे के जेलों में ठूस दिया। सरकार मानती थी कि इससे जनता उलम्मन में पढ बायगी श्रीर पथ-

प्रदर्शन के लिए किसीके बाहर न रहने से चार-छ, दिनों में बनता सुज्य होगी श्रीर दमनचक्र से झाटोलन के दबाव में कामयावी मिल जायगी। लेकिन यह झटाज गलत निकला। गांधीबी के नेतृत्व में लोगों को झन्याय के प्रतिकार की तालीम मिल चुकी थी। देश के कोने-कोने में कांग्रेस के सगठन का बाल फैला हुआ था। लोगों में यह मावना घर कर गई थी कि स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए सदियों में एकाध बार मिलनेवाला स्वर्ण झवसर ग्रांज मिल रहा है। ऐसी झवस्था में सरकार ठीक तरह से न आक सकी कि जनता में कितना चोम पैदा होगा।

युद्ध के विरोध में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह-ग्राटोलन छिड़ा था, उसमें केवल चार ही पॉच महीनो मे बीस-पचीस हजार चुने हुए सत्याग्रहियों को सरकार ने गिरफ्तार कर दिया था । उस समय जनता पूरी तरह शात रही। न तब बलवे हुए न ब्रातक फैला। शायट इसीसे ब्रापनी टमन-शकि पर शासकों को जरूरत से ज्यादा भरोसा रहा हो । लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गाधीजी के नेत्रत के कारण शाति रही । तब वे स्वय बाहर थे , परन्तु अब दमन का पहला हमला ही गांधीं की पर हुआ श्रीर कांग्रेस के सब प्रमुख नेता भी घर लिये गए। ऐसी श्यिति में जनता के प्रजोम को टमनचक के बल पर रोकने की कल्पना करना शासकों में सत्ता का उन्माद नहीं तो क्या था ? लोगों के सामने आदी-सन का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था. न ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया ही गया था। अपने रिवाल के अनुसार गांधीजी एक बार वाइसराय से मिलनेवाले थे, किंतु सरकार ने श्रचानक टमनचक चला दिया श्रीर लोगों को भहकाया । अपने नेताओं की शिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने स्थान-स्थान पर को शांति से जुलम निकाले. उनपर लाठी और गोलियाँ चलाई गई । जनता का यह श्रादोलन करीव तीन साल तक विभिन्न रूपों में चलता रहा । श्रन्त में, बन कांग्रेस के नेता रिहा किये गये, देश की स्वाधीनता की दृष्टि से जब उनके साथ ब्रिटिश हुकुमत ने बातचीत शुरू की, श्रीर नेताश्रों ने खाटोलन स्थगित करने की श्राज्ञा दी, तब यह श्रादोलन वन्द हन्ना ।

६ अगस्त १६४२ के दिन नेताओं की गिफ्तारी के बाट श्र० भा० काग्रेस के जो सट्स्य पकड़े नहीं गये थे उनमें से कुछ सटस्यों ने एक गुप्त बैठक को स्रोर शांतिमय काति का एक कार्यक्रम जनता के सामने रखा श्रीर उसे देश में सर्वत्र पहुँचाने का प्रवध किया। जब यह कार्यक्रम लोगों के पास पहुँचा तब स्थान स्थान पर बडे-बडे जुलूस निकते, पुलिस-थानों, क्चहरियों और सरकारी कोष पर हमले होने लगे । कुछ स्थानों पर सरकारी टफ्तरों में श्राम लगा टी गई, रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं श्रीर यातायात के साधनों को नष्ट करने की कोशिशे होने लगीं। २३ ग्रागस्त के 'हरिजन' मे श्री किशोरलाल मश्रवाला का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें यातायात के साधनों की तोड-फोड करना भ्रानत्याचारी काति का ऋग हो सकने की बात थी। इस तरह यह का त का ब्रादोलन पूरे जोश के साथ सारे देश में करीब तीन मास तक चलता रहा। इसके बाद वह धीरे-धीरे मद पडने लगा। फिर भी पहली छहमाही में वह काफी तीव रहा। किशोरलाल भाई ने आगे चल-कर श्रपना श्रभिषाय भ्रमपूर्ण बताया और सरकार को भी वैसे ही स्चित किया।

काग्रेसी नेतात्रों को जेल में दूंसकर सरकार ने उनके खिलाफ सब जगह मिथ्या प्रचार करना त्रारम्म कर दिया और उसके बारे में अपनी सफाई देने का मौका भी उन्हें नहीं दिया। इसपर अपना नेस ससार के सामने रखने के लिए गाधीजी ने अनशन शुरू किया। गाधीजी की दलील थी कि सरकार ने काग्रेस के नेताओं को आदोलन शुरू करने के पहले ही एकाएक गिरफ्तार कर लिया, जिससे पथ-प्रदर्शन करनेवाला कोई बाहर न रहा और जनता खुठ्ध हो उठी। इससे जो-जो दुर्घटनाएँ हुई; उनकी पूरी जिम्मेटारी सरकार पर ही आ जाती है। इसपर उन्होंने सरकार से मॉग की कि या तो वह इस दलील का जवाब दे या काग्रेस पर लगाये भूठे इल्जाम वापस ले। उन्होंने यह भी लिख दिया कि अगर सरकार इस बात के लिए तैयार न हो तो अपनी शिकायत मगवान के सामने रखने के लिए ११ दिनका अनशन करना आवश्यक होगा। १० फरवरी १६५३ से ३ मार्च १६४३ तक यह अनशन चला। गांधीजी पर लगाये मुद्ध वधन दीले पड़ गये। नजदीक के रिश्तेदारों श्रीर मिन्नों को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। सारे देश में गांधीजी की रिहाई की माँग की गई। वाइसराय की कार्यकारी-मश्डल के तीन सदस्यों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये। तेज बहादुर समू की अध्यक्ता में एक सर्वेटलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधीजी की रिहा करके उनके साथ समाननीय समसौता करने की माँग की गई।

गाधीजी की गिरफ्तारी से उनके अनशन तक की छ' महीने की श्रवधि को श्राटोलन का प्रथम खड कहना चाहिए। इसके बाद श्रादोलन में नये विचार के अलग-अलग प्रवाह प्रवेश करने लगे। अनशन की श्रविध में कुछ लोग गाधीजी से मिलकर श्राये थे। श्रादोलन के कार्य-कम के कुछ हिस्से गाधीजी को पसद नहीं हैं, ऐसा कहकर वे लोग या तो म्राटोलन से भ्रलग होने लगे या पहले-जैसा सहयोग देना उन्होने बट किया। कुछ लोगों की यह कोशिश रही कि श्राटोलन ग्रद सत्याग्रह के रूप मे चलाया बाय। ऋन्य लोगों का मत या कि पूरा ऋदोलन एकदम रोक लिया जाय और काँग्रेस 🖛 अगस्त का प्रस्ताव वापस लेले । उन्होंने ब्रिटिश सरकार श्रीर मुस्लिम लीग से समभौता करने की कोशिश शुरू की। समभौता चाहनेवाले गिरोह के नेता राबाजी तथा मुलाभाई देसाई थे। इसके विपरीत बहुतेरे लोगों की राय थी कि ऐसे समभौते के प्रयस्त देश के लिए खतरनाक सावित होंगे। जो भी हो, ६ श्रगस्त को जो क्रांतिकार्य शुरू हो गया है उसे उसी रूप में गांधीजी तथा नाग्रेस के ग्रन्य नेताग्रों के ख़ुटने तक बारी रखना चाहिए। लेकिन उमार का पहला टीर खतम हो गया था श्रीर विद्रोह मद पड गया था।

१६४२ के अक्तूबर मास में जयमकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गये। १६४३ के आरम्म में देश की हालत का निरीच्या करके आदोलन के बारे में उन्होंने एक गुप्त पत्रक प्रसारित किया। आरम्म में बनता ने जो प्रचड आदोलन किया, उसके लिए जनता को वधाई देते हुए जयप्रकाश नारायण ने लिखा, "हमारे कुचले हुए और

लबे असे तक दमन सहने वाले इस देश में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी कोई बात देश में होगी, इसकी भी किसी को कल्पना न थी। गाघीजी ने खुले विद्रोह की कल्पना की थी, वह कुछ इसी तरह की थी। इसमें सदेह नहीं कि ऋाज विद्रोह की ऋाग बुभती-सी दिखाई दे रही है। लेकिन मै मानता हूँ कि ये चिनगारियाँ फिर से धधक उठने वाली हैं: श्रादोलन कुछ योडे श्रासें तक हो स्का रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ और मुक्ते आशा है कि मेरी इस राय से आप सहमत होंगे। ब्रागर पहला ही धावा सफल होता ब्रौर उसके कारण साम्राज्य-सत्ता मिट जाती तो वह सचमुच एक आश्चर्यंजनक बात होती। हमारे दुशमन ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि इस विद्रोह से उनका शासन करीब-करीब तबाइ हो गया था। इससे पता चलेगा कि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की पहली लहर कितनी कारगर निकली ' क्या यह लहर दुश्मनी के दमनचक, सेनशकि, लूटपाट, संख्तिया, गु डापन श्रौर खूनखराची से हमेशा के लिए दब गई १ नहीं । दुनिया के और देशों की क्रातियों का इतिहास देखिये तो पता चलेगा कि काति का एक ही टौर नहीं होता है। वह एक सामानिक श्राटोलन होता है श्रोर उसे श्रानेक श्रवस्थाश्रों से गुजरना पडता है। जब काति आगे बढती है तब उसमें ज्वारमाटा आना स्वामाविक ही है। हमारी काति में अब जो भाटा आया है, वह साम्राज्यशाही ब्राकामकों की वजह से नहीं ब्राया। उसके ब्रन्य कारण हैं: एक यह कि इसके पीछे कोई प्रभावशाली सगठन नहीं था। इस बिद्रोह का पहला दौर खत्म होने पर क्या करना है, इसके बारे में कोई कार्यक्रम लोगों के सामने नहीं रखा गया था। अपने-श्रपने प्रदेश से ब्रिटिश शासन को मिटाकर लोगों ने मान लिया कि काम पूरा हो गया श्रीर वे घर जा बैठे। इसमें दोष उनका नहीं, हमारा है। पहले दौर के खत्म होते ही इमें चाहिये था कि हम आगे का कार्यक्रम सामने रख देते । हमने वैसे नहीं किया, जिससे विद्रोह स्थगित-सा हो गया श्रौर अपदोलन में भाटा आने लगा। पहले दौर के बाद लोगों को क्या कार्य-कम देना चाहिये था, इसका जवाब क्रांति के स्वरूप से मिल सकता

है। क्रांति केवल ध्वसारमक कार्य नहीं है वह एक बहुत वही रचनारमक घटना है। क्रांतिकार्य को ग्रगर कायम रहना है तो उसमें जो गज्ययत्र तबाह हो गया उमकी स्थान-पूर्ति करनेवाली दूसरी राज्य-सत्था हमे प्रस्थापित करनी चाहिये थी। प्रचलित राज्य के टूटने पर क्रांति के लिए भी ग्रगला कटम उठाने की ग्रावश्यकता तो थी ही। विटेगी सत्ता के मिटने के बाद हमे चाहिये था कि हम ग्रपनी मेना ग्रीर पुलिस तैयार करते। ग्राग ऐमा हुग्रा होता तो क्रांति की लपदे ग्रीर कोंग से उछलतीं ग्रीर रही-सती साम्राज्य-सत्ता तमाह हो बाती। देशभर में लोगों का प्रभुत्व प्रस्थापित हो जाता। इसमें यह दिखाई देगा कि सगठन की कमी ग्रीर गष्टीय क्रांति के नये राज्य की प्रस्थापना के सार्यक्रम का ग्रभाव, ये हो कारण ग्राहीलन के मट पढ़ जाने के मूल में हैं।

ममफीते की कोणिश करना क्यो गलत है ? इसका भी विवरण उन्होंने दिया था। जो लोग आनेवाले पाच-छ मालो में काति उमह आना अक्षमय मानते थे, उनकी ओर मुगातिव होकर जयप्रकाणजी ने लिखा था: "आज लाग समार एक त्फान में फॅम गया है। उममें जिस कम ने घटनाएँ हो रही हैं, उनको देग्यते हुए काति होने की सभावना न मानना मुक्ते मगसर गलत लगता है। लोगों में बड़ा मारी असतीप है, जोभ है और बदला लेने की मृत्ति है। उसको सगदित करके अनुगामन-पूर्ण देग ने काति के लिए काम में लाने की जरूरत है। पिरिध्यति भी हमारे लिए अनुकृत हो जाने नी पूरी सभावना है। गावीजी के अनशन करने की सभावना है इसलिए हमें मटा मचेत रहना चाहिए। अपने प्रस् पर उटे रहना चाहिए। मुखाना नहीं चानिए और अपने प्रयक्तों में हमें दोलापन नहीं आने देना चाहिए।"

टमी मिलमिले मे श्रिटमा के बारे मे गाधीबी श्रीर काग्रेस के रूप में जो श्रांतर था उनको म्यप्ट करते हुए जयप्रकाशजी ने लिखा, ''गाधीजी तथा श्र० मा० काग्रेम-मिति श्रीर काग्रेम कार्यसमिति के श्रदिसा के बारे में जो विचार हैं, उनमें बहुत श्रांतर हैं। गाधीजी किसी मी हालत में श्रदिसा को छाड़नेवाले नहीं हैं। यह उनकी जीवननिष्ठा का श्रीर

सिद्धात का सवाल है। लेकिन काग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है। प्रगर यहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित होती तो काग्रेस हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार थी, वैसा उसने कई मर्तजा जाहिर किया है। अगर जर्मनी श्रीर जापान से मुकाबला करते वक्त इम हथियारो से लड़ सकते हैं तो क्या वजह है कि अप्रेजों से हम वैसे न लड़े ? मै मानता हूँ कि जिसे गाधीजी श्रवीरों की ऋहिंसा कहते हैं वह बड़े पैमाने पर अमल में लाई जा सकती तो हिसा को कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । लेकिन जहाँ ऐसी अहिंसा न हो वहाँ हिंसा-अहिंसा के बारे में बाल की खाल निकालते हुए अपना हरपोकपन छिपाकर काति को रोकने की या अधफल बनाने की किसी साजिश में मैं भागी नहीं बन्गा। हमें क्रांति की अन्तिम हियति का पूरा चित्र अपने सामने रखकर सगठन करना है, अपने लिए सेना जुटानी है, उसको तालीम देकर तैयार करना है। इम गुप्त धड्यत्र से स्रातकवाट फैलाना नहीं चाहते, यह पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए। आज जनता का सार्वेत्रिक बल्वा हम चाहते हैं। इसलिए सगठन का तात्रिक काम करते हुए भी इमें देहातों के किसानों में, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों में, खानों - रेल तथा अन्य स्थानों में काम करने-वाले अमिकों में बाराति फैलानी है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी श्रीर सेना दोनों में हमें प्रचार करना चाहिए। लोगों की ताकत पर पूरा भरोसा श्रीर श्रपने श्रफसर पर पूरी निष्ठा रखकर हमे श्रागे बढना चाहिए।"

१६४२ के अन्त में नेतानी सुमाधचन्द्र बोस ने पूर्वी एशिया में आ़बाद हिद की जो अध्याई सरकार बनाई, उसकी खबरे हिंदुस्तान के लोगों के पास पहुँचने लगी। इस अध्याई सरकार की तरफ से वे रेडियो पर से हिंद की जनता को आ़जादी की लड़ाई के लिए उभारते रहे। जन नेतानी की अध्याई सरकार और आ़जाद हिंद सेना की खबरें देश में पहुँचीं तन देश में काति के निचार फिर से जोर पकड़ने लगे। उधर नेतानी द्वारा प्रस्थापित आ़जाद हिंद सरकार देश के नाहर सशस्त्र काति के नारों से अक्तूबर १६४३ को गांधीजी की पचहत्तरी

वर्षी मना रही थी तो इघर देश में भी नि'शस्त्र कातिकारी लोगों ने सत्याग्रह के रूप में इस दिन को मनाया। उस समय नेताबी ने गांघों ने सबध में एक मापस में कहा: "महारमा गांधी ने हिंदस्तान की जो सेवा की है और स्वतंत्रता के बादोलनों में जो महान कार्य किया है, वह इतना महत्वपूर्ण तथा ऋतुलनीय है कि उनका नाम हमें राष्ट्रीय इतिहास में सनक्षेत्र श्रवारी में लिखना होगा । पहले महायुद्ध में हिंद की जनता ने त्याग और बलिदान किये, उसके बदले में हमें रोलट कानून श्रीर कलिया-बाला बाग का करले-ग्राम मिला ! १६१६ की इन घटनात्रों से देशवासी ग्रावाक-से रह गये, उनकी इलचल ही रूक गई, खातव्य के लिए की गई सन कोशियों ब्रिटिशों ने श्रपनी सेना की सहायता से कुचल डालीं । वैषमार्गी राजनीति, ब्रिटिश वस्तुत्रो का बहिन्सर, सशस्त्र काति स्नादि सब तरह के प्रयस्त उस समय वे अर सिद्ध हुए ये आशा की एक भी चिनगारी नजर नहीं था रही थी। जनता किसी नये तरीके को लोज रही थी। ऐसी हालत मे गावीर्ज, ग्रामे ग्रीर उन्होंने श्रमहयोग सत्याग्रह या सचित्र कानून-भग का तथा रास्ता लोगों के मामने रखा. मानों भगवान ने उन्हें ग्राबादी का नया राम्सा दिखाने के लिए भेजा था। देखते-देखते पूग देश उनके सहे के नीचे बमा हो गया । हरेक भारतीय के चेहरे पर आत्मविश्वास तथा आशा की मत्त्रक टिखने लगी। श्रीस साल या उससे मी ग्राधिक समय तक गांची-जी ने लगातार प्राजादी के लिए श्राटोलन चलाया है। श्रागर सन् १६२० में श्रपना नया हिंयपार लेकर गांधीजी मैटान में न श्राते तो शायद श्राज मी हिंदुम्तान गुमसुम पड़ा हुया मिलता । हिंदी खातत्र्य के लिए उन्होंने बो काम किया, वह विशेषतापूर्ण और अनुलनीय ही माना चायगा। इससे ग्रधिक काम करना किसी भी छक्ष व्यक्ति के लिए सभव नहीं था।

"आजारी के लिए हो अत्यन्त करूरी वार्ते हिंद की बनता ने गाधी-की से पाई हैं। पहली यह कि जनता में ग्रंच स्वाभिमान तथा आत्म-विश्वास की माबना जग गई है श्रोग उसके हृदय में कार्ति की व्योति प्रव्यक्तित हो गई है। दूषरी बात यह कि देश के कोने कोने में फैला हुआ राष्ट्रव्यापी सगठन उन्होंने खड़ा किया है। गाधीबी ने हमें आजादी के सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया है। श्राज उन्हें जेल की सीखचों के अन्दर ठूंस दिया गया है। गाधीजों ने जिस काम का स्त्रपात किया, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उन मारतीयों के कधों पर है जो मारत में हैं या बाहर हैं। मै एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। जब १६२० में नागपुर काग्रेस के श्राधवेशन में श्रमहयोग का कार्यक्रम उन्होंने देश के सामने रखा, तब कहा था: 'श्रागर आज हिंदुस्तान के पास लतवार होती तो वह जरूर खींची जाती।' श्रीर श्रागे चलकर उन्होंने कहा था: 'श्राज सशस्त्र काति का सवाल ही पैदा नहीं होता। श्राज सत्याग्रह या श्रमहयोग ही उसका दूसरा पर्याय हो सकता है।' लेकिन श्राज यह हालत बदली है। श्राज हिंद की जनता के लिए हाथ में तलवार लेना समव है। हिंदुस्तान की स्वातच्य-सेना श्राज बन गई है श्रीर उसकी तादाद दिन-च-दिन बढ़ रही है, यह कहते हुए हमें खुशी श्रीर श्रमिमान होता है।"

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा प्रस्थापित अस्थाई सरकार श्रीर सेना के बारे में हिंदुस्तान के क्रातिकारियों के जो विचार थे, उनको हम, १९४३ के अन्त में श्री जयप्रकाशाजी ने हिंदी क्रातिकारियों के नाम जो बयान प्रकाशित किया, उससे जान सकते हैं: "श्राप जानते ही होंगे कि श्री सुमापचद्र बोस ने शोनान में एक श्रम्थाई सरकार कायम की है। जापान की सरकार ने उसे ऋपनी स्वीकृति दे दी है । उन्होंने एक राष्ट्रीय सेना भी खड़ी की है श्रीर उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारी निगाह में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। सुभाष बाबू की सरकार ने भूख से पडपते लोगों के लिए चावल मेबने की पेशकश की थी , लेकिन उसे नामजुर करके ब्रिटिश हकमत हिंटी जनता को भूखी-प्यासी मरने दे रही है। सुभाष बाबू को 'गदार' कटकर पुकारना आसान है, और यह भी वे लोग कह रहे हैं जो अभे जो से मिलकर देश के साथ गदारी कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग ख़त्र ज्ञानते हैं कि सुभाष बाबू एक लगनशील देशभक्त हैं और ऋाजादी की लडाई में वे हरदम सबसे आगे रहते आये है। वे अपने देश को किसीके हाथ वेन्त्रेगे, इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। यह सही है कि उनको धन-माल की सहायता

फासिस्ट देशों की श्रीर से मिल रही है : लेकिन उनकी सेना श्रीर सरकार के सभी लोग हिंदो हैं। वे सब ब्रिटिशों की सत्ता से दुश्मनी रखते हैं और श्रपनी मातूर्याम की स्वाधीनता के लिए ही उनके दिल तड़प रहे हैं । शोनान में प्रस्थापित श्रस्थाई सरकार श्रीर सेना के महत्त्व को मानते हुए भी में कहना चाहता हैं कि हमारी स्वाधीनता हमारी अपनी ताकत पर श्रीर साधनो पर ही बढ़े श्रश में निर्भर रहेगी। खट वेश्रास श्रीर निष्क्रिय वनकर बाहर से भानेवाली सहायता के मरोसे रहना आत्मधात करने के बराबर है। बाहरी सहायता से हम ग्राबाट नही बन सकेंगे ! समाप बाज को सेना कितनी ही बड़ी क्यों न हो , लेकिन डिंटस्सान से श्राकर वह हिंदुस्तान में जमा हुई मित्र-राष्ट्रां की सेना को परास्त करेगी. ऐसा मानना चमस्कारां में विश्वास करने के बरावर होगा। मित्र-सेना को जायानी मेना ही शिकस्त दें सकती है। ग्रागर जायान ने इस सेना को इटाया तो सभाप वाय के साथ किये समस्तीते के वावजूद भी बापानी चुरचाप हमारे हाथों मे सत्ता सौप टेंगे, इसकी समावना मैं नही देखता । ग्रगर मित्रराष्ट्र ग्रौर फासिस्ट दुरमनों के बीच हिंदुस्तान की भूमि पर लड़ाई छिड़ गई तो हमें सत्ता हिंग्याने की कोशिश करनी होगी। श्रगर इसके लिए हम तैयार हों तो सुभाप बाब की सेना हमारी कुछ सहायता सहर कर एकेंगी और हिंदुस्तान की अपने साम्राज्य में मिलाने की टोबो की कोशिशों वेकार बनाने में हम सफलता मिल सकेगी। सभाप बाब हिंदु-स्तान के स्वाबीनता-सम्राम के इन टॉवपेकों को कहाँ तक जानते हैं. पता नहीं। इसीलिए हमें हिंदुस्तान की भूमि में यह छिड़ने पर क्या करना है, इसके वारे में सोच लेना चाहिए। ब्रिटिशों के रूख से हिंटी मनुष्य उनसे इतनी दुरमनी करता है कि बदाप वह चापान का स्वागत नहीं करेगा. फिर भी अग्रेब-जापान के बीच के यद के बारे में वह उदास रहना चाहता है। यह उदामी बड़ी खतरनाक है, उसको मियने की कोशिश इमें करनी चाहिए और उसके लिए रचनात्मक ग्रादोलन की नीति श्रस्तियार करनी चाहिए । वहाँ यह छिडेगा या वहाँ जापानी क्व्या करेंगे वहाँ का विदेशी नागरिक शासन टूट वायगा | ऐसे स्थानो में हमें अपनी आदाद सरकार को कायम करना होगा। हिंदी सेना की जो डुकड़ियाँ भाग खड़ी होंगी, उन्हें राष्ट्रीय सरकार के नाम पर उलाहना देना होगा श्रीर लोक-सेना कगठित करनी होगी। पहले हमें पूर्वी हिस्सों में ऐसी सरकार बनानी होगी श्रीर बाद में वह सारे देश में फैल जायनी।

इस वक्त बगाल में बड़ा भीषण श्रकाल पड़ा था। वगाल से श्रत्य प्रातों में अनाज ले जाया गया था और उनकी कीमते वेहद वह गई थीं। कलकत्ता श्रीर उसके श्रासपास के प्रदेशों में लोग भूख से तड़पकर मर रहे थे। अनाज की इस तगी की जड़ में सरकारी नीति श्रीर व्यापियों की निरीह नफे-खोरी थी। जैसे-जैसे भूख से मरनेवाला की तादाट बहुने लगी वैसे-वैसे देश का वायुमडल फिर से क्रांतकारक प्रवृत्ति श्रीर विचारों से उतेजित होने लगा। सरकारी कमीशन के श्रनुमान से कमसे-कम प्रवृद्द लाख लोग श्रकाल में काल-कविलत हुए होंगे। इसी श्रसें में लॉर्ड लिनिलथगो वापस बुलाये गये श्रीर उनके स्थान पर लाई वेवल की नियुक्ति की गई। उन्होंने सेना की मदद से राहत पहुँचाना श्रुक्त किया, जिससे घीरे-घारे श्रकाल की मीषण्ता घट गई।

लॉर्ड वेवल ने ६ मई १६४४ के दिन बीमारी के कारण गांधीजी को रिहा कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे देश का वायुमडल शात होता गया और फिर से समकौते की पालिसी ने जोर पकडा। १६४५ के मध्य में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रिहा हो गये और वेवल साहब के साथ अस्थाई राष्ट्रीय सरकार और स्वाधीनता के बारे में बातचीत शुरू हो गई। जिसके फलस्वरूप २ सितबर १६४६ को अस्थाई सरकार कायम हो गई। इसमे जवाहरलाल प्रभृति कांग्रेसी नेता मित्रयों की हैसियत से शामिल हो गये। इस तरह अनग-अलग हालतो से गुजरते हुए ब्रिटिशों से हमारा स्वाधीनता-समाम सममौत। होकर समास हुआ।

काग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से समभौता करने की जो नीति १६४५ से चलाई, वह एक तरह से श्रटल-धी हो गई थी। १६४२ से १६४३ तक देश की जनता और उसके नेताओं ने तरह-तरह के आदोलन उठाये और ब्रिटिश हुकुमत को खत्म करने की कोशिश कीं, लेकिन एक भी प्रयत्न पूरी तरह सफल न हो पाया। ऐसी हालत में सममौते की नीति को स्वीकार करके राष्ट्रीय स्वातक्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करने के सिवा श्रीर कार्ड दूनरा व्यवहार्य मार्ग उनको नहीं दिखता था। सममौते की राह पकड़ने पर लेन-देन में कुछ कमी-वेशी होना स्वामाविक था। इसी कारण पाक्स्तान की माँग को कबूल करने की बारी आई। इस तरह अत में अप्रेजों से स्वातक्य और स्वयनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने में गाधाजी क नेत्रव में काग्रेस के नेताओं को सफलता मिली। लोगों ने, भिन्न-भिन्न दिशाओं में, तरह-तरह के साधनों से भारत की आजादी के लिए वो शाशे की, काफी लोगों ने इसमें अपनी बान की बाजी लगाई, सब कुछ निछावर कर दिया। इन सबकी कोशिशों के फलस्वरूप ही हमें आजादी मिली है।

यों तो किनी एक ही को स्वाधीनता-प्राप्ति का पूरा श्रेय नहीं दिया का सकता फिर भी प्रत्यचतः म॰ गाधी तथा उनके नेतृत्व में कायेस के भड़े के नीचे लड़नेवाले उनके अनुयायी तथा अपत्यच्च रूप से नेताजी सुभाप हारा प्रम्थापित आजाट हिंद सरकार की सेनाएँ इसके भागीटार वन मम्ती हैं।

इस क्रांति-नार्य में जब भारतीय जनता अग्रेजों के जिलाफ बगावत का भाड़ा लेकर खड़ी हुई, तब, जिल्होंने अपने क्रांतिशास्त्र के सच्चे जाता होने का टावा जन्म से ही किया था, वे कम्युनिस्ट, ब्रिटिश मरकार के युद्धभार्य में राड़े न अप्टकाने का उपदेश देते हुए आराम से बेठे रहे। यह आश्चर्य जनक भले ही मालूम हो; पर यह होकर रहा। दूसरे महायुद्ध के आरम्भ में वाल्गेविक सरकार अपने देश को बचाने के लिए पहले हिटलर में गटबंधन कर बैठी। उस समय हिंटी कम्युनिस्टों ने कांग्रेस तथा गावाजा को क्रांति-विरोधी कहकर अपने की सच्चा क्रांतिकारक कहा और तत्माल देश में आटोलन गुरू करने की माँग की। बाट में जब हिटलर ने रूम पर दमला किया और रूम को ब्रिटेन से मिन्नता करनी पड़ी तब ये आजन्म क्रांतिकारी एकाएक ब्रिटेन के मिन्न बन गये। उनके इस वर्ताव में मारतीय जनता को यह साफ मालूम हो गया कि उनकी क्रांति- कारिता वस्तुनिष्ठ या शास्त्रीय न होकर संसार में रूस की बौद्धिक गुलामी फैलानेवाली है।

रूस ने जब अग्रेजों से मित्रता कर ली तमी मारतीय कम्युनिस्टों को यह नई रोशनी मिली। लेकिन 'रायनाटियों' ने युद्ध के आरम्म में ही एलान कर दिया था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही-युद्ध नहीं हैं। अग्रेजों के युद्ध-प्रयक्तों से सहयोग करने की उनकी आरम्म से ही नीति रही। इस तरह मार्क्षवाद के आधार पर देश में काति करने की इन्छा रखनेवाले ये दो दल काति के इस जमाने में जनता से दूर हट गये और स्वातन्य-प्राप्ति के लिए यहाँ की जनता ने जो अतिम संग्राम किया, उससे अलग रहे।

हिंदुस्तान में मार्क्सवाद पर आधारित एक तीसरा टल कांग्रेस-समाजवादियों का था। यह पद्ध म॰ गांधी तथा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीर
उसकी महत्ता को पहचानकर हिंदुस्तान के नौजवान कातिकारियों को
राष्ट्रीय आदोलन में खींच लाया। कांग्रेस की सच्ची कातिकारी शक्ति उनी
वक्त से इस टल में सगठित होने लगी। इस पद्ध के नेताओं की मान्यता
थी कि गांधीजी के सत्याग्रही कातियंत्र की महत्ता को जानकर ही भारतीय
समाजवाद में सुधार करना आवश्यक है। उसी दृष्टि को लेकर आज वह
दल हिंदुस्तान में प्रजातत्रीय समाजवाद लाने की कोशिश कर रहा है।
मार्क्सवाद के आधार पर भारत में जो तीन दल पैदा हुए, उनके काम
का सच्चिप में यही इतिहास है। इमारी राय में समाजवादी दल ने जिस
भूमिका को स्थीकार किया है, वह हिंदुस्तान में समाजिक-अर्थिक काति
करने में उपयुक्त सिद्ध होगा।

श्री पोलक, ब्रेल्सफोर्ड तथा लॉर्ड मेथिक लॉरेन्स ने मिलकर गाधीबी की एक जीवनी लिखी है। गाधीजी की राजनीति तथा भारतीय स्वातत्र्य के त्रादोलन में उनके योग-दान का जिक्र करते हुए लॉर्ड पेथिक लॉरें स ने बड़े मार्के के विचार प्रकट किये हैं। वे लिखते हैं: "दो महायुद्धों के बाच के काल में हिंद के स्वातत्र्य-श्रादोलन का नेतृत्व गाधीजी के हाथ में था। उसकी महत्ता समक्तने के लिए निम्नलिखित बातों की श्रोर ध्यान देना चाहिए। उस समय उनके सामने हो ही नहीं, तीन मार्ग ये (ऐसी हालतो में हमेशा ऐसे तीन मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं ) । पहला था-ब्रिटिश वो ग्राधिकार टे उनको कृतजता से कनूल करके उनसे स्वराज्य की शिक्षा मिलने के जो भी श्रवसर मिलेंगे उनका पूरा-पूरा लाभ उठाना। स्वयुद्य के लिए श्रपनी बोग्यता को सिद्ध करने का यह मार्ग था। श्राम तीर पर खब्रेज वही चाहते वे कि हिंद के लोग इसी रास्ते से चलें । भारत के छनेक लोग भी इस गस्ते को पसर करते थे। माघीजी ने तीन कारणां से इस रास्ते को दुकराबा : १ ब्रिटिशों के उद्देश्य सच्चे होने के बारे मे उनके दिल में दिन-च-दिन सदेह बढ़ रहा या । श्रुप्रेन यहाँ से श्रपना शासन कभी खुद उठायेंगे, इसके बारे में उन्हें शक था। २ इस रास्ते पर चलने मे जिम तरह का स्वराज्य स्थापित होने की समावना थी. वह ठीक नहीं लगता था। इन तग्ह मिलनेवाला स्वगट्य पश्चिमी दग का रहेगा श्रीर उसमें भारतीय जनता के विकास के लिए, पूरा अवगर नहीं मिला पायेगा। उसमे नरेशों तथा पूँबीपतिया की प्रभुता ग्हेगी, बो कि यूरोपीय वनिकां के टबैल बने रहेगे । ३. गावीजी अपने देशवासियों के चरित्र को कार उठाना चाहते थे। बिटिश लोग उटारता से दान हेंगे ऐमा मानकर लाचारी से शह देखते लोग श्राराम में बैठे रहे, यह श्रपने देश के लिए शोधा देनेवाली बात नहीं है।

''इनके विपरीत दूनम् मार्ग श्रातकवादी ख्रुति का था श्रीर इस मार्ग से चलनेवाले भी हिंदुस्तान में थे । तोड़ फोड़ श्रीर ख्र्न-खराबी का विकृत रूप दम मार्ग को मिल गया था । गांधीओं ने श्रारम्म में ही इस मार्ग को हुकरा दिया । नैतिक दृष्टि में वह उनको खुरा भालून दोता था । श्राम दम रान्ते से देश को सक्तता मिली भी तो ( यह भी शक्तसद हो था ) ख्रून-खराबी के इस रास्ते पर चलने में सभव था कि हिन्दुस्तान दुरुमनों में चार्ग ग्रोर विसा हुआ रहता । इसलिए इस रास्ते को छोड़कर उन्हिन श्राहिसक श्रामह्योग करके शासन चलाना श्रम्भव बना देना था । यह मार्ग श्रायलैंड के छिनफेन दल के मार्ग से या ब्रिटेन में मताविकारों यह मार्ग श्रायलैंड के छिनफेन दल के मार्ग से या ब्रिटेन में मताविकारों

के लिए श्रादोलन उठानेवाली स्त्रियों के मार्ग से मिलता-जुलता था। फिर भी उससे वह कुछ श्रंशों में भिल था। नमक-कानृत को तोबना, सूत-कातना, व्यिक्तगत तथा सामृहिक रूप में सत्याग्रह करना, सिवनय कानृत-भग श्रादि बातों का इसमें समावेश होता है। भारतीय जनता ने इसके बारे में श्रपना फैसला कर लिया है। स्वाधीनता दिलानेवाली श्राधशिक गाधीनी की नीति ही है। निजी रूप में मै जनता के इस फैसले से सहमत हूँ। इस रास्ते पर चलने से भारत की श्रात्मा जागी है। इसीसे हिंदु-स्तान पर श्रपनी हुकूमत चलाने की इंग्लैंड की श्रासिक मद पड गई है श्रीर इसी राह से जाने से रक्तरजित काति दल सकी है।"

## ः १३ ः सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र

सत्याग्रह एक राष्ट्रीय कातिशास्त्र है। उसी तरह वह एक सर्वागीण कातिशास्त्र व समाजसगठन-शास्त्र श्रथवा समाज धारणा-शास्त्र भी है। भारतीय संस्कृति का वह एक परिपक्त फल है। हिंदुस्तान आजतक एक राष्ट्रीय काति-कार्य में मग्न था। इस काति का तत्कालीन ध्येय राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रीर लोकशाही-प्रवातंत्र की स्थापना था । हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वतत्रता की लड़ाई गाघोजी के नेतृत्व सं पहले ही शुरू हो चुकी थी। गाथीजी के नेतृत्व से पहले हिंद के राष्ट्रीय नेता यह जान गये थे कि हिंदू-स्तान एक गुलाम देश है-ब्रीर जनतक वह आजाट नहीं हो जाता तनतक उसके जीवन व संस्कृति का प्रश्न हल नही हो सकता, श्रीर यह श्राजावी उसे प्रगतिकों के कानूनी साधनों से नहीं मिल सकती। उसके लिए काति के साधनों का अवलबन करना जरूरी है। १९२० के पहले ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी कि नत्रतक स्वयनिर्ण्य के सिद्धातनुसार पूर्ण स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती तबतक यह भागडा किसी-न-किसी रूप में निरन्तर चलता ही रहेगा। पहले महायुद्ध में हिंदुस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य को सहयोग दिया। वह सहयोग कांग्रेस की तत्रतक की नीति का ही फल था। उस सहयोग का फल महायुद्ध के बाद पूर्ण स्वराज्य के रूप में हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, ऐसी लोकमान्य तिलक प्रभृति राष्ट्रीय नेतास्त्रों की राय

थी। १६१७ में भारत-मत्री माटेगू साइव ने हिंदुस्तान को किस्तों में स्वराज्य देने की वो घोषणा की उसके साथ ही काग्रेस ने अपनी यह मॉग पेश की कि मले ही हिंदुस्तान को स्वराज्य किस्तों में मिले, लेकिन पार्लीमेंट ऐसा एक ही कानून बना दे जिसके द्वारा सेना श्रीर अर्थ-सहित सागे सत्ता लोगो के हवाले कर दी जाय और उस कानून के द्वारा एक निज्यत अवधि में हिंदुस्तान को स्वयनिणींत पूर्ण स्वराज्य मिल जाय। मह युद्ध के बाद जब माटेगू साइव ने इस मॉग को ठुकरा दिया तबसे काग्रेम ने महयोग की नीति छोड़ दी।

इम तरह १६२० में नाग्रेस के इतिहास का सहयोग खड समास हुया श्रीर श्रमहयोग-खंड का प्रारम्भ हुन्ना । १६१७ तक उसकी बागडोर प्रागतिक नेताओं के हाथ में थी । तवतक उसकी नीति शुद्ध ग्रथवा विलाशर्त सहयोग की थी। उसी साल उनकी बागडोर लो॰ तिलक के हाय में ग्राई । तबमें उमकी नीति प्रतियोगी सहकारिता या संशत सह-सारिता की हो गई । जब १६२० में यह साबित हो गया कि ब्रिटिश माम्राज्य भारतीय राष्ट्र यता के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है व १९१६ के जालयाँवाला वाग के हत्याकाएड पर लीपापोती करके 'भूल जाछो और चमा करो' की मायाया भाषा ब्रिटिश राजनेतायां ने शुरू की तो प्रति-योगी महकारिता की सहज परिवाति श्रसहकारिता में होना लाजिमी ही गई। इमी समय जिलाफत के मामले में ब्रिटिश-राजनीतिजो द्वारा दिये गये धोग्वे में टिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वेईमानी सापः दिन्वने लगा । इम वक्त हिंदु मुसलमानों में क्रांतिकारी राष्ट्रीय भावना नायत हुई ग्रींग हिंदु-मुमलमान मिलकर विदेशी ब्रिंटश साम्राज्यशाही से पूर्ण म्वराज्य की प्राप्त के लिए सत्याग्रही क्रातिशास्त्र का अवलवन तीनर लडने लगे। १९२० से १९२२ तक यही स्थिति रही।

इसके बाट इस काति की जो प्रांतिकया हुई, उससे हिंदु-मुसलमानों की एकना मिट गई। फिर मी नाग्रेस ने सत्याग्रह की जो लडाइयाँ लडीं उनमें मुमलमान जनता बहुत बड़ी सख्या में शामिल रही। खासकर उत्तर पश्चिम का मुलिम्म प्रांत और उसके खान बधु ख्रांततक कांग्रेस के साथ पूरी लग्न से काम करते रहे।

हिंदुस्तान में लगभग तीस साल (१९१७ से १९४७) तक के सत्याग्रह-समाम के फलस्वरूप एक अभिनव मानव-संस्कृति का उदय हो रहा है। इतना हो नहीं बल्कि उस संस्कृति की प्रगति का एक ग्राभिनव कातिशास्त्र भी बन रहा है। ब्राजतक एक खास किस्म की लड़ाई द्वारा इस सत्या-ग्रही क्रातिशास्त्र की बृद्धि हुई और उसका एक विषेश पहलू ही लोगों के सामने ब्रा सका है। लेकिन उसीको ब्रातिम या स्थाई खरूप मानना ठीक न होगा। उसी तरह यह मान लेना भी ठोक न होगा कि उस खास श्रादोलन में सफल होकर राष्ट्रीय स्वातत्र्य तथा लोकतत्र की स्थापना करने से उसका काम पूरा हो गया। विचारशील मनुष्य तो कहेगा कि हिंदु-स्तान में राष्ट्रीय स्वातन्य तथा लोकतन्न की स्थापना होने के बाद ही उसके मुख्य कार्य की- अर्थात मानव-संस्कृति में एक अभिनव क्रांति लाकर उसको मगल रूप देने के कार्य की— श्रव शुरूश्रात होगी। सत्याग्रह की दोचा देने से राष्ट्रीय मानव तथा प्रजातत्र का जो रूप बनेगा वह वर्तमान यूरोप से विलकुल भिन्न होगा। इसीसे हमारे लिए ससार के इतिहास में खास स्थान है श्रीर विश्वास है कि हमारे इतिहास से ससार कुछ पाठ जरूर पद मकेगा। भारतीय स्वातत्र्य का सत्याग्रह-संग्राम श्राधनिक भारत के गत सौ वर्षों के इतिहास का एक परिपक्ष फल है या इस ब्रासे में भारतीय संस्कृति का जो तत्त्वमंथन हुन्ना उससे प्राप्त श्रमृत है । इस श्रमृत तत्व-ज्ञान का प्राशन करने से मानव-संस्कृति सच-मच श्रमर बनेगी श्रौर इस श्रमर भूमि का नाम सार्थक होगा। इतना जरूर है कि इस तत्त्वजान की स्वीकार करने का अधिकार अपने श्राचरण से सिद्ध करके दिखाने की जिम्मेदारी ब्राज के तरुण भारत पर है। राष्ट्रीय कातिकार्य सफल हो जाने से अब भरतखरड को इस श्राधार पर एक सर्वागीया काति करना लाजिमी हो गया है। इससे मानव-संस्कृति का एक नया आदर्श संसार के सामने आने लगेगा।

सत्याग्रह-दर्शन को स्वीकार करने से पहले हिंदुस्तान में दो प्रमुख राष्ट्र-निर्माणकारी सप्रदाय मौजूद थे। उनको प्रागतिक और राष्ट्रीय ये नाम मिल गये थे। इनके अलना एक सशस्त्र कातिकारक सप्रदाय भी था। यद्यपि म॰ गांधी का सत्याग्रही सम्प्रदाय इन तीनों सप्रदायों से सैद्धातिक दृष्टि से भिन्न था, फिर भी इनके श्रेष्ठ तत्त्व उसमें आ गये हैं। इमारी राय में लो॰ तिलक प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं के बहिष्कार-योग का अथना निःशस्त्र काति का नह वैज्ञानिक और परिस्तृत स्वरूप है। गांधीजी के पूर्व राष्ट्रीय नेता सशस्त्र काति को समय के अनुकूल न पाकर निःशस्त्र काति का उपदेश देते थे; लेकिन गांधीजी कहते थे कि मले ही वह मार्ग इमारे लिए सभव हो जाय लेकिन अभीष्ठ फल मिलने की दृष्टि से वह मार्ग ठीक नहीं है। इसी तरह पहले के बहिष्कार योग का असहयोग में रूपान्तर करते हुए उन्होंने उसे अहिंसा-तत्त्व का आध्यात्मिक अधिष्ठान देकर एक अभिनव कातिशास्त्र का परिस्तामकारी रूप दे दिया है।

प्रागतिक सप्रदाय का उद्गम बगाल में राजा राममोहन राय के सर्वागीण सुधारबाट से हुआ है। वे खुक्कमखुक्का मानते ये कि मारतीय सस्कृति आधुनिक ब्रिटिश सस्कृति के लिहाज से बहत ही पिछडी हुई है श्रीर जनतक वह आधुनिक यूगेपीय संस्कृति के बराबर प्रगति नहीं कर लेगी तनतक इमारा राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की वरावरी में आजादी भोगने के लायक नहीं बन सकेगा । इसी हेतु ब्रिटिश राज की छन्नच्छाया में ऋपनी सस्कृति के विकास का काम उन्होंने शुरू किया। वे सामाजिक श्रीर धार्मिक सघारों पर ज्यादा जोर देते थे. राजनैतिक ग्रौर ग्रौद्योगिक उन्नति पर कर। वे मानते थे कि अग्रेजों की इकमत कायम होने के बाद हमारी संस्कृति का आधुनिक युग शुरू हुआ है। उन्होंने आधुनिक यूरोप के व्यक्ति-बाढी धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक तस्वौं का समर्थन करके भारतीय सम्झति को पनर्जीवित करने की कोशिश शुरू की । उन्हें महसूस होने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारी श्रीचोगिक उन्नति में वाधक हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के आर्थिक शोषण के लिए ही उसका निर्माण हुआ है, जिससे उमकी छनन्छाया में अपनी संस्कृति का विकास करना श्रासभव है। यद्यपि हमारी संस्कृति आज के जमाने में अन्य देशों की संस्कृति से पिछंड़ी हुई है फिर मी जनतक हम अपने देश के शासन की

नागडोर श्रपने हाथ में नहीं लेंगे तबतक उसका विकास तो दूर रहा, उसकी रहा भी नहीं की ना सकेगी। जब इस सत्य का ज्ञान श्राप्तिक भारत को हुश्रा तब सर्वागीण सुधार के तत्वज्ञान में से ही प्रागतिक राजनीति का जन्म लगभग १८७५ में दादामाई नौरोजी तथा जस्टिस रानडे-जैसे नेताश्रों के प्रयत्नों से हुश्रा। न्याय० रानडे का मत था कि मारतीय श्रर्थशास्त्र के लिए श्रग्नेजों के व्यक्तिवादी श्रर्थशास्त्र का श्राधार नहीं विक्क जर्मन तथा श्रमरीका—जैसे श्रीद्योगिक प्रगति में पिछुडे देशों के श्रर्थशास्त्र का श्राधार लामदायक होगा। इस तरह श्राधुनिक मारत के नेताश्रों की दृष्टि व्यक्ति-वाद से हटकर राष्ट्रवाद की श्रोर मुकने लगी।

न्या० रानडे ने यद्यपि राष्ट्रवादी श्रार्थशास्त्र का पृष्ठपोषण किया, फिर मी राजनैतिक इष्टि से वे इग्लैंड के व्यक्तिवादी, नरम. प्रागितिक विचारघारा के ही श्रमुयायी थे। ब्रिटिश शासन में बढती हुई बेकारी तथा
दरिद्रता का मीषण स्वरूप जैसे-जैसे लोगों को श्रधिकाधिक दिखने लगा
वैसे-वैसे न्या० रानडे के नरम प्रागितिक राजनैतिक विचार लोगों को
अपर्याप्त और श्रसमाधानकारक मालूम होने लगे। साथ ही उन्हें लगा
कि जमनी, श्रमरीका या जापान-जैसे श्रीद्योगिक प्रगित में पिछुडे हुए
परन्तु राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय श्रव्यंशास्त्र एव उनकी
राजनीति हमारे काम की नहीं। इससे हमारे राष्ट्र-तिमीताश्रों की दृष्टि
स्वतन्त्र देशों की राजनीति श्रीर श्रव्यंनीति से इटकर श्रायलैंड या इटलीजैसे गुलामी से श्राजाद होनेवाले देशो की विचारधाराश्रों की तरफ खिचने
लगी। इसी इष्टिकोण के कारण श्रत में उग्र राष्ट्रीय राजनीति तथा सशस्त्र
कातिकारी राजनीति का श्राधुनिक भारत में जन्म हुआ।

उप्र राष्ट्रीय राजनीति से १६०५ के करीच बहिष्कार-योगी निःशस्त्र क्रांतिवाद पैदा हुन्ना ग्रीर उसके बाद एक-दो वर्षों के मीतर उसको इटांलियन देशमक मैंभिजनी के प्रयत्नों के श्रमुकरण का ग्रीर गुप्त षड़-यत्रों का रूप मिल गया। लो॰ तिलक प्रमृति राष्ट्रीय नेताग्रों की निःशस्त्र क्रांति या बहिष्कारयोगी राजनीति श्रायर्लैंड के सिनफेन दल की प्रारंभिक राजनीति से मिलती-जुलती थी। क्रांतिकारी राष्ट्रीय राजनीति के सशस्त्र श्रीर निःशस्त्र ये दो रूप पहले-पहल १८७५ में श्रीर बाद में १६०५ में महाराष्ट्र में नजर श्राये। लो॰ तिलक-जैसे नेताओं को गुम पड़यत्रों की राजनीति का अनुकरण अपनी परिस्यति से वेमेल मालुम होता था, जिससे कांग्रेस को निःशस्त्र काति के मार्ग पर ले जाने की वे कोशिश करते थे। उनका यह प्रयत्न आयरिश नेताओं का नेवल अनुकरण नहीं था, उन्होंने उसे आबमाया था और वह उन्हें अपनी परिस्थित के अनुरूप तथा फलपद मालम हम्रा था। निःशस्त्र काति के तरीके को अपने देश में श्राजमाने की कल्पना महत्र श्रायरिश नेताश्रों से नहीं मिली थी, बह्कि ब्रिटिश साम्राज्य के एल्फिन्स्टन, मन्दो, मेटकाफ-जैसे सस्थापकों ने ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के बारे में जो विचार प्रकट किये थे उनके गहरे श्रध्ययन से भी वे इस नतीजे पर पहुँचे थे। सर जॉन सीली-जैसे राजनैतिक और ऐतिहासिक दार्शनिकों के द्वारा की गई भारत की ब्रिटिश साम्राज्य-सचा की मीमासा से भी उन्हें सहारा मिल गया था। ये पुराने तत्वज्ञ तथा जे॰ डी॰ एच्॰ कॉल जैसे आधुनिक तत्वज्ञ इस वात में एकमत थे कि ज्योंही हिंदुस्तान में एकराष्ट्रीयता की मावना फैलेगी श्रीर ब्रिटिशों की भारतीय सेना में उसका प्रवेश होगा त्योंडी हिंदुस्तान का ब्रिटिश-साम्राज्य टूट बायगा । लो॰ तिलक, बाबू बिपिन-चन्द्र पाल या योगी अरविंद-वैसे मारत के राष्ट्रनिर्मातास्रों को नि शस्त्र काति की या बहिष्कार-योग की शबनीति ऐसे विचारों से ही सभी हो तो कोई श्राष्ट्रचयं नहीं। मन्रो, एल्फिन्स्टन जैसे तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के उद्गारों से पता चलता है कि सौ साल पहले ही उन्होंने श्रदाज लगाया था कि भारत में ऐसी राजनीति निर्माण होगी और उससे ब्रिटिश -साम्राज्य का श्रन्त हो जायगा।

श्राधुनिक विद्या का जो प्रचार हिन्दुस्तान में वे कर रहे थे श्रीर श्राधुनिक सुशिच्चि तों में राजनैतिक श्राकाचाश्रों के जो बीज वो रहे थे, उन्हीं में से राष्ट्रीय एकता तथा स्वराज्य की लगन श्राज या कल पैदा होगी श्रीर उसके देश में फैलने पर हिन्द की सेना के बल पर ही हिंदुस्तान को काबू में रखने के ब्रिटिशों को प्रयोग का सफल खूर्त होगा, ऐसा अदाजा इन लोगों ने लगाया था। इसके बाद १८५७ मे हिन्दु-मुसलमान सैनिकों ने मिलकर जो गदर किया, उसको दवाने में अग्रेजों को जो सफलता मिली इसका विवेचन करते हुए सीली साइव ने लिखा है: हिंदुस्तान के इस गदर को दवाने में हम सफल हो सके, क्यांकि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में हम सफल हो सके, क्यांकि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में हम कामयाव हो गये। जवतक यह समज होगा और अपने पर शासन करने वाली किसी भी हुक्मत की नुक्ताचीनी करने की या उसके खिलाफ बल्वा करने की आदत हिंदी जनता को नहीं लगी है तभी तक इंग्लैंड में बैठकर हिन्दुस्तान पर हुक्मत करना सम्मव है। अगर यह स्थिति बदली और किसी-न-किसी तरह भारतीय जनता में एकराब्ट्रीयता के भाव जागे तो हमें अपनी हुक्मत को आशा छोड़ देनी चाहिए।" १८५७ ५८ के गटर को सिक्ख तथा गोरखा पल्टनों की सहायता से खत्म किया गया।

३८६५ से १६०५ तक के काल में क्रांतिकारी राजनीति देश में चली। उस बक्त के क्रांतिकारियों को लगता था कि देशी नरेशों में से एकाध की सहायता से या ऋफगानिस्तान या नेपाल-जैसे छोटे राज्य की सहायता से, जिस तरह इटली ब्रास्ट्रिया के साम्राज्य से मुक्त हुई, उसी तरह ब्रिटिशों के साम्राज्य से भारत को मुक्त किया जा सकेगा। लेकिन यह खयाल वेबुनियाद सावित हुआ । लो॰ तिलक-नैसे लोगों को विश्वास हो गया था कि हिन्दुस्तान में जो काति होगी उसका स्वरूप प्रजातंत्रीय होगा और मध्य श्रेणी के बुद्धिमान व स्वार्थत्यागी नेता तथा गरीव किसानों की मयुक्त ताकत से ही वह काति होगी । इसीलिए वे इस बात पर बोर देते रहे कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पैरों तले कुचले जानेवाले किसान कॉब्रेस में बड़ी तादाद में शामिल हों और उसका कारोबार लोकतवात्मक दग से चलाया जाय। कॅची श्रेणी के जमींटार तथा नरेश अपनी मिल्कियत के मोह से साम्राज्य से वफादार बने बैठे थे, जिससे उनसे कोई ब्राशा करना बेकार था। इसोलिए सुशिक्तित मध्यमवर्ग तथा दरिद्री किसान ही क्राति-कारी राजनीति का सचा ब्राधार बन सकते हैं ऐसा जानकर इन दो वर्गों को सशस्त्र काति से ऋछुता रखने के लिए ह्याम, वेडरवर्न या कॉल जैसे ब्रिटिश राजनीतिहा कॉ ब्रेस की हलचल कर रहे थे। इन्हीं वर्गों को कॉब्रेस में सर्गाठत करके ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से आजाटी पाने के लिए लोक तिलक—जैसे राष्ट्रीय नेता प्रयत्नशील थे। ह्यू म तथा वेडरवर्न अपने देश-वासियों को कॉ ग्रेस की मॉ गें कबूल करने के लिए जिटगी भर उपदेश देते रहे, क्यों कि वे जानते थे कि निहक्कार-योग की निश्शस्त्र काति का प्रयोग सफल होनेवाला है और भारतीय जनता की सहायता से चलनेवाले अंग्रेजों का शासन एक-न-एक दिन टूटने वाला है। लेकिन ह्यू म या वेडरवर्न की बातें सत्ताचारी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने अनसुनी करदी, जिससे कांग्रेस में निश्शस्त्र काति की भावना दिन-ब-दिन बहुती ही गई। प्रथम महायुद्ध के बाद अग्रेजों ने जिस तरह भारत को छुकाया उसको देखते हुए गांधोजीने निश्लि क्रांति को प्रभावशाली टग से सगठित करना शुरू किया। इस तरह महायुद्ध के बाद प्रगतिक राजनीति राष्ट्रसभा से अलग पढ़ गई स्त्रीर कांग्रेस खुक्लमखुक्ला एक निश्लित्र क्रांतिवादी सस्था बन गई।

श्रायलैंड में सिनफेन दल के रूप में श्रार्थर श्रिफिय ने निःशस्त्र क्रांति-वाटी राजनीति का श्रारम्भ किया था। लेकिन महायुद्ध के बाद वह राज-नीति सशस्त्र क्रांति में बटल गई। श्रायलैंड की तरह ही दुंस्तान श्रगर एक छोटा देश होता तो शायट वही बात यहाँ भी होती, लेकिन हिन्दुस्तान श्रायलैंड या इटलो से कई गुना बड़ा देश है। इसमें हिंदु, मुसलमान, सिक्स जैसे श्रनेक घममेंट तथा जाति-मेद है। एकराष्ट्रीयस्व तथा लोकतत्र की हिंद्र से वह पिछुड़ा हुशा देश था। ब्रिटिश संकृति तथा ब्रिटिशो के काल्पनिक सामर्थ्य के डर से वह सहम गया था। इन बातों का ख्याल करके नि.शस्त्र क्रांतिबाद ही इस देश के लिए व्यवहार्य तथा प्रभावशाली मार्ग है, ऐसा म० गांधी के हिन्दुस्तान में श्राने से पहले ही यहाँ के विचारशील, बुद्धिमान तथा स्वार्थत्यांगी नेताओं का मत हो गया था।

बन १६२० में गाघीबी ने असहयोग के रूप में देश के सामने नि.शस्त्र क्रांति का अपना कार्यक्रम रखा तच देश के बुद्धिमान नेताओं तथा क्रांतिकारी युवक हृटयों ने उसको बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया। बिन लोगों ने गाघीबी के नेतृत्व को कबूल किया वे सब अहिसाधमीं बन गये ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। वे किस हिष्ट से और किस माव

से इस पद्ध के हो गये, इसकी मीमासा ब्राचार्य कुपलानी के नीचे टिये उद्धरण से भली-भाँति हो सकती है। वे लिखते हैं: "विज्ञान और हवाई जहाजों के इस युग में सहारक साधनों से सुसजित सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध करना शस्त्रधारी लोगों को भी असभव-सा लगता है। तब हिन्द्रतान-जैसे निःशस्त्र देश का पूछना ही क्या ? साथ-ही खेले तौर पर सैनिक दग का कातिकारी संगठन करना भी सभव नही होता। इमें ख्रपना सगठन ऋहिंसात्मक साघनों से ही करना चाहिए। स्वार्थत्याग, बीरता, ऐक्य, श्रनुशासन तथा सगठन जैसे नैतिक गुण सरास्त्र काति के लिए भी श्रावश्यक हैं, उनकी सत्याग्रह से अच्छी तरह वृद्धि हो सकती है। ब्राखिरी बार करने का काम हिंसात्मक हो चाहे ब्रहिंसात्मक, दोनों के लिए गाधीजी के नेतृत्व में सद्गुरा-सपत्ति बढाने का की काम हो रहा है वह श्रात्यत श्रावश्यक है। इन सद्गुणों की वृद्धि शातिमय साधनों से ही बड़े पैमाने पर हो सकती है। इन गुर्खों से युक्त, कोई छोटी जमात खडी करना जरूर श्रासान हो सकता है, लेकिन समस्त देश में या उसके बहुत बडे हिस्से में गुप्त रूप से यह करना ऋसभव है। इसलिए श्राखिरी सशस्त्र लड़ाई की दृष्टि से भी हिन्दुस्तान में सत्याग्रह से जो गुरासपित बढ़ रही है. वह बढ़े काम की है। क्योंकि खादोलन कैसा क्यों न हो, गुण-सपित ही उसकी नीव होती है। ऐसी हालत में चाहे स्थाई तोर पर न भी हो, लेकिन श्रानेवाले बहुत वर्षों तक सत्यायह या इड़ताल का एक ही साधन हमारे लिए उपलब्ध है।" इस तरह हम देखते हैं कि धर्म के तौर पर भले ही न हो, लेकिन व्यवहार-नीति के तौर पर गाधीजी के नेतत्व में चलनेवाले सत्याग्रह-संग्राम में वे सब उमग भरे दिल शामिल हो गये जो गाधीजी के नेतृत्व से पहले क्रातिकारी साधनों के उपयोग में लगे थे या लो॰ तिलक के दल में भर्ती होकर मानते थे कि उन्हीं की नीति से श्रुत में भारतीय क्रांति होगी। पहले व्यवहार-नीति के रूप में जिन लोगों ने सत्याग्रह को स्वीकार किया उन्हीं में से कुछ लोग सत्याग्रह का सही श्रीर प्रभावशाली रूप बुद्धि के द्वारा जानकर धर्म-दृष्टि से भी उसको स्वी-कार कर रहे हैं। गाधीजी ने काँग्रेस या खिलाफत कमेटी से सत्याग्रह-

समाम के लिए मान्यता प्राप्त करते हुए यह श्राशा कभी नहीं रखी थी कि वे धर्म-बुद्धि से श्रहिंसा को कबूल करें।

श्राम तीर पर धर्म-दृष्टि से श्रद्विस का सिद्धात मानव का नित्यधर्म है, ऐसा मानने में कम-से-कम हिंदुस्तान में कोई विचारशील व्यक्ति हिचिवचाता नहीं है। फिर भी सत्य ग्रीर ग्रहिमा के नित्यधर्म को व्यवहार में उतारते वक्त, मानव-ममाज की श्रपूर्ण श्रवस्था में कुछ श्रपवाट करना जरूरी होता है, ऐमा लाग प्रतिपादन करते हैं। लेकिन जब यह सब मानने लगते हैं कि व्यवहार-नीति के तीर पर भी ग्रहिसा के सिद्धात पर चलना राष्ट्र-निर्माण के कार्य में श्रावश्यक है तब, क्रांति पर विश्वास रखने-वालों का मानना है कि धमे-शास्त्र के सहम मतमेटों का सहारा ले वाल की पाल निकालकर लोगों में बढ़ि-भेट पैटा करने और देश में चलते हुए निःशस्त्र काति के पाम में रोडे खडे फरने में बुद्धिमाना नहीं है। अतिम निदात के मतमेटों को भूलकर, गास कार्यक्रम पर एकमत होनेवाले गज-नैतिक दल एक-दूसरे के क्वे-से-कथा मिलाकर एक ही विशेषी से लड़ते हुए दिन्बाई देते हैं । इस तरह की व्यवतार-बुद्धि गाधीजी के पास थीं । इसी दृष्टि मे फिलहाल शम्त्र उटाकर सशस्य क्रांति के लिए उठ खड़े होना जो ग्रशास्त्रीय मानते थे, वे सब कातिकारी गाधीबी के नेतृत्व में काम के लिए तयार हो गये। व्यवहार-बुद्धि से गांधीजी के नेतृत्व की मजूर करने-वाले ऐसे लोगों को ढोंगी या ब्रिटिशन कहना मरामर गलत है।

पुराने नेता त्रां के बहिष्कार-याग को यद्यपि गाथी बां ने असहयोगी युद्ध के रूप में लोगों के सामने प्रम्नुत किया, फिर भी अहिसा के मिद्धात का अधिष्ठान उसके साथ बोटने से उनमें धर्मीनष्ठा का अलौकिक तेज चमकने लगा। इससे उनमा प्रभाव बहने लगा और ब्रिटिश णामकों ने जो सहिलयत लो॰ तिलक या बाबू अर्थिट की कभी नहीं दी, वह गाथी बी को देने के लिए उन्हें बाध्य होना पढ़ा। १६०६ में अपनी एक तकरीर में बाबू अर्थिट घोष ने कहा था कि यदि सरकार नागरिक अधिकारों को न छीनने का अभिवचन देगी तो राष्ट्रीय नेता यह आश्वासन दे सकेंगे कि भारतीय राष्ट्रकारित निःशस्त्र मार्ग को कभी नहीं छोडेगी।

बाब ग्रारविंद घोष तथा लो॰ तिलक व्यवहार-नीति के श्रनसार निःशस्त्र कातिवादी थे। परन्त ब्रिटिश शासकों को लगता था कि वे त्रातिम दृष्टि से ग्रहिंसा को नहीं मानते । इसीलिए चेम्सफोर्ड, रीडिंग, श्रविन या लिनलिथरों के बमाने में ब्रादोलन के प्रारम्भिक टीरे में गांधीओं को जो रियायते मिलीं, वे लो॰ तिलक या श्राविंट घोष को नहीं मिल सकीं। फिर भी, अप्रेज शासक यह नहीं मानते थे कि गांधीजी के आदोलन से सशस्त्र काति का उद्गम होगा ही नही । हाँ, व्यक्तिगत रूप से गाघीजी की अहिँसानिष्ठा के बारे मे शायद ही किसीको शका थी, इससे उनपर अभियोग लगाने की हिम्मत अग्रेज शासकों को नहीं होती थी। इतना जरूर वे कहते थे कि गांधीजी अपने निःशस्त्र कातिवादी आदोलन को काब करने में श्रासफल होंगे, जिससे वह सशस्त्र काति में बदल जायगा । वे इसी बहाने अपने दमनचक्र का संसार के सामने समयन करते थे। लेकन तनको अनुभव हो चुका था कि दमनचक से गाधीनी द्वारा चलाया सत्या-ग्रह-म्रादोलन दव नहीं सकता । साथ ही म्रादोलन को अत्याचारी धारा में बहाकर अपनी अपर्याट सेना-शक्ति से उसे कुचलने के उनके विचार भी गलत साबित हुए।

ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ इस बात से वाकिफ थे कि उनकी सैनिक शिक्त हिंदी राष्ट्र के सहयोग पर निर्मर है, अत असहयोग के आदालन में उसके भरोसे पर रहना दूरदर्शिता नही होगी। १६३४ में बी॰डी॰एच॰ कॉल ने अपने अथ "आधुनिक राजनित की चर्चा" (Guide to Modern Politics) में गाधोजी तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय कांति के बारे में लिखा कि "हिंदु तथा मुसलमान धर्म की प्रचंड मूक जनता की राय की परवाह न करते हुए अटे ब्रिटेन ने भारत को अपने आधीन रखा है। देशी नरेश, जमींदार तथा अन्य धनपित इस डर से कि कहीं राष्ट्रीय आदोलन समाब-वादी रूप धारण करे तो मिल्कियत जन्त हो जाय, अभेजी हुकूमत के वफादार रहे। किसानों में से बहुत ही योडे लोग किसा प्रकार के राजनैतिक आदोलन में हिस्सा लेने हैं। फिर भी सदेह नहीं है कि कांग्रेस को सिक्रय सहायता देनेवाले लाखां की तादाद में हैं। राजनैतिक दृष्टि से जाअत

हिंदी जनता में से बहुसख्यक लोग मानो कांग्रेस के पीछे या राष्ट्रीय मुसलमानों की सस्थार्ग्रा के पीछे खडे हैं। प्रागतिक या उनसे नरम राजनीति-बाले जो पन्न हैं, उनमें कुछ गएयमान्य व्यक्ति जरूर हैं , लेकिन ग्राम जनता का उन्हें समर्थन नहीं है। नाग्रेस में सामाजिक तथा श्रार्थिक नीति क बारे में श्रनेक रूख रखनेवाले लोग हैं। एक सिरे पर किसी भी किस्म के समाजवाट की मुखालिफत करनेवाले हिंदी मिल-मालिक श्रीर पूँजापति हैं तो दूसरे सिरे पर मजदूर नेता श्रीर शिच्ति नौजवान हैं जो श्राधे ममाजवाटो या श्राधे कमुनिस्ट हैं। प॰ जवाहरलाल नेहरू इस मनोइत्ति के एक उटाहरख है। गाधाजां इन टो सिरो के बीच में हैं। राजनीति, धर्म तथा सन्यस्त वृत्ति का ऐमा मिश्रख उनके मता में है कि श्राधुनिक पाश्चास्य मानस के लिए उसका ममकता मुश्कल है। फिर भी हिंदुस्तान में उनके हा मबसे ग्राधिक ग्रमुयाया हैं। राजनीति में वे फिर से कहाँ तक नेतृत्व करेंगे, यह कोई नहीं जानता। शायट वे भी नहीं बता सकेंगे। क्योंकि वे हमेशा श्रतःग्रेरखा के अनुसार चलते हैं।

"ग्राज तक गांधीजी की गजनीति का ग्रांतरग ग्रहिंसा ही रही है। न सिर्फ राज्य क्रांति में बल्कि हरेक किस्म की हिंसा का उन्हाने विरोध किया है। ग्रहिंसात्मक ग्रांसहयोग ग्रीर सविनय कानून भग उनके ग्रांतिम शस्त्र हैं श्रीर यही उनकी नीति की बुनियाद हैं। लेकिन कवतक वे इस मर्यांदा में राष्ट्रयाद को रख सकेंगे १ उन्होंने कई बार कानून-भग के ग्रांदोलनों का इस लए गेक दिया है कि कही पर हिंसा फ्ट निकला थी। लेकिन क्या वे इस तरह ग्रांटोलन को इमेशा ही रोक सकेंगे १

"यह न भूनना चाहिए कि सरहदा एवों की टोलियो के अलावा करीव-कराव पूरा हिंदुस्तान शस्त्र-रहित है। हॉ, ब्रिटिशों की अधीनता में काम करनेवाली सेना का अपवाट है। हिंद के लोग शम्त्र चाहते हैं; लेकिन सरकार को इससे राष्ट्रीय आटोलन सशस्त्र बन बाने का खतरा महसूस होता है। हिटो सेना की स्वामिभक्ति पर येट ब्रिटेन का भवितव्य बहुत कुछ निर्भर है। पता नहीं कि मेना में कहाँ तक राष्ट्रीय विचार फैले हैं? ... अगर साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य के अधिकार हिंदुस्तान को मिल जायं तो हिंदी राष्ट्रीय नेता समसौते के लिए तैयार हो जायगे। उनकी यह मॉग मजूर न हुई तो भी कुछ असें तक हिंदुस्तान पर दमनचक से काबू रखा जा सकेगा, लेकिन जब यूरोप की किसी जटिन समस्या में इंग्लैंड फॅस हुया होगा तच उनका हिंद साम्राज्य, स मव है, नष्ट हो जायगा।"

अपर के उदहारण से पता चलता है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों के अपने साम्राज्य तथा काग्रेस के निःशस्त्र आदोलन के बारे में क्या विचार में । दूसरे महायुद्ध के समय १६४२- १३ में नेताजी सुमाषचन्द्र बोस ने आजाद हिद सरकार तथा सेना की प्रस्थापना करके ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ी, इससे दीख पड़ेगा कि कॉल साहब का हर सही निकला और राष्ट्रीयता का प्रचार सेना व नौसेना के सैनिकों तक बहुत बड़ी मात्रा में पहुँच गया । आगे चलकर नौसेना के सैनिकों का एक विद्रोह भी हुआ। इससे ब्रिटिश स्थिति वो समक्त गये और उन्होंने भारत की आजादी को मजूर करना तय किया ।

म० गांधी निस तरह एक व्यवहार-दत्त राजनीतिज्ञ श्रौर राजनेता थे, उसी तरह ने एक श्रलौकिक धर्म-सुधारक व तस्विष्ठ समाज-सुधारक भी थे। धार्मिक न साम जिक सुधारक की श्राव्यात्मिक कृति श्रौर प्रखर सत्यिनिष्ठा को राजनीति में दाखिल करना श्रौर समाज के सर्वागीया व्यवहार को आध्यात्मिक रूप देना, ने श्रपना जीवन-कार्य मानते थे। गौतम बुद्ध की श्रिहंसा तथा श्रीकृष्य का श्रन्याय-प्रतिकार का निष्काम कर्मयोग या श्रनामिक-योग इस सबका एक श्रनुपम मिश्रया उनके सत्याप्रह-दर्शन में हुश्रा है। श्रन्याय रूपी श्रधमं का उच्छेद करके न्यायरूपी धम की प्रस्थापना करना ही उनकी मूल प्रेरया थी। धार्मिक सामाजिक सुधारकों की तरह उनको वृत्ति श्रतमुँख यी श्रोर श्रपनी गुलामी का कारया दृष्टरे की विनस्त्रत ने खुद को मानते थे। श्रात्मोधित श्रौर श्रात्मधुद्धि को हो ने स्वातच्य-प्राप्ति का मार्ग नताते थे। उनका कहना था कि श्राष्ट्रित के द्रोपीय सम्यता को स्वीकार करने से हमारी उज्ञति नहीं, श्रवनित होगी। ने मानते ये कि समाज के राजनैतिक तथा श्रायिक व्यवहारो पर से धर्म का नियन्न हुट जाने से यूरोपीय सम्यता का नाश हो रहा है। धर्म व मोज के

युरुपार्थों को छोड़कर अर्थ और काम-पुरुषार्थ की प्राप्ति की तरफ सारा समान टौड़ता है, ऐसा मानकर उसीके आधार पर समान की रचना करने की कोशिश आधुनिक यूरोप ने की, निमके फलस्वरूप वहाँ पूँजीशाही, साम्राज्यशाही, तानाशाही की आधुरी सपित पैदा, हो गई और भौतिक विद्या ने मानवसहार-शास्त्र का रूप प्रहण कर लिया । उनका आत्मिवश्वास था कि आधुनिक यूरोप को आधुरी सस्कृति अतर्राष्ट्रीय महा-युद्ध तथा राष्ट्रान्तर्गत वर्गयुद्ध की यादवी में निकट भविष्य में नष्ट हो जायगी और ससार को शाति, न्याय तथा सत्य का मार्ग बतानेवाली एक नई मानवी सम्यता सत्याग्रह-दर्शन से पैटा होगी। मतलव यह कि गांधीजी का सत्याग्रह दर्शन जिस तरह एक राष्ट्रांय तथा राजकीय क्रांति का दर्शन है, उमी तरह वह एक सर्वागी क्रांति का टर्शन मी है। म० गांधी जिस तरह राजनेता व राजनीतिक थे, उसी तरह वे धार्मिक व सामाजिक सुधारक भी थे।

वे एक मागवत् धर्मी सत ये श्रीर मध्ययुगीन क्रान्तिमानी साधु-सतों की तरह वैदिक धर्म की परपरा तथा वर्णाश्रम-वर्म की चौखट का उन्होंने स्वरूपतः त्याग नहीं किया था। फिर भी उनकी चून्ति थी कि अहाराणों से लेकर अतिशद्रों तक सबको सामाजिक समता का लाभ मिलना चाहिए, चातुर्वेएर्य की सामाजिक विषमता पूरी तरह मिट जानी चाहिए, सामाजिक श्रेष्ठता के ऋहकार से जनित कुत्रिम वधन हटने चाहिए श्रीर शुद्र व श्रविशुद्र वर्णों को भी मानव-संस्कृति में बराबरी का स्थान मिलने के लिए हमें गुलाम रहते हुए भी जो-जान से कोशिश करनी चाहिए। इस टिशा में श्रश्वश्यता-निवारण, हरिजनोद्धार श्रीर जातियों के बीच की श्रममानता को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया एव हिंदु समान की ग्रोर से उसके लिए स्वीकृति प्राप्त की। उनका यह काम पिछली सटी के किसी भी घार्मिक या सामाजिक सुवार के काम से बग भी कम नहीं है। राष्ट्रीय राज्यकाति से इस काम का विरोध उन्हें नहीं मालूम होता था, उलटे वे इस कार्य को उसके लिए पूरक मानते थे। गाधीजी का भिक्त-मार्ग पुराने क्तों की तरह प्रतिकारशून्य नहीं था। वह श्रहिंसक प्रतिकार का तेजस्वी मार्ग या । मिक्तमार्ग तथा प्रवृत्तिमय कर्म- योग इन दोनों का समन्वय करके रामराज्य की स्थापना करने का त्रिभिनव सत्याग्रही मार्ग सारे ससार को उन्होंने बताया है।

श्रौर श्रनेक दृष्टियों से म० गाधी का कार्य मध्ययुग के साधुसतों के कार्य से आगे बढ़ा है। उनकी रामराज्य की कल्पना आधिक परिशात तथा श्राधुनिक काल से मेल रखनेवाली थी। राजमत्ताक शासन के लिए वे रामराज्य शब्द काम में नहीं लाते थे। राज्य चाहे राजसत्ताक हो, लोक-सत्ताक हो या समाजसत्ताक. एक तरह से ये केवल बाह्य रूप ही हैं. लेकिन राज्यों का अतःस्वरूप हमेशा न्यायपरक होना चाहिए । रामराज्य के माने हैं घर्म का, न्याय का राज्य। राम नाम का वह विशिष्ट व्यक्ति श्रव इस भूमि पर नहीं आ सकेगा, लेकिन हरेक मनुष्य के हृद्य में राम तथा रावण वृत्तियाँ होती हैं। पहली से धर्म या न्याय की बुद्धि उदित होती है तो दूसरी स्वार्य-बुद्धि का रूप ले लेती है। मनुष्य के हृदय से स्वार्थ-बुद्धि हटाकर वहाँ न्याय-बुद्धि का राज्य स्थापन करना ही श्रात-करण का रामराज्य है। स्वार्थ-बुद्धि के कारण समाज में जो कई प्रकार के कलह उठते हैं वे नष्ट हों और न्याह की प्रस्थापना हो तो रामराज्य स्थापित होता है। जिस राज्य को समाज की न्यायबुद्धि का आधार है, जहाँ के भानून समाज की न्यायबुद्धि के अनुसार बने हैं, न्यायबुद्धि से व्यवहार करनेवाले मनुष्य को जिस समाज में किसी भी कानून से प्रतिवध नहीं होता. जिस समाज के सब व्यवहार मनुष्य के ब्रातःकरण की न्यायबुद्धि को स्त्रासानी से मान्य हो जाते हैं, अन्याय से धन कमाना या सत्ता का द्रह्मपयोग करना जिस समाज में ग्रासमय है और जहाँ की राजसत्ता प्रजा के सगठित श्रात्मवल के सामने क्रक सकती है, वह राज्य रामराज्य है।

श्राज के समाज-शास्त्र या राज्य-शास्त्र की दृष्टि से तथा समाज-सघदन के लिहाज से श्राधुनिक मारतवर्षीय रामर ज्य राजसत्ताक न होकर प्रजासत्ताक ही जनेगा श्रीर वैसा ही बनाने की गांधीजी की कल्पना थी। श्राजका गष्ट्र-निर्माण जनतत्रीय सिद्धातों पर ही होगा श्रीर श्राज के स्वराज्य में समता तथा नागरिक श्राधिकार सबके लिए सुलम हों, गांधीजी ने यह श्रपनी उक्ति तथा वृत्ति से लोगों को ठीक तरह समका दिया है। यह मत उनका

अवस्य था कि यह पजातत्र यूरोप के प्रजातत्र की तरह पूँजीवादियों का गुलाम न बने श्रीर लोकतत्र के नाम पर यहाँ धनिक-सत्ता प्रस्थापित न हो। श्राधुनिक यूरोप में जो सम्यता पैदा हुई है उसने धर्म के अधिष्ठान का त्याग कर दिया है जिससे वह अष्ट हो गई और उससे पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद की पैदाइश हुई। आज वह विनाश के गढ्ढे में जा पहुँची है। इसलिए गाधीजी बडे आग्रह के साथ भारतीय जनता से अनुरोध करते ये कि आधुनिक यूरोप के अधानुयायी न बनो और धर्म का अधिष्ठान न छोड़ो। ध्यान में रखना चाहिए कि गाधीजी जिस अर्थ में धर्म तथा रामगज्य का प्रयोग करते थे, वह आजकत के पढे-लिखे लोगों की कल्पना से विलक्कल श्रलग है।

अपनी राष्ट्रीयता के लिए जिस धर्म की स्थापना वे चाहते थे वह केवल हिंदू धर्म न होकर न्यापक नवंश्रेष्ठ मानव-धर्म था । मनुष्य के हृदय में श्रसत्य से सत्य की तरफ, श्रज्ञान से ज्ञान की तरफ तथा श्रपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाने की एक बनातन दृत्ति है, जिसके मातहत सब धार्मिक, सामानिक तथा राजनैतिक सुधारक या कातिकारक लोकनायक, राष्ट्रिमीता, साधुसन, धर्मसस्थापक सब व्यवहार करते हैं। इस भावना से मनुष्य को स्वार्थी श्रहकार-भावना का लोप होता ही है श्रीर वह परार्थी लोकमेवक वनता है। गाधीजी इसी वृत्ति को धर्म-वृत्ति या धर्म कहते हैं। गाधाजी की सीख है कि ससार के सब धर्मों का उद्देश्य एक है श्रीर मानव को चाहिए कि उन्नति तथा शुद्धि करनेवाजी यह वृत्ति जागृत करके वह श्रवना पारमायिक श्रेष्ठ व सत्य स्वरूप प्रकट करे। यही सब धर्मी का सार है। सर्वधर्म-सहिष्णुता तथा धर्वधर्म समभाव उनके सत्याग्रह का एक त्रावश्यक वत है। सत्य से बढकर दूसरा घर्म नहीं है, सत्य ही परव्रहा है, यह उक्ति उनके अध्यात्म ज्ञान का रहत्य ठीक तरह प्रकट करती है। अध्यात्म के और सर्वव्यापक मानव-धर्म के इसी आवार पर वे ब्रार्थानक भारत का निर्माण करना चाहते ये ब्रौर इसीलिए हिंदू, मुनलमान, ईसाई जैसे चुद्र मेदामेट उनके हृदय को छू तक नहीं सकते थे। हिंदुस्तान के इतिहास की राजनैतिक परपरा की देखकर उन्होंने

समभा था कि श्राधुनिक भारत के निर्माण में हिंदू-सुस्लिम-मेट एक प्रमुख दकावट है। हिंदू समाज की सामाजिक विषमता की नष्ट करने के प्रतीक के रूप में उन्होंने अस्प्रश्यता-निवारण तथा हरिकनोद्धार को अपने रचनात्मक कार्यक्रम में मुख्य स्थान दिया था श्रौर जब हिंदुश्रों से इरिजनो को फोटने की कोशिश अमेजों ने की, तब अपनी जान की नाजी लगाकर ब्रिटिशो की इस मेटनीति को उन्होंने शिकस्त दे दी। ब्राप्निक भारत के इतिहास में, राजनीति, समाजनीति एव धर्मनीति श्रादि की दृष्टि-कोया से म० गांची ने जो काम किया वह वडे महत्व का है श्रीर उसके मधुर फलों को भ्रानेवाली पीढिया चल सकेंगी। रचनात्मक काम की दूसरी महत्व की बात है हिंदू-मुस्लिम-एकता। उसपर गाधीजी ने जितना ध्यान दिया किसी अन्य राष्ट्रीय नेता ने शायद ही दिया हो । अनेक भारतीय नेतास्त्रों ने जान लिया था कि, राष्ट्र-निर्माण के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता का होना स्नावश्यक है। इनमें दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानडे, माननीय गोखले, लो॰ तिलक स्रादि नेतास्रों ने राजनैतिक दृष्टिसे हिंदू-सुस्लिम-एकता का पृष्ठपोषण किया था, लेकिन इस सवाल की ऋोर गांधी वो को दृष्टि राजनीति के ऋतिरिक्त धर्मकी भावना पर श्राघारित थो । हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई इन तीन घमों का समन्वय करने की दृष्टि से राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसमान की स्थापना की तथा स्वामी रामकृष्ण परमहॅस ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानटजी के मुख से सारे ससार को कहलवाया कि स्राधुनिक संसार को सर्वेचमें-समन्वय या सर्वधर्म-समभाव ही वेदात का प्रचीन सदेश है। गाधीजी की दृष्टि इसी तरह के सर्वधर्म-सममाव पर है। उनकी इस दृति के लिए मध्ययुगीन साधुसतों के भागवत्-धर्म का भी ठोस आधार है और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रमदिर की रचना की है।

आधितिक यूरोपीय सस्कृति के आधार पर पहले के सर्वागीय सुधारकों ने जिस एक तत्त्व का प्रतिपादन किया था, वह कुछ अलग किन्तु शुद्ध स्वरूप में गांधीजी के सत्याग्रह दर्शन में अंतर्गृत हो गया है। यह तत्त्व व्यक्ति-स्वातव्य का है। एक अर्थ में गांधीजी आत्यतिक व्यक्तिवादी थे। क्तेकिन अपने व्यक्तिवाद को उन्होंने भौतिक सुखाभिलाषा का हीन रूप न देकर लोकसेवा में होनेवाली ग्राध्यात्मिक सखाभिलाषा का श्रेष्ठ रूप दिया था। उनके सत्याग्रह-विज्ञान का त्र्याधारभूत सिद्धात था कि ग्रन्थ तथा गुरु की अनुभृतियों से आत्मानुभृति बढ़कर है और हरेक व्यक्ति को चाहिये कि वह अंतरात्मा की आजानुसार चले। वे मानते ये कि 'निस्त्रेगुरुथे पथि विचरता को विधिः को निषेधः' का सिद्धान्त श्रपने सामने रखकर धर्मेबधन, राजबधन या समाबबधन से परे चेवल परमेश्वर का बधन मानकर अपने को तथा समाज को युक्त करने का अधिकार हरेक शख्त प्राप्त कर सकता है। सत्याग्रह सर्वागीया काति का एक शस्त्र है श्रीर उसको उठाने का श्रिधिकार किसी खास कुल में उराक लोगों या साधु सतों तक ही सीमित नहीं। वह तो सबके लिए है। साधुरव की प्राप्ति हरेक का अधिकार ही नहीं बल्कि धर्म है। वे मानते थे कि इस साध्यक को पाकर समाज के सब विधि-निषेघों से परे जाकर नये विधि-निषेध निर्माण करना श्रीर नये काल, नयी परिस्थित से तथा समाज में उठनेवाली नयी शुभ श्राकाचात्रों के श्रनुरूप नये धर्म की संस्थापना करना समाज के सर्वश्रेष्ठ साधु-सन्तों का कर्त्तंव्य है । हिंदुस्तान को हर प्रकार से बैबाद करनेवाली ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ उन्होंने जो राष्ट्रीय काति का भाडा खड़ा कर दिया उसीके फलस्वरूप हिन्दुस्तान में लोकतत्र निर्माण हुआ है। इस लोकराच्य में हरेक के जीवन तथा घन-सपित की हिफाजत होगी। हरेक को सुख से जीविका उपार्जन करने की सविधा उपलब्ध होगी और प्रत्येक की ख्रात्मोन्नति में समान सहायक बनेगा |

लेकिन लोकराज्य ही गाधीजी के स्वराज्य का अतिम रूप नहीं है। उनका स्वराज्य तो आदमराज्य है, जिसमें किसी को भी बाह्य कृषिम बधन पालने नहीं होंगे, और वहाँ टडधारी राज्य-सस्या की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। यह आत्मराज्य लोकसत्ता और समाबसत्ता से भी परे है और उसकी प्राप्ति सत्याग्रही व्यक्ति-स्वातत्त्र्य के जरिये ही हो सकेगी। हाँ, वे आधुनिक सूरोप के सस्कृति-विनाशक व्यक्तिस्वातत्र्य के हीन रूप को नहीं चाहते

थे। अप्रयाद धन-सचय का व्यक्तिस्वातच्य, सत्ता या सपत्ति के रूप में उन्मल हो जाने का व्यक्तिस्वातच्य वे हींगेंज नहीं चाहते थे। मार्टिन ल्यूथर ने जब प्रोटेस्टेंट धर्मपथ की स्थापना की अथवा उसके बाद के कॉल्बिन ने प्युरीटन पथ को चलाया तब उनके सामने न तो अप्रयाद धनोपभोग का या सत्ताभिलाषा का हीन व्यक्तिस्वातच्य था और न धनिक हमें के वधनों में फॅसने की उनकी अभिलाषा थी। लेकिन व्यापारी वर्ग ने उनके व्यक्तियादी तत्वों का अवलवन लिया और शिव्र ही उसे सुखान्मिलाषी व्यक्तियाद का जब्रुल्प दे दिया।

समाज की प्राथमिक अवस्था में किसी व्यक्ति का अपने जीवन के लिए ग्रावश्यक धन जुटाने में कोई टिक्कत नहीं थी। उस जमाने में जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह करना किसी भी व्यक्ति के लिए असमव था। ऐसे समय में समाज के हरेक व्यक्ति के कहार्जित धन और जीवन की रहा करना एक-सा था। ऐसी ग्रवस्था में व्यक्ति के धनसपटा की रक्ता का भार राज्य-संस्था की श्रोर से कर्तव्य के रूप में उठाया जाना अधिक दोषास्पद नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस समाज में कुछ इतेशिने व्यक्ति अमर्थांट धन-संग्रह करके अन्य लोगों के बोविका के साधनों पर कब्जा कर लेते हैं श्रीर निर्वेलों की वेबसी का फायदा उठाकर अम की कमाई का कानन से वेला फायदा उठा सकते हैं. ऐसे समाज में व्यक्ति के धनसंचय की रत्ना करना राज्यसस्था का कर्त्तव्य मानना सही व्यक्तिवाद नहीं है। इस तरह की आर्थिक विषमता पर आधारित समाज का व्यक्ति-स्वातत्र्य ठीक नहीं। ऐसा समाच तो स्तेयवृत्ति पर बनता है। उसमे धर्म या न्याय का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। गाधीजी ऐसे व्यक्तिवादी समाज को नहीं चाहते थे। जिस सभ्यता में ऐसी आर्थिक विषमता पैटा होती हो वह सभ्यता भी वे नहीं चाहते थे । भौतिक सखाभिलाषा सत्याग्राह-ध्येय हार्गिज नहीं जन सकता। अप्रयाद धनसग्रह करनेवाला सत्य।प्रही नहीं बन सकता । सत्याग्रह की दृष्टि में धनसचय चोरो के बराबर है । ईसा मसीह के कहने के मुताबिक घन और भगवान की उपासना एकसाथ नहीं की जा सकती। सई की नोक में से ऊट चला जाय, लेकिन मगवान- के साम्राज्य याने आत्मराज्य में मालदार आदमी नहीं जा सकता । गायी-जी ने भी दिल्या अफ्रीका के सत्याग्रह के अपने एक अनुभव का जिक करते हुए कहा था कि घनसचय का त्याग किये नगैर कोई व्यक्ति सत्याग्रही नहीं बन सकेगा और यही वजह है कि सत्याग्रही क्रांति में निर्धन, दिद्री लोग जितने काम में आये हैं, उतने घनिक नहीं आ सकते अर्थात सुखा-मिलापी घनिकों का गुलाम बना लोकतत्र और अपनी स्वैर वासनात्रों से पैडा होनेवाला व्यक्तिस्वातन्य सत्याग्रह का ध्येय नहीं बन सकता । धनिकों के स्वैराचार से निर्मित आर्थिक अराजकता उनके समाज की पूर्णावस्था का स्वरूप नहीं था, बल्कि वासनाओं के स्थम से प्राप्त होनेवाला आरमराज्य ही उनके कल्पित समाज की पूर्णावस्था थी । इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यूरोप की जनता की तरह धनिकवर्ग का नेतृत्व कबूल न करके अपिग्रही सत्याग्रही वर्ग के नेतृत्व कबूल करने की उनकी मान्यता थी ।

ग्रामोद्योगों का सगठन गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में एक श्रत्यन्त महत्वपूर्यं अग है। पहले-पहल गाबीबी ने खादी का आदीलन ही हाथ में लिया था, लेकिन आज उसका विकास आमीसीगो के सगठन में हन्ना है। पुगने बमाने में हरेक देहात उद्योगों में स्नास्मनिर्भर होता था ग्रीर उद्योगों की इसी नीव पर वहाँ की परपरागत सम्पता टिकी हुई थी। ब्रिटिशों की हकमत में ग्रामीद्योग तहस-नहस हो गये। कचा माल विदेश में जाने लगा और विदेशों की बनी बनाई चीकें देहातों में घ्रसने लगीं। इससे व्यापारी लोग देहातों में माल खरीटते तथा वेचते समय किमान को लूटने लगे। धीरे-धीरे देहाती उद्योग नष्ट होने लगे श्रीर खेती के श्रलावा वहाँ कोडे दूसरा व्यवसाय न रहा। कृषि पर निभा लोगों की ताटाट बढ़ने लगी, जिससे खेतों के छोटे-छोटे दुकडे हए श्रार साल भर पर्याना बहाकर भी किसान को पेट भरना दूभर हो गया ' नकरी में लगान वसून करने का कारगर रास्ता अप्रेजों ने निकाला जिसम (२मान सस्ते मे अनाज वेचने के लिए मजबूर होने लने, और द् कानदारों को उन्हें लूटने का श्रीर ज्यादा अवसर मिलने लगा । इस तग्र कानून से क्सानों की लूट हो रही थी। केवल पचास वर्षों में हमारे

देहातों का तेज चला गया । देहाती दूकानदार विदेशी पूँजीपित का दलाल जन गया और काश्त पर जीनेवाले किसान का दुगना शोषण होने लगा । वह कर्ज के बोम्स से दबने लगा । दूकानदारी और साहुकारी ये दो नये "अधे पनपने लगे और इनके सकीर्ण व्यवहार में कानून के जो पेचीदे सवाल पैटा होते थे उनको सुलम्मानेवाला वकीलों का नया वर्ग हरेक इलाके में बढने लगा । दूकानटारी, साहुकारी एव वकीली के फॅट्री में फॅसकर किसान अपनी जमीनें गिरवी रखने लगा । रहननामें कानूनी मार्ग से सस्ती दर के विकी-नामे बनने लगे । देहातों की इस प्रकार की बर्वादी को देखकार मण गांधी को लगा कि अभेजो सस्कृति शैतानों की सस्कृति है और उनके द्वारा प्रस्थापित रेल, तार, डाक आदि मी गरीव प्रजा को लूटने के शैतानी साथन हैं ।

स्वादेशी ब्रादोलन के फलत्वरूप जिस कारखानेदारी का जनम हन्ना, उससे भी देहात की टरिद्रता एव बेकारी दूर न हुई, उलटे बढती गईं। कारखानेटारी से मुट्रीभर लोगों को ही रोजगार मिल सकता था। उससे वे आर्थिक दास्ता में फॅस जाते थे और नैतिक स्तर से गिर जाते थे। यह सब देखकर ही गाधीजी ने अपने स्वदेशी आदोलन को ग्रामधोगों के सगठन का रूप दे दिया। ब्रिटिश-राज्य के कारण देहात मे जिनके पारत से जुड़े हुए घंघे नष्ट हो गये ये या पंजीवाद के कारण जो ऋपने स्वतंत्र घंचे खो बैठे थे, उन किसानों तथा स्वतंत्र व्यावसायिकों की उन्नांत करना -प्रामोद्योग का ध्येय है। समाजवादी पक्त के जन्म के पहले ही गाधीजी ने यह सत्य जनता के हृदय पर अर्थित कर दिया था कि देश के मिलमालिकों व पूँजीपतियों की रत्ना करने से भारतीय जनता का उद्धार नहीं हो सकता। उनके सत्याग्र-दर्शन में इस तरह की पूँ जीवादी समाज-रचना को कोई स्थान नहीं है। उन्हें ससार को यह जताना था कि भारत की त्राजाद हिंदुस्तान की श्राम जनता की श्रर्थिक उन्नति का तरीका है श्रीर जनता की इस तरह की ऋश्विक उन्नति करना ही भारतीय संस्कृति की नींव है। हरेक समाज की संस्कृति की नींव उसकी ऋार्थिक तथा श्रीचोगिक रचना पर निर्भर होती है, इस तत्व को गाधीजो खूज अच्छी तरह जानते थे श्रीर इसीलिए भारतीय सस्कृति की नींव के तीर पर आमोद्योगों का उल्लेख करते थे। गाद्योजी ने स्वदेशी श्रादोलन को जो स्वरूप दिया उससे यह सिद्ध होता है कि भारत की राजनीति तथा अर्थनीति को वे पूँजीवादियों के चगुल से बचाना चाहते थे।

युरोप में और खास करके इंग्लैंड तथा फास में पूँ जीवाद पहले बहुत कुछ बढ़ा श्रीर उसीके कारण वहाँ लोकतंत्र की प्रस्थापना हुई । यह काम वहाँ के मध्यमवर्ग से निकले व्यापारियों व साहवारों ने किया। आगे चलकर यही व्यापारी-साहुकार-वर्ग मिलमालिकों के पूँ बीपति-वर्ग में बदल गया। यह सही है कि अपने देश में लोकतत्र स्थापित होने के बाट किसानों व श्राम जनता के साथ इन लोगों ने गद्दारी की श्रीर लोक्तन को पूँजी-वाटी रूप दे दिया। लेकिन साथ ही ससार के पिछड़े देशों को जीतकर उनको लूटना शुरू कर दिया। इस लूट का कुछ हिस्सा जनता को चखरा कर श्रान्य देशों की हालत के मुकावले में श्रपनी बनता की हालत कुछ श्रव्छी रखी। जिससे इंग्लैंड तथा फास की जनता वहाँ के धनिक वर्ग की दबैल बनी। विजित राष्ट्रों से ग्रानेवाली इस लूट को जारी रखने में उन्हे श्रपना भला मालूम होने लगा जिससे धनिकशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वह तैयार नहीं थे | वे सोचते थे कि कुछ भी हो, श्रन्य देशों से अपना जीवन-स्तर ऊँचा है और उसे वैसा रखने में देश की पूँजीशाही मदद कर रही है। लेकिन भागत की पूँजीशाही ने न ऐसा कोई विकय किया है, न ऐसा कुछ करने की उसमें चमता या सभावना ही है। हिंदुस्तान-जैसे तीस-पैंतीस करोड़ के देश को लूटकर इंग्लैंड के चार-पॉच करोड लोगों के जीवन-स्तर को कुछ ऊँचा उठाने में उसे सफलता मिली है। लेकिन इसी मार्ग का अनुसरण करके यहाँ की श्राम जनता के जीवनस्तर को उठाना पूँजीवाद के लिए श्रसभव है। हिंदुस्तान की आम जनता की दरिद्रता तथा भूख के सवाल को ताक पर रखकर कोई भी वर्ग हिंदी राष्ट्र का नेतल्व नहीं कर सकेगा। इस बात में गाधीबाद व समाजवाद दोनों एकमत हैं। भारतीय कांग्रेस ने गांधीजी की सलाह मानकर अपने राष्ट्रीय माडे पर चरखे को अकित किया और इस

बात को कबूल कर लिया कि यूरोपीय पूँ जीवाद या साम्राज्यवाद का वह अनुकरण नहीं करेगी। क्योंकि उससे देश के करोड़ों लोगों की भूख का सवाल इल नहीं हो पाता।

श्राधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म परतत्र श्रवस्था मे हुआ। श्रपने राष्ट्र का वैभव बढाने के निमित्त साम्राज्य-विस्तार उसका ध्येय नहीं था विलक विदेशी हकमत से आजाद होना उसका शुरू से आवतक का ध्येय रहा है। इस अप्रें में भारत में वेदान्त का पुनरूजीवन हुआ वह भी प्रस्थापित राज्यसत्ता का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि प्रस्थापित राष्यसत्ता को उखाड़ फेंकने व स्वराज्य स्थापना करने के प्रयस्तों में बढावा देने के लिए हुआ। राजाजा हो अपने अतरात्मा की आजा है और राज्यसत्ता से दी गई सजा के माने हैं ऋपनी श्राति के प्रेरणा या न्याय-बुद्धि का उल्लंघन करने से प्राप्त दुःख'—हेगल की यह राजनैतिक उपपत्ति क्राधिनक भारत के वेदान्त में पैटा नहीं हुई। इसके विपरीत आधुनिक भारत के बेदान्त में से यह एक क्रांतिकारी आध्यारिमक राजनैतिक उपपत्ति जन्मी कि भ्रपनी अतरात्मा के आदेश का पालन करने के लिए प्रस्थापित राजसत्ता के ग्रान्यायी बघनों को तोडना हमारा श्राध्यात्मिक कर्तव्य है। इसी में से सत्याग्रह का निःशस्त्र कातिशास्त्र खटा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत में जो सशस्त्र कातिशास्त्र था, वह मी वेदान्त के आधार पर परिपष्ट हो सका था, ऐसा सक्त इतिहास दे रहा है। स्राधुनिक भारत के इस इतिहास को नजर-श्रदाज करके, जर्मनी के हेगल के अध्यात्मवाद से काति को रोकनेवाला काति-विरोधी तत्वज्ञान बन्मा, इसलिए हिंदुः स्तान में भी वैसा ही होगा ऐसा कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सुसगत या तकसम्मत नहीं मालूम होता । भारतीय वेदान्त का आजका स्वरूप क्रांति-वादी है और हेगल के काति-विरोधी अध्यात्मवाद से वह पूर्णतः भिन है। इटली में मैिफानी ने जिस राष्ट्रवाट की नीव डाली वह भी अध्यात्मिक श्रीर लोकतत्रात्मक ढंग का था, लेकिन थोडे श्रर्से में इटली के राष्ट्रवाद ने सरकामशाही राष्ट्रवाद का रूप ले लिया ख्रीर हालॉकि इसके वाट इटली स्वतत्र हुत्रा फिर भी मैिफिनी जिस तरह का ऋध्यात्मवाद लाना

चाहते ये वह वहाँ नहीं आ सका। मैंभिनी को जो लोकतशात्मक काति श्रभिप्रेत थी वह इटलो में न हुई। मैिमिनी की तरह यदापि गाधीजी श्रध्यात्मवादी ये फिर भी वे सशस्त्र क्रांतिवादी नहीं थे। श्राम जनता के हाथों में शस्त्र देकर लोक्तत्रात्मक क्रांति होने का गॅरिवाल्डो का विश्वास गाधीजी को मान्य नहीं था। गाधीजी का विचार था कि ग्रगर नरेशों या सम्मायेदारों के राजदरकारी पहुयत्रों से या उनके भातहत राजनीतिजों द्वारा ऋाधनिक भारत का निर्माण हुआ तो यहाँ लोकतन्न स्थापित होने के बदले सामन्तशाही का ग्रासन नम जायगा। उनके मतानुसार भारतीय लोकशाही का जन्म आम जनता की हथियार देकर नहीं बल्कि उनका आत्मबल संगठित करने से और उनसे निर्माण होने वाले सर्वत्यापी श्रसहयोगी युद्ध से या गातिमय कानून-भग से होगा । भारतीय स्वराज्य की ग्ला के लिए वे ब्रिटिशों की मटट बरूरी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हिंदी जनता में आरमनल के सगठन से जो लोक्तत्र बनेगा वह बाइगे हमलों के श्रलावा भातरी तानाशाही व साम्रज्यवादी प्रवृत्ति से सफलतापूर्वंक अपनी रद्धा कर सकेगा । इमीलिए करीब ३० सःल तक सत्याग्रह का दीन्दा लिये हुए का तकारियों के नेतृत्व में श्राम जनता का श्रात्मवल याने शातिमय प्रतिकार की शक्ति जुटाने की कीशिश गांधीजी ने की। इस कार्य के आधार पर भारतीय जनता ने अमेनों से अपनी आखिरी लड़ाई की भी चलाया। इससे समस्त ससार की राजनीति में ब्याज इस ब्यहिंसात्मक क्रांति को महत्व मिल रहा है।

मानव-संस्कृति तानाशाही व पूँजीवाट से क्षत्र गई है। यूरोप के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि ज्ञात्रवृत्ति तथा वैश्यवृत्ति के श्रांत्यांत्रत सगठन से सही लोक्तत्र का निर्माण नहीं हो सकता। जनता के ब्रह्मतेज या ग्रास्मवल को छोड़कर सिर्फ शस्त्र ग्रीर द्रव्यवल पर खड़ा यूरोपीय संस्कृति ग्राज नष्टपाय हो रही है। यूरोप में सुख-शांति पदा करने के लिए वहाँ की जनता का ज्ञारमवल संगठित करना ग्रीर शांतिमय प्रत्यन्त प्रतिकार से सही लोकसत्ता व समाजसत्ता की स्थापना करना ही

एक मार्ग है। लेकिन उसके लिए आवश्यक आत्मवल, इस मार्ग से नेतृत्व करने के लिए बरूरी तपोनिष्ठ नेता और उसकी आजा में आम जनता को सगठित करके आत्मवल के सहारे आर्थिक व अन्यायों का प्रतिकार करने की तालीम जनता को देनेवाला सत्याग्रही वर्ग आज यूरोप में नजर नहीं आ रहा है, जिससे अपनी सस्कृति की गिरावट को रोकने में उनके सफल होने की कोई आशा नहीं है। यूरोपीय नेतृत्व का जमाना पहले जग के बाद ही मिट जुका है। अब भारतीय नेतृत्व का समय आनेवाला है, ऐसा भारत के सत्याग्रही क्रांतिकारियों को लग रहा है।

मारतीय राष्ट्रवाद शुरू से ज्ञात्रवृत्ति या वैश्यवृत्ति पर श्राधारित नहीं रहा। गांधीजी का यह श्राध्यात्मिक, राजकीय व सामाजिक सिद्धान्त है कि कोई भी राज्य-संस्था सपूर्ण न्याय की प्रस्थापना नहीं कर सकती श्रीर इसीलिए टडहीन समाज-रचना या राज्यसस्था का श्रत्यत श्रमाव ही मानव-समाज की पूर्णांवस्था है। श्राजतक भारत एक तरह की राष्ट्राय क्रांति में सलग्न रहा श्रीर इसी श्रवस्था में सत्याग्रह -तत्वज्ञान का विकास हो रहा था, जिससे श्राजतक सामन्तशाही व पूँजीवाद के खिलाफ खुला मुकावला करने के लिए सत्याग्रही शिक्त कभी खबी न रही। इसीलिए कुछ लोग यह श्राच्चेप कर सके कि सत्याग्रह-तत्वज्ञान सरमायेटारों व पूँजीवादियों की टवैल है। लेकिन यह सरसर गलत है। यूरोप की तरह श्रगर मारत श्राजाद होता श्रीर पूँजीवाद व लोकशाही के दमनचक से श्राम जनता को रीटा जाता तो सारे ससार को दिखाई देता कि सत्याग्रह सत्वज्ञान इस दमनचक के खिलाफ खुला विद्रोह कर रहा है। जिससे सारे ससार को विश्वास हो जाता कि सत्याग्रह-दर्शन सची लोकसत्ता व समाज सत्ता का विश्वास हो जाता कि सत्याग्रह-दर्शन सची लोकसत्ता व समाज सत्ता का हामी है।

यह नात कई नार स्पष्ट कर दी गई थी कि हिंदुस्तान में जिस स्वराज्य की स्थापना होगी, वह प्रजासत्तात्मक होगा व उसमें नरेश व पूँ जीपांत रहेंगे भी तो ने महज जनता के सेनकों के तौर पर रहेंगे । शुद्ध वौद्धिकवाद की दृष्टि से, समाज में सरमायदार, जमींदार व कारखानेदार वर्ग होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहनेवाले समाजवादी तत्त्वज्ञान को गांधीजी स्वीकार

नहीं करते थे। उनके मतानुसार धनिकवर्ग का स्वामित्व तो रहता ही नहीं। विश्वस्तरूप में भी वे कवतक रहें भ्रथवा समाज ने जो थाती उन्हें सौंपी है, वह उनसे कन पूरी तरह नापस ले ली जाय, इसका निर्शय समय-समय पर तत्कालीन लोकमत के अनुसार किया जाय, यह प्रजासत्ता का सिद्धात भी सत्याग्रह-दर्शन में सन्निहित है। गांधीजी यह नहीं मानते थे कि देश की सब जमीन, खटानो श्रीर कलकारखानों-श्रादि का राष्ट्रीयकरण किया जाय। उसके अनेक कारण हैं और इस प्रश्न की श्रोर देखने का उनका दृष्टिकोरा शुद्ध बुद्धिवाटी समाजवादियां से मुलत ही भिन्न है। फिर भी यह मतमेट अथवा दृष्टि-भेट हमें समाजवाट के त्रिलकुल प्रतिकृल नहीं मालूम होता बैसा कि श्राम तौर पर लोग समभते हैं। बिस तरह उनके रासनैतिक तत्वज्ञान में राजा अथवा टडवारी रासस्या के लिए अतिम दृष्टि से स्थान नहीं है. उसी तरह उसमें निजी सपत्ति को भी अतिम दृष्टि से स्थान नहीं है। सत्याग्रही नीतिशास्त्र के श्रनसार निजी संपत्ति चोरी के सिवा कुछ नहीं है। फिर धनिक, राजे-रजवाडे या चमींदार, सरदार वर्ग को समाज का ट्रस्टो या सेवक बनाया जाय, इस विचार में भी यह समाज-वादी तत्व समाया हुन्ना है कि महज स्वामित्व के न्राधिकार के नल पर सामाजिक संपत्ति का उपभोग भी समाज की सेवा के बिना नहीं किया जा सकता । आज सत्याग्रही व समाजवादी पन्न में को मतमेद दिखाई देता है वह व्यावहारिक व कपरी है, कोई मूलभूत तात्विक स्वरूप का मेद नहीं है।

किमी भी सामाजिक व राजकीय सुघार करने की इच्छा रखनेवाले के मन में दो प्रवृत्तियाँ पैदा हो सकती हैं। एक यह कि पुरानी सामाजिक व राजनैतिक सस्याओं के बाह्य रूप को कायम रखकर उन्हीं के अदर नवीन तत्वों का प्रवेश किया जाय व उनके अन्तरग में क्रांति कर दी जाय। लेकिन शुद्ध बुद्धिचाद की दृष्टि से यह गौ खु और बहुधा खतरनाक मालूम होती है। फिर भी इस दग से सामाजिक, धार्मिक या राजनैतिक सस्याओं के अन्तर्ग में क्रांति कराने या हो जाने के अनेक उदाहरण संसार के इतिहास में पाये जाते हैं। अंग्रेजों ने अपने राजसत्ताक राज्यसंगठन का

श्रभ्तरग आमूल बदलकर इसे प्रजासत्तात्मक बना डाला। हमारे वेदात ने अपढ जातियों में रूढ मूर्तिपूजा को, अनेक देवताओं के विविध सप्रदायाँ को, बाह्यतः चृति न पहुँचाते हुए सामान्य बनता में 'ग्रह ब्रह्मोऽस्नि' के 'सर्वेश्रेष्ठ सिद्धात के प्रचार का प्रयत्न किया । भागवत्-धर्मी साधसन्तों ने वर्गाश्रम-धर्म की पुरानी चौखट को बाहर से कायम रखकर गौतम बुद्ध की भूतद्या, सामाजिक समता और अहिंसा का समर्थन किया और इसी क्रम को जारी रखकर म० गांची वर्णाश्रम-धर्म व रामराज्य-इन पुराने शब्दों के श्राधार पर बीसवीं सदी के अनुरूप सामाजिक समता य प्रजा-सत्ता का प्रचार भारतीय जनता में कर रहे थे। मतलब यह कि सामाजिक धार्मिक व राजनैतिक सस्यात्रों का मूल बाह्य-रूप कायम रखकर उनके श्रतरग में क्रांति करने की एक सुधार-वृत्ति व पद्धति ससार के इतिहास में दिखाई देती है । यह दृत्ति अग्रेजों व हिंदू लोगों में अनेक वर्षों की परपरा से चली आई है। श्रीकृष्ण, शकराचार्य व मावत्-धर्मी साधुसन्तों ने इसी वृत्ति का श्रवलवन लेकर हिंदू समाव का विस्तार किया। लो॰ तिलक व मु गाधी ने सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक विषयों में इसी वृत्ति का श्रवलव लेकर विदेशी सत्ता के खिलाफ चलनेवाला राष्ट्रीय काति का कार्य भागत के इतिहास में इद दर्जे तक पहुँचा दिया। इमारी सस्कृति में यद्यपि सर्वागीया काति करना आवश्यक था, फिर भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्राप्त होने तक वह असम्मव था, इसीलिए सिर्फ राजनैतिक विषयों को छोड़कर अन्य सुधार-कार्यों से यह वृत्ति व पद्धति ग्रह्मा करना उन्हें श्राव-श्यक व इष्ट मालूम हुआ। लो॰ तिलक व म॰ गांधी के क्रांतिवाद का श्रीर सामाजिक, धार्मिक या ब्रार्थिक दोत्रों में नरम वृत्ति का यही एक खुलासा हो सकता है श्रीर यही उसका समर्थन है ।

इस सुधार-वृत्ति से मिल्न एक शुद्ध बुद्धिवादी क्रांतिकारी वृत्ति है। प्रान्तीन भारत में गौतम बुद्ध ने इसीकों अंगीकार किया या। हमें ऐसा लगता है कि आधुनिक भारत की सब समस्याएँ इस बुद्धिवादी क्रांतिकारी वृत्ति का अवलव लिए विना नहीं हल हो सकेगी। फिर भी यह बुद्धिवादी क्रांतिकारी वृत्ति सशस्त्र न बनकर सत्याग्रही रह सकेगी और उसके वैसा रहने में भारत का चही हित श्रीर माहातम्य है । श्राज ऐसी कोशिश समाजवाटी नेता कर रहे हैं। पहला प्रयत्न व्यक्तिवाटी था तो श्राज का समाजवाटी है, इतना भेट यद्यपि दिखता है फिर भी दोनों प्रयत्नों का श्रातरम एक ही है। बीदिक कार्तिवाटी वृत्ति फैलने से भारतीय सरकृति की मूल प्रकृति नष्ट होगी, माधीजी के सत्याग्रही पत्त्व को समाजवाटी पत्त्व के बारे में ऐसा डर मालूम होता है। इसके विपरीत माधीवादियों के प्रयत्नों मे भारत के इतिहास का श्रंधानुकरण होने का व श्राने तथा श्रापनी सम्कृति के पिछंड जाने का डर समाजवाटी पत्त्व को लगता है। विकिन ऐसे डर का श्रव कोई कारण नहीं है। हमारा मत है कि प्राचीन भारत की श्रात्मप्रेरणा का उद्धार करनेवाला पत्त व बुद्धिवाट के सहारे हमारी व समार के श्रन्य राष्ट्रों को सस्कृति की निर्विकार माव से द्वलना व श्रव्ययन करके श्रामे बढनेवाला पत्त्व इनमे हैतभाव फैलने का या व्यवहारिक विरोध उत्पन्न होने वा समय श्रव नहीं रहा है।

लो॰ तिलक, योगी श्ररविंट व म॰ गांधी के प्रयस्तों से भारतीय सम्कृति का उज्ज्वल पल् ससार के सामने श्रा गया है। पश्चिमी सस्कृति के श्रानष्ट पत्न को भी ससार पहचान चुका है। भारतीयों के हृदय में स्वतंत्र इतिहाम निर्माण करने की श्रासमेरेखा पूरी तरह जायत हो गई है व उनके राष्ट्रयाट का श्रानुकरणात्मक स्वरूप म॰ गांधी का नेतृत्व प्रहृण करने के बाद नष्ट हो गया है। यह हर श्रव वाकी नहीं रहा कि श्राधुनिक भारत श्राच या कल हमाने प्राचीन इतिहास का या ससार के किमी भी राष्ट्र के श्राधुनिक इतिहास का श्राचुकरणा करेगा। स्वतंत्र इतिहास निर्माण करके समार को नवसदेश देने की श्रात्मप्रेरणा उसमें जायन हुई है। उमने श्राचाटी के श्रादोलन में सत्याग्रह का जो श्रपूर्व कातिशास्त्र निर्माण किया उसकी श्रोर सारेखा उसे है। समय श्राया है तथा स्वतंत्र रूप से निर्माण करने की श्रात्मप्रेरणा उसे है। समय श्राया है तथा स्वतंत्र रूप से निर्माण करने की श्रात्मप्रेरणा उसे है। समय श्राया है जि उसकी श्रास्मप्रेरणा शुइ बुद्धिवाद की टीचा ले श्रीर श्रकेले श्रीष्ट्रपण की ही नहीं गौतम बुद्ध की पर्यरा को भी वह श्रपना ले।

भारत के त्राजाट वन जाने पर देश के विचारशील लोगों का व

राजनैतिक नेताओं का ध्यान इस प्रश्न पर केन्द्रित हुआ कि देश की सभ्यता को समाजवादी बनाने का काम अब कौन और किस तरह करेगा। भारतीय स्वातच्य के प्राप्त करने का श्रेय म० गांघी तथा उनके सत्याग्रही तत्वजान को मिल गया । अब समाजवाद के बारे में गांधीजी का क्या रूख है, इसको समभाने की आवश्यकता हरेक महसूस करने लगा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों तथा राजनैतिक नेताओं को ऐमी श्राशाएँ वधी थीं कि जिस तत्वज्ञान के सहारे व जिस नेता के नेतृत्व में सारत को राजनैतिक आवादी मिली, उसीके सहारे व मार्ग-दर्शन में रोष सामाजिक-स्रार्थिक काति का कार्य पुरा हो सकेगा । जबसे भारत में समाजवादी पन्न स्थापित हुआ और भारतीय जनता के सामने वह समाजवादी काति के विचार रखने लगा तबसे गाधीजी कहते थे: "मैं भी एक समाजवादी ही हैं। सत्यामही क्राति-शास्त्र का उपयोग स्वतन्त्र भारत का राज्य समानवादी बनाने के काम में हो सकता है।" यही विश्वास नीजवान समाजवादी कार्यकर्ताश्रों में वे पैदा कर रहे थे। १९४२ के श्रादोलन के पहले, कांग्रेस के रामगढ-ऋधिवेशन में रखने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण ने गांघीजी के पास एक प्रस्ताव मेजा था, जिसमें स्वतन्त्र भारत में जिस समाजवादी राज्य की प्रस्थापना करनी है उसका पूरा ढाँचा दिया था। गांधीजी ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की थी। उसके बाद प्रशास्त १९४२ के दिन जब सत्याग्रह-सम्राम का प्रस्ताव उन्होंने श्रा॰ भा॰ काग्रेस-समिति में रखा तत्र उन्होंने एलान कर दिया कि वे फ्रेंच तथा रूसी काति से श्रिधक मूलगामी क्रांति की प्रेरण लोगों को दे रहे हैं। ⊏ श्रगस्त के अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा: "मेरा विश्वास है कि विश्व के इतिहास में हमारे स्वातत्र्य समाम से श्रिधिक न्यायसगत लोकतात्रिक सवर्ष कहीं नहीं हुआ है। जब मैं जेल में या तो श्री कार्लाइल-रचित फास की काति का इतिहास मैंने पढ़ा ग्रौर प॰ जवाहरलाल जी से मुक्ते रूस की काति का कुछ हाल मालूम हुआ। मेरा यह विश्वास पक्का हुआकि ये स्वर्ष हिंसात्मक साधनों से किये जाने के कारण जनतत्र के आदर्श की प्राप्त करने में असफल रहे। जनतत्र की जो मेरी कल्पना है और जिसका

न्त्राधार ग्रहिंसा है, उसमें सबके लिए समता व स्वतन्त्रता होगी। प्रत्येक ग्रपने भाग्य का स्वय निमोता होगा। इसी स्वातन्त्र्य-सग्राम के लिए मैं न्त्रान ग्रापको ग्राह्मान कर रहा हूँ।"

१६४७ में बब भारत को आजादी मिलने को तिथि निश्चित हो गई तब उन्होंने देखा कि स्वतन्त्र भारत में समाजवादी राज्य प्रस्थापित होना अटल है। इस समाजवाद की स्थापना अगर अहिंसा के आधार पर हुई तो समाजवादी संस्कृति यहाँ हमेशा के लिए टिक सबेगी ऐसे विचार उन्होंने खुल्लमखुला प्रकट किये थे।

एक फ्रेंच टोस्त को जनाव देते हुए गांधीजी ने कहा—"मुक्ते लगता है कि हिंदुस्तान में समाजवाटी राज कायम होकर रहेगा। मुक्ते झाशा है कि हिंदुस्तानी समाजवाद श्राराम कुर्सियों पर बैठकर उस्तों की डींग हाक-नेवालों की चींज न रहेगा, बिल्क असली रूप अख्तियार करेगा। इस समाजवाट का मकसट साफ और पूर्ण होना चाहिए, वर्ना हिंदुस्तान की समाजवाटी सरकार किसी अनिश्चित रास्ते चलने से नाकामयाव हो सकती है। मुक्ते खुट तो यही उम्मीद है कि हिंदुस्तान का मावी समाज अहिसा की बुनियाट पर खडा होगा। तभी समाजवाट हिंदुस्तान में हमेशा कायम रह सकेगा।" \*

श्रगर मारत में स्थापित होनेवाला समाजवाद सत्य श्रीर श्रिहिंसा के साधनों से लाने का प्रयत्न कामेंसियों या भारतीय समाजवादियों ने न किया तो देश की क्या दशा होगी, इसपर कामेंसजनों को सचेत करते हुए गाधीजी ने ७ मई १६४७ को लिखा : "तुम्हारा ध्येय सदा साफ श्रीर पूर्ण होना चाहिए श्रीर उसे प्राप्त करने में श्रगर तुम लोगों ने सत्य श्रीर श्रिहिंसा को पूर्ण रूपेण न श्रपनाया तो जिस समाजवाद को तुम स्थापित करना चाहते हो, वह छिज्ञ-भिन्न होगा श्रीर जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ से घाटी के वीच गिरनेवाले पटार्थ का नामोनिशान मिट जाता है, वैसे ही तुम्हारी दशा हो जायगी । श्रगर कामेंसजन या समाजवादी श्रपने उन ऊँचे श्रादशों पर कायम न रहें जिनकी श्रोर उनकी उत्तम परंपराएँ इंगित करती हैं तो

<sup>#</sup> हरिजन, १८ मई, १६४७

देशंभर में एक ऐसी क्रांति होगी जो साम्यवाद का मार्ग सुगम कर देगी। में उस दुखद घटना को देखूँगा नहीं, लेकिन मैं सावधान करता हूं कि श्रपनी गति-विधि को ध्यान से बढाओ । ऐसा न हो कि श्रानेवाली संति तुम्हें कोसे।"

ऊपर दिये गये उद्धरणो से पता चलता है कि स्वतन्त्र भारत की राजनीति कौन-सा रूप लेनेवाली है और उसमें ऋहिंसक समान का निर्माण करनेवालों ने कौन-सा रूख अख्तियार करना है। राजनैतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद श्रहिसक समाज का निर्माण करके राज्य को अधिक-से-अधिक अहिंसक उत्ति से चलाना वही भारत की मुख्य समस्या है। इस देश में प्रगति करने की इच्छा रखनेवाले राज्य का निर्माण आर्थिक समता के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बारे में गाधीशी को जरा भी संदेह नहीं या । रचनात्मक लोकसेवा के जरिये नवसमाज का निर्माण करने की कोशिश करनेवाले अपने सत्याग्रही अनुयायियों को उन्होंने यह साफ कह दिया या कि जवतक आर्थिक समता के ग्राधार पर समाज नहीं बनता है तबतक ऋहिंसक समाज तथा ऋहिसक राज्य-जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। वे कहा करते कि आब की नई दिल्ली में दिखनेवाले महल और उन्हीं के बाजू में बनी गरीबों की भोपडियों में जो विषमता है वह स्वतन्त्र भारत में पलभर भी न टिक सकेगी, न टिकनी चाहिए। उनको यह साफ दिखाई देता था कि अगर देश के धनिकों ने ब्रापनी सपत्ति को त्यागकर यह विषमता नष्ट न की तो ब्राज या कल इस देश में अत्याचारी व रक्तरजित काति होगी। स्वतंत्र भारत की राजनीति का सही रूख ऐसा होना चाहिए कि जिससे रक्तरांजत काति टल जाय, देश की आर्थिक विषमता नष्ट हो और समता के आधार पर अहिंसक समाज और अहिंसा की दिशा में आगे बढ़नेवाले राज्य का निर्माण हो जाय । इसीलिए स्वतन्त्र भारत में बो कांग्रेस-मित्रमहल बना उसके सत्र उन्होंने प॰ जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौप दिये। इतना ही नहीं बल्कि वे चाहते यह थे कि अब प० नेहरू स्वतन्त्र भारत के प्रधान मंत्री बनेंगे और कांग्रेस के पुरानी पीढ़ी के सब नेता देश के कारोबार की

सम्मालेंगे तब कांग्रेस का ग्रध्यच्चय त्राचार्य नरेद्रदेव या जयप्रकाश नारायण्-जैसे समाजवादी दल के नेता को दे दिया जाय। लेकिन १६४७ के ग्रन्त मे गांधीजी ने जो दूरद्शिंतापूर्ण सलाह दी थी, उसकी पुरानी पोढी के कांग्रेस-नेतात्रों ने नामजूर किया जिससे गांधीजी की मृत्यु के बाद समाजवादी दल कांग्रेस से श्रलग हो गया । इस तरह कांग्रेस का समाजवाद की दिशा में श्रमसर होना रूक गया श्रीर कांग्रेस केवल राजनैतिक लोकतन्त्र व राष्ट्रीय स्थातन्त्र्य की रच्चा करनेवाला राष्ट्रीय राजनैतिक दल वन गया। सामान्य जनता का हित करने के लिए स्थापित शासन से कांग्रेनवाली तथा जनता की कांति-प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करनेवली राष्ट्रीय सस्था एक सत्ताधारी राजनैतिक दल में बदल गई। श्रव लोगों को सामाजिक कांति के लिए प्रोत्साहित करके उसके वल पर कांतिकारक राजनीति का चलाना उसके द्वारा हो सकने की कोई समावना ही नहीं रहीं है।

स्वतन्त्रता मिलने पर यहाँ की राजनीति समाजवाद की छोर अप्रसर होगी, इसमें किसीको सटेइ नहीं या : टो महायुद्धों के बीच मानव-समाज की लोकशाही-निष्ठा पर एक विकराल संकट आ पड़ा था। १६वीं सदी के मध्य में यूरोप में कॉर्ल मार्क्स ने समाजवाटी ध्येय को क्रातिकारक रूप दिया था। फिर भी १६१७ में रूस में बोल्शेविक काति हुई। उस समय तक इस क्रांतिकारक समाजवाट की जागतिक राजनीति में कोई खास स्थान न था। लेकिन बोल्बेविक काति के बाद सभी देशों में कातिकारी समाजवादी शक्तियाँ दिखाई देने लगीं। यह कातिकारी समाजवाद मार्क्स-प्रणीत वैज्ञानिक समानवाट के रूप में सारे नसार में फैलने लगा । हरेक देश के शिक्तित नौजवान इस तत्वजान की श्रीर खिचने लगे। लेकिन शीघ ही लोगों को अनुभव हुआ कि मार्क्स का कातिशाम्त्र लोकतत्र के लिए विघातक तथा तानाशाही के लिए उपकारक है । मार्क्सवाद जिस समाजवादी काति को चाहता था, उसको दवाने के लिए यूरोप मे फैसिन्म तथा नात्सीबाट के नाम पर एकटलीय तानाशाही के नये नमूने तैयार होने लगे । यह तानाशाही राष्ट्रीय वृत्ति, धर्मभावना व श्राध्यात्मिक संस्कृति का वहाना बनाकर समाज में ऋपनी जहें जमा रही थी । वास्तव में यह

फासिस्ट तानाशाही समाजवाद तथा लोकतंत्र—जैसे प्रगतिशील तत्वों को मिटाने की इच्छा रखनेवाली एक प्रतिगामी शक्ति थी। १६३० के बाद पूरे यूरोप में उसका नारा बुलट था। यूरोपीय साम्राज्यशाही के पजे से प्रपने को मुक्त करने की कीशिश करनेवाले एशियाई देश में भी यह प्रतिगामी राष्ट्रीय तानाशाही प्रिय होने लगी थी। १६३० से १६३६ के बीच एक सिरे पर कम्युनिस्ट तानाशाही थी तो दूमरे पर फासिस्ट तानाशाही, श्रीर इन दोनों के बीच में लोकशाही संस्कृति से लोगों की निष्ठा डावाडोल हो रही थी।

१६२० से १६४० तक की अविध में भारत में कम्युनिस्ट-तस्वज्ञान की चर्चा जोरो पर थी। १६३३—१६३४ के बाद मुस्लिम लीगियों की फिरका-परस्ती और उसके विरोध में सगठन करनेवाली हिंदूराष्ट्रवाटी निष्ठा फैलने लगी थी। ये टो फिरकापरस्त गिरोह धर्म-मावना व राष्ट्र-मावना को विकृत बनाने में संलग्न थे। यूरोप में कम्युनिकृम व फैलिकम के बीच जो रस्साकशी हो रही थी उसकी एक तरह से यह नकल ही थी। लेकिन ये प्रदृत्तियाँ हिंदी राजनीति में प्रभावशाली न वन सकीं, क्योंकि १६२० से ८६४० तक हिंद की राजनीति का प्रवाह काग्रेस तथा गावीबी के निःशस्त्र काित के बहाव के पीछे दीइ रहा था।

कत्र श्रन्यत्र में लोकशाही-निष्ठा दुर्दिनों के फेर में चक्कर खा रही थी तत्र इधर हिंदुस्तान में गांधीजी लोगों के आतमवल को तथा सत्यनिष्ठ अहिंसावृत्ति को जगाकर ससार की लोकशाही एव समाजवाद को क्रांति-कारी श्रृहिंसा का श्रृधिष्ठान दिला रहे थे। गांधीजी की क्रांतिकारी श्रृहिंसा से मानव-मस्कृति में जो लोकशाही व समाजवाद के पुरोगामी ध्येय निर्मित हुए हैं, उनको सुप्रतिष्ठित तथा चिरजीव बनाने का रास्ता मिलनेवाला है, इस बात को पहले-पहल मारतीय युवकों के नेता प० जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया। इसके दरमियान भारत में जो क्रांतिकारक राज-नैतिक शिक्त पैदा हुई थी, उसको १६२० से १६४० के बीच म० गांधी तथा प० जवाहरलाल ने लोकशाही समाजवाद के मार्ग पर लाया, ऐसा कहने में जरा भी श्रत्युक्ति नही होगी।

१९३४-३५ के बाद कांग्रेस में एक समाजवादी दल कायम हुआ। यह कहना पडेगा कि इस पच्च की स्थापना से हिंदी राजनीति में समाज-बाद का ध्येय बद्धमूल हो गया श्रीर रूप से स्फूर्ति पानेवाले कम्युनिस्ट पद्म के ब्रलावा दूसरा समाजवादी कातिकारी दल भारत में सगठित होने लगा । यद्यपि यह दल भी मार्क्सवाद को मानता था फिर भी हिंदुस्तान में काग्रेस के द्वारा चलनेवाले आदोलन और गाधीनो का राष्ट्रीय नेतृत्व इन टो बातों के बारे में इस पक्त का रूख कम्युनिस्टों से हमेशा ही भिन रहा। १६३० में को सत्याग्रह-स्रादोलन गार्घाजी ने चलाया था उसमें समिलित नौजवानों ने ही इस पक्त की नीव डाली थी। इस दल की मान्यता थी कि कांग्रेस व गांधीजी का नेतृत्व ये दो हिंदी राजनीति की पुरो-गामी शक्तियाँ हैं, श्रौर उनसे एकारम होक्र ही भारतीय समाजवादी दल को काम करना चाहिए। प॰ जनाहरलाल नेहरू स्वय समाजवादी विचार के नेता ये श्रीर गांधीजी भी समाजवादी ध्येय के अनुकुल ये। इतना ही नहीं विलक्ष तरुणों के इस दल में से कुछ नेताओं को कांग्रेस की कार्यसमिति में लेकर उनके द्वारा देश के नौजवानों के हृदय के भाव समभक्तर उसमें जो सत्याश हो उसको स्वीकार करके अपनी राजनीति का विकास करने का तरीका उन्होंने जारी किया था। साथ ही इस जात के लिए वे सटैव सचेत रहते थे कि मार्क्वाद जिस सशस्त्र काति की मन्द्र करता है वह वृत्ति इस नये दल के द्वारा कांग्रेस में दाखिल न होने पाये। भारतीय काति का श्राहिमात्मक रूप कायम रखकर समाजवादी ध्येयों का प्रचार करनेवाले दल के सगठन में उन्होंने कभी वाघा न डाली. उलटे उसकी हरदम सहायता ही की।

प॰ नेहरू तथा म॰ गांधी की राजनीति के इस तरह समाजवाद के अनुकूल होने से कांग्रेस में नौजवानों का समाजवादी दल प्रतिष्ठा पाने लगा ग्रीर कुछ लोगों को आशा होने लगी कि आजादी के बाद समाजवाद की स्थापना करने का ध्येय कांग्रेस कवूल कर लेगी, लेकिन इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना असम्भव था। कई विचारशील लोगों को लगता था कि अहिंसक कांति के मार्ग से राष्ट्रीय स्वातन्य मिलने पर ही वह

वृत्ति राष्ट्र में टिक सकेगी और अगर उसमें वह असफल रही तो सैद्धातिक हि से अहिंसक काित का ध्येय श्रेष्ठ होने पर मी व्यहार्य नहीं होगा और भारत को उस दिशा में प्रयत्न करना छोड़ना पढेगा। काग्रेस-कार्यकर्ताओं में भी इसी तरह की सदिग्ध वृत्ति गाधोजी की अहिंसक काित के सन्ध मे होतो कोई आश्चर्य नहीं। समाजवादी दल में शामिल होनेवाले नौजवान भी अहिंसक काित के बारे में मौन या शकाशील थे। उनका वैसा होना स्वाभाविक ही था।

गाधीजी की ग्रहिंसक काति की निष्ठा स्वयंभू व ग्रविचल थी ग्रीर इर दम विकसित होती गई। गाधीजी से जितनी मात्रा में लोग एकमत होते उनके हृदय में उतनी ही मात्रा में ब्रहिसक क्रातिनिष्ठा हृद्धतर बनती गई। भारतीय राजनीति में गाधीजी के बढ़ते हुए प्रभाव श्रीर यश पर भारतीय जनता की क्रातिकारी वृत्ति का श्रिहिंसक होना निर्भर था श्रर्थात कांग्रेस के अंतर्गत जो समाजवादी दल प्रस्थापित हम्रा था उसकी महिंसक काति की निष्ठा उसकी राष्ट्रीय स्वातन्य-श्रादोलन में मिलनेवाली काम-याबी पर निर्भर थी। १९४२ के आदोलन में कातिकारी अहिंसा-वृत्ति की भारतीय जनता के हृदय की निष्ठा डॉवाडोल हो रही थी। फिर भी उसका श्रसर उस श्रादोलन पर था निससे श्रागे चलकर श्रंग्रेज-राजनीतिशों ने म॰ गाधी व काँग्रेस से समसौता करके आजादा की समस्या को इल कर दिया । यह सब देखकर ऋगर ऋहिंसक क्रांति के बारे में समाजवादी दल को अधिक विश्वास हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। गावीजी ने भारतीय स्वातच्य का ब्रादोलन ब्रापनी ब्रहिंसा की नोति से कामयाब कर दिखाया श्रीर मार्क्वाद पर भरोसा रखकर जिन्होंने समाजवादी दल की स्थापना की थी, उनके हृदय में भी ब्रहिंसक कान्तिवाद की प्ररेणा जमाई । इस तरह प्रसुप्त ऋहिंसा-चृत्ति को जागृत करके गाधीजी ने उसे कातिकारक प्रतिष्ठा दिलवा दी । इसी वजह से भारत के ब्राजाद होने पर यद्यपि समाजवादी दल कॉ ग्रेस से ऋलग हो गया है, फिर मी, कॉग्रेस-टल श्रीर समाजवादी दोनों इस बात में एकमत हैं कि भारतीय समाजवादी काति अहिंसा के मार्ग से ही की जायेगी।

भारतीय समाजवादियों ने निःसदिग्ध रूप में इस नीति को कबूल कर लिया जिससे गाधीबाट व समाजवाट के वृते पर टो राजनैतिक पंथ बनने की सभावना नहीं रही और इन टोनो निष्ठाओं के लोगों को अपने में समा लेनेवाला ग्रीर श्रहिंसा के जरिये लोक्तत्रात्मक समाजवाद का ध्येय हासिल करने के लिए कोशिश करनेवाला एक ही प्रवासमाववादी पन श्राज भारत में बन गया है। यह कहना होगा कि श्राज राजनैतिक मच-पर कांग्रेस तथा प्रजासमाजवादी पत्त के दो श्रखिल भारतीय दल हैं श्रीर दोनों को गाधीजी का श्राहिसात्मक राजनीति की विरासत मिल गई हैं। काप्रेस का नेतृत्व प॰ जवाहरलालक। कर रहे है श्रीर उस पत्त ने श्रमो तक समाजव ट का ध्येय प्रकट रूप में मजर नहीं किया है। लेकिन उसकी यह निश्चित नीति है कि अपने देश की समाजवाद की दिशा में श्रमसर होना होगा. श्रीर यह काम लोकतत्रात्मक तथा श्रहिसक साधनों से ही परा होना चाहिए । ऊपरी निगाह से देखने पर लोगों को उल्झन होती है कि अगर लोकसाही, समाजवाद तथा अहिंसक क्रांति या सत्याग्रह के सिद्धान्त को टोनों पन्न मानते हैं तो दो टल बनने की क्या जरूरत थी १ लेकिन जब हम गहराई में जाकर सोचते हैं तब यह स्पष्ट होता है कि भले ही प० नेहरू कॉग्रेस के नेता बनाये गये हों : लेकिन उस पच की स्थापना श्रौर परवरिश समाजवाटी निष्ठा पर नहीं हुई है। जिससे उस पत्त की समाजवाद में पूरी निष्ठा अभी तक नहीं है। इसके विपरीत समाज-बाट के प्रतिकृत विचार के लोग उसमें काफी ताटाट में घुस गये हैं श्रीर समाजवाद की दिशा में कदम उठाते वक्त, उतका विरोध करते हैं। वे समाजवाद की स्थापना की जितनी देर तक मुल्तवी रखा जा सके. रखने की कोशिश करते हैं। ममाजवादी पत्न समाजवाद की प्रस्थापना के ध्येय को लेकर ही बना है। उस पत्त ने सोच-सममकर अनत्याचारी काति के सिद्धान्त को स्वीकर किया है। अपने देश को उस दिशा में आगे बहाने के बारे में उसके नेताओं के विचार तथा योजनाए निश्चित हैं। उनको कांग्रेस की नीति पर्याप्त मात्रा में उपयोगी नहीं मालूप होती। उन्हें लगता है कि काँ ग्रेंस के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे ठीक दिशा

में निष्ठापूर्वेक वह आगे बढ सके। कांग्रेस के प्रतिनिधियों का जिस विधान-परीषद में बहुमत था उसोने निजी सपत्ति के बारे में जो नीति निर्धारित की. वह समाजवाद की दिशा में राष्ट्र की बढ़ने से रोकेगी। इसीसे समाज-वादी पत्त के लोग ऐसी दलील करते हैं कि कॉ ग्रेस को समाजवाद की स्थापना के लिए कोई उत्साह नहीं है। इस दलील का प्रतिवाद करना कठिन है। इसलिए, जो यह मानते हैं कि समाजवाद की प्रस्थापना के बगैर हमारे देश में आर्थिक सुधार नहीं होगा उनके सामने दो ही मार्ग ग्ह जाते हैं: कॉग्रेस की ग्रोर से श्रपने सिद्धान्त मजूर करवाना या कॉग्रेस से श्रलग होकर श्रपना स्वतन्न दल सगठित करना । जब मारतीय समाज-वादियों ने देखा कि न तो काँग्रेस समाजवादी नीति कबूल करेगी, न समाज-वादी दल को कॉप्रेस के अंतर्गत सगठित करने का अवसर देगी, तब अपने सिद्धान्तों की रचा तथा सवद न के लिए काँग्रेस से अलग होने का फैसला उन्हें करना पड़ा। लोकशाही तथा श्रहिंसक क्रांति की जो विरासत गाधीजी की तरफ से उन्हें मिली थी उसीके ऋाधार पर उन्होंने एक नया श्रिखिल भारतीय पत्न संगठित किया । लोकतत्रात्मक मागो से व श्रिहंसक रीति से हमारे देश को अप्रमस्र होना हो तो आपाज या कल इस पद्ध के नेत्रत्व को कबल करना होगा।

इन दो पत्तों के अलाया अहिंसात्मक कार्ति पर भरोसा न रखकर शास्त्रीय समाजवाद का ठेकेदार कम्युनिस्ट पत्त भी देश में है। आज तक भारतीय राजनीति में यह पत्त अपने को प्रभावशाली नहीं बना सका। अगर गांधीजी के नेतृत्व में भाग्त स्वतंत्र न होता तो शायद यह पत्त पनपता। आजादी के बाद भी अगर अहिंसक लोकतंत्र को रीति से समाजवाद की प्रस्थापना करनेवाला पत्त न होता तो सभव था कि यहाँ के कार्तिकारी अधिक मात्रा में कम्युनिस्टों की ओर आकर्षित हो जाते। हमारा विश्वास है कि इस देश में जो अहिंसक कार्तिनिष्ठा है वह मत्याग्रही समाजवाद की निष्ठा में परिगत होकर मारत में समाजवाट स्थापित करने में सहायक होगी। समाजिक तथा आर्थिक रचना में कार्ति लाने के सबध में जो मतभिन्नता व वृत्तिभिन्नता है उसके कारण काँग्रेस, प्रजा-

समाजवादो तथा कम्युनिस्ट ये तीन पद्ध वने हैं। इनके श्रवावा कुछ फिरकापरस्त दल भी देश में हैं। पाकिस्तान बन जाने से तथा पृथक् निर्वाचन-श्रिधकार रह होकर एक मतदान-पद्धित चालू हो जाने से श्रव फिरकापरस्त दलों को चलाना मुश्किल होगा। इससे श्राव राजनैतिक द्वेत्र में न उनकी कोई इस्ती है, न कार्य। प्रातों में श्रपनी-श्रपनी जमातों के हित के दावेदार बने जो छोटे-छोटे फिरकापरस्त गिरोह हैं, उनको भी राजनैतिक दृष्टि से महत्व मिलने की कोई संमावना नहीं है।

यरोप के लोकशाही राज्यों के इतिहास से ऐसा महसूस हुआ है कि लोकतत्रात्मक राज्य के सचारू रूप से चलने की दृष्टि से देश में दो प्रवल सगठित पत्नों का होना लाभटायी होता है। लोकशाही शासन को चलाने-वाले पत्नों की निष्ठा लोकतत्र में होना भी जरूरी है । ग्रगर इस लोक-शाही को समाजवाद में परिशात करना है तो घन का सामाजिक स्वामित्व तथा वर्गहीन समाज-रचना का ध्येय इन पत्नों के सामने होना चाहिए । ब्रिटेन के समाजवादी घन का समाजिक स्वामित्व का सिद्धात केवल बुद्धि-वल पर सारे समाव से स्वीकृत कराके समाजवादी लोकशाही का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। अवतक वहाँ के सब पत्नों ने इस ध्येय को मजूर नहीं किया है। इस रास्ते से बड़ी घीमी चाल गुजरना पड़ता है श्रीर भारत के लिए इस भीमी चाल से जाना समव नहीं है । केवल बुद्धिवल सामाजिक काति के लिए अपयीन है श्रीर शस्त्रवल का सहारा लेने से तानाशाही की वृत्ति बढ़कर लोकशाही को खतरा पहॅचता है। इसलिए भारत ने श्रपनी राजनीति को श्राध्मनका के सहारे खड़ी करने की नीति की स्वीकार किया। गांघीजी ने सत्याग्रही कातिशास्त्र की नसीहत भारत को दो श्रीर लोकशाही तथा समाजवाद के लिए श्राधारभूत सिद्धातों को उसमें बोड दिया। राजा का प्रसुत्व प्रजा के हृदय की न्याय-बुद्धि की तरफ होना चाहिए और समान में नो सम्पत्ति हो, उसका स्वामित्व किसीका निजी न होकर परमेश्वर का याने समाज का होना चाहिए, ये दो तत्व क्रमशः लोकशाही व समाजवाद के ध्येय के श्राधारमृत तथा श्राध्यात्मिक समाज-रचना के लिए श्रावश्यक हैं। मारत

के जो राजनैतिक दल सत्याग्रह-निष्ठा को मजूर करते हैं, उनको लोकशाही तथा समाजवाद का समन्वय करके पूजीवादी लोकतत्र को समाजवाद में परियात करने का शातिमय मार्ग सत्याग्रह के रूप में मिल जाता है। भारतीय लोकतत्र अवतक समाजवादी नहीं बना है. श्रीर वैसा करने में बाघा डालने वाली कुछ घाराएँ भारतीय सविधान में हैं, फिर भी सविधान बनाने का बल भारतीय जनता में सत्याग्रह से ही पैदा हुआ है, इसको कोई भी भूल नहीं सकता। उसीके बल पर श्राधुनिक भारत में सत्याग्रह का कातिकारी तत्वज्ञान सुप्रतिष्ठित हो गया है श्रीर उसमें लोकशाही व समाजवाद का जो समन्वय हम्रा है, उससे सत्याग्रह को मान्यता देनेवाला कोई भी राजनैतिक पच इन्कार नहीं कर सकता। आधुनिक यूरोप में लोकशाही व समाखवाद के सामाजिक तत्वज्ञान में जैसा विरोध पैदा हम्रा वैसा भारत में न हो पाया । इसके विपरीत दोनों का समन्वय करनेवाला श्रीर उन दोनों ध्येयों को सपूर्ण करनेवाली क्रांति करनेवाला एक नया जीवन-दर्शन यहाँ विकसित हो रहा है। इस जीवन-दर्शन के आधार पर भारतीय संस्कृति पुनर्जीवित होकर आधुनिक मानव-संस्कृति का नेतृत्व करने को समर्थ है।

सत्याग्रह-निष्ठा और आधुनिक कातिशास्त्र के आधार पर आधुनिक भारत में समाजवाद के निर्माण होने की बात सत्य होने पर भी वह सत्या-ग्रह-निष्ठा का आंतिम साध्य नहीं है । वर्गहोन समाज तथा दृष्ठहीन राज्य के नाम से स्वित्त होनेवाला ईश्वरीय राज्य, रामराज्य अथवा आत्मराज्य सत्याग्रह-निष्ठा का आतिम ध्येय हैं । अव्यभिचारी सत्यनिष्ठा तथा निरपवाट आहिंसा-वृत्ति की दीला जिन्होंने ली है, ऐसे शुद्ध सत्याग्रहो लोकसेवकों को चाहिए कि वे अनासक लोकसेवा के जिर्चे आत्मोद्धार व समाजोबति के लिए अखड सत्याग्रह की साधना करते रहें । यद्यपि ऐसे लोकसेवक राजकीय, सामाजिक तथा आर्थिक ल्लेंत्र में उस काल में आवश्यक काति जाने में सहायता देते रहेंगे, फिर भी किसी एक राजनैतिक दल में उन्हें शरीक नहीं होना चाहिए, न किसी शासन में पदाधिकारी ही जनना चाहिए । सत्ता व संपत्ति के त्याग से तथा अनासक लोकसेवा से जो स्रात्मवल पैटा होगा उसके श्राधार पर समाब में सर्वागीस काति लाने का श्राहंसक शास्त्र उनको बनाना होगा। गांधीबी ने जिस कातिकारी सत्याग्रह-निष्ठा का श्राधुनिक भारत में निर्मास किया है, उसके श्रध्वर्धु श्राचार्य विनोवा भावे बने हैं।

सशस्त्र क्रांति के साधनों से प्रस्थापित शासन को उखाइकर नया शासन खड़ा करने के मार्ग से सामाजिक काति को लाने की कोशिश करने पर निरक श राज्यसत्ताधारी एकपचीय तानाशाही की स्थापना होने का खतरा रहता है। इसलिए लोकशाही में ऐसी आशा की जाती है कि एक सत्ताधारी पत्त और उसका विरोध करनेवाले एक या अनेक सत्ता-काला राजकीय पत्त देश में हों तो कोई भी पत्त दमन या ज्यादितयाँ नहीं कर सकेगा और लोग न्याय के शस्ते चलनेवाले पत्त को चुनकर न्याय का शासन लाने में समर्थ होगे । क्राति-काल में भी यह पत्त्विशिष्ट लोक-शाही कायम रखकर बहमत से जुने हुए प्रतिनिधियों में जिस पक्क का बहमत होगा उसके हाथों में शासन सीपकर उनके बनाये कानून श्रीर शासन की चुपचाप मान ले, यही न्याय-संस्थापना की दृष्टि के अनुकल है, ऐसा विचार फैल गया । लेकिन सामाजिक न्याय-सशोधन व न्याय-सस्थापन की दृष्टि से पत्तविशिष्ट लोकतत्र का यह तरोका अपर्याप्त है। खासकर जब समाज के मानस में न्याय-श्रन्याय के विचारों में परिवर्तन लाने का कारिकाल आ नाता है, तब अलग-अलग राजनैतिक पत्नों की सत्ताप्राप्त की होड में लोकतत्र टूट जाता है या समाज पर अन्याय बढ जाते हैं और शासनतत्र डॉवाडोल हो जाता है। इस अनुभव को उपेक्तित न करके लोकशाही शासन-व्यवस्था में न्याय-संशोधन तथा सस्थापन के दारे में जो दील आ जाती है, उसको मिटाकर कार्य की प्रगति शीवता से हो तथा न्याय-सस्थापन के बारे में को क्रातिकारी विचार है वे जनता में फैलें और श्रहिंसक रीति से श्रन्याय का प्रत्यच्च प्रतिकार करने की ताकत उसमें श्रा जाय इसीलिए सत्याग्रह का क्रांतिशास्त्र पैटा हुआ है।

अन्याय-निवारण, अहिंसक प्रतिकार तथा श्रनत्याचारी असहकार की जन-वृत्ति जैसे-जैसे जोर पक्षेत्रों, वैसे-वैसे पत्त्वविशिष्ठ लोकशाही के दोष नष्ट होंगे तथा विभिन्न पन्नों की सत्ता के लिए चलनेवाली होड़ से पैदा होनेवाला सवर्ष शांति की मर्यांदा से बाहर नहीं बायगा श्रीर न उसमें एकपन्नीय तानाशाही का खतरा रहेगा। इसीलिए किसी भी राजनैतिक दल में न मिलकर जनता के दिलों में न्याय-बुद्धि तथा श्रिष्ठा-वृत्ति जगाकर उसके श्राधार पर सामाजिक क्रांति लाने की कोशिश करनेवाले सत्याग्रही लोकसेवक जितनी श्रिष्ठक काति लाने की कोशिश करनेवाले सत्याग्रही लोकसेवक जितनी श्राधक तादाद में सामाजिक क्रांति के इस कार्य में सम्मिलित होंगे उतनी मात्रा में यह सामाजिक क्रांति श्रिष्ठक रहेगी श्रीर लोकतत्रात्मक रीति से लाई जा सकेगी। इस तरह लोकशाही शासन श्रीक दोषरहित तथा कार्यक्तम बनेगा श्रीर उसकी माफैत वर्गहीन समाज तथा दडहीन शासन की दिशा में समाज श्रावस होगा। इस तरह लोकने से पता चलेगा कि श्राधुनिक भारत में जो सत्याग्रही दर्शन व सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र पैदा हुत्रा है, वह लोकशाही तथा समाजवाट में श्रातम् रेयों को श्रपने में मिलाकर समाज को श्रारमराज्य की दिशा में श्रावस करेगा।

## : 88 :

## भारतीय संस्कृति का अमृत तत्त्व

प्राचीन भारत में गुणी, विद्वान् व साहसी पुरुष थे। उसी तरह राजनीतिष राजा-महाराजा भी थे। इनमें से किनकी कोर मानव-जीवन का आदर्श पाने के लिए देखते थे १ ऋषि-मुनियों की कोर।

---रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हिन्दुस्तान के पतन का कारण बौद्धों और ब्राह्मणों का श्रवग-श्रवग होना है। यही कारण है जो हिन्दुस्तान में ३००,०००,००० मिखारी हैं व इसीलिए हिन्दुस्तान पिछले १००० वर्षों से भिन्न-भिन्न विजेताओं का गुलाम रहा है। श्रवप्य हमें चाहिए कि हम ब्राह्मणों के अद्भुत बुद्धि-बान का बुद्ध के विशाल हृदय, उच्च ब्रास्मा एव उनके मानवी गुर्णों का निर्माण करने की श्रद्भुत शक्ति के साथ सवीग कर दें।

---स्वामी विवेकानन्द ।

भारत खड ससार की रंगभूमि पर एक नये राष्ट्र के रूप में प्रवेश कर रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के तौर पर ही वह आजतक परिचित था। श्रपनी इस हालत से वह उकता गया श्रौर ससार में एक स्वतत्र राष्ट्र के नाते जीने की महत्वाकाद्या उसमें जाग्रत हुई। इस श्राकाद्या की सफलता के लिए पहले यूरोपीय महासमर से लेकर १६४७ तक उसने श्रग्रेजों के खिलाफ अपना सत्याग्रह सग्राम जारी रखा। जब स्वय-निर्णीत स्वातत्र्य-विधान उसने हासिल किया तभी यह सग्राम समाप्त हो सका। श्रम श्रामे भारतीय सस्कृति का रूप क्या होगा श्रौर सत्याग्रह-साधना से स्वाधीन बना भारत ससार को क्या सदेश देता रहेगा, इन प्रश्नों के जवाज इस श्राखिरी श्रध्याय में हम दे रहे हैं।

इन प्रश्नों का विचार करते समय इंग्लैपड के एक सामानिक तत्व-वेत्ता बर्ट्रेपड रसेल के विचार कुछ मार्ग-टर्शक हो सकते हैं। १६२४ में विलक्षेड वैलाक ने 'प्रजा-सत्ता का आध्यात्मिक अधिष्ठान' \* नामक एक पुम्तक लिखी। बट्टेंपड रसेल ने उसकी प्रस्तावना में पूर्वी व पश्चिमी संस्कृति की तुलना करते हुए लिखा है—

"जापान ने इस भय से कि कही पश्चिमी शस्त्र-विद्या उसपर हावी न हो जाय, पश्चिमी तत्वज्ञान की विजय स्वीकार कर ली। यदि दूसरे पूर्वी राष्ट्र भी उसी का अनुकरण करेंगे तो यूरोप खड के दुर्गु या सारी दुनिया में फैल बायेंगे व मानव-सस्कृति के कुछ समय तक जगली अवस्था में पहुँचे तिना उसके उद्धार की कुछ आशा नहीं रहेगी। परन्तु यदि यह प्रतिकार सैनिक बल के द्वारा न होकर आस्थात्मिक बल के द्वारा वहार सिना होते हुए भी, यूरोपीय सस्कृति के स्थायी अश्र की विरासत एशिया को मिलेगी और जिन लोगों पर गोरे राष्ट्रों का भवितव्य अवलिवत है उनसे अधिक शांति-प्रिय व कम भौतिक वृत्ति के लोगों को उस विरासत के मिलने को सभावना है। तथापि यह कार्य केवल पुराग्य-प्रियता के बल पर न हो सकेगा। पुराग्य-परम्परा कितनी ही पूच्य क्यों न हो उसे चिरतन करने का प्रयत्न करने से काम न चलेगा। भौतिक विद्या और यंत्र-कला की बदौलत आज ससार का स्वस्प वटल गया है। उन्हें आत्मसात् करके य उनपर प्रभुत्य

<sup>\*</sup> The Spiritual Basis of Democracy

प्राप्त करके उन्हें कल्याणकारी बनाना चाहिए। उनकी उपेचा करना उचित न होगा। दूर-दृष्टि से विचार करने पर वे ऋहितकारक नहीं, हितकारक सावित होंगी, क्योंकि मनुष्य को मौतिक चिन्ता से मुक्त करने का सामर्थ्य उनके पास है। जिस प्रजा-सत्ता के ऋष्यात्मिक ऋषिष्ठान को दू दने का प्रयक्ष वैलाक महोदय कर रहे हैं वह पश्चिमी जगत में पैदा हुई है। नामधारी प्रजासत्ताक राष्ट्रों में ऋौर उसके बाहर भी उसका स्वरूप ऋभी बहुत मर्यादित व ऋपूर्य है; परन्तु उसके पहले की राजपदित से बह अष्ट ऋषव्य है व उसका अवलवन सेनेवालों के दुर्गु यों की वजह से उसका नाश करना उचित नहीं। जिस तरह पूर्वी ससार के दृष्टिकीया में मलाई व जुराई दोनों हैं उसी तरह पश्चिमी दृष्टिकीया में भी हैं।

'पश्चिमी दुनिया करत से ज्यादा जल्दवाज है तो पूर्वी दुनिया कदा-चित् जरूरत से ज्यादा सहनशील रही है। बहुत बार पश्चिमी लोगों की शक्ति से ससार का अधापात होता होगा ( आज ऐसा ही हो रहा है ) तो दूसरी ओर विशुद्ध पूर्वी तत्वज्ञान बड़े-बड़े सुधार करने में शायद हो समर्थ हो सके। जब पश्चिमी और पूर्वी विशेषताओं का सयोग होगा तमी नवीन आदर्श दुनिया के सामने आयेगा। किसी भी एक सस्कृति की आत्मस्तुति से उसका जन्म नहीं होगा। पश्चिमयों का सामर्थ्य पूर्वियों के आदर्श में काम आना चाहिए। पूर्वियों की आधारिमकता पश्चिमयों के मौतिक साधनों की सहायता से जीवनोपयोगी बननी चाहिए। आज की दुनिया की रह्या पुराने साधनों से नहीं हो सकती। आज के संकट नये हैं व उनको निवारण करने का तत्वज्ञान भी नया हो होना चाहिए।"

श्रव हम भारतीय व यूरोपीय संस्कृतियों की तुलना करके इस बात का विचार करें कि यूरोपीय संस्कृति में से भारतीयों के लेने लायक क्या है ? श्रयवा यूरोपीय संस्कृति के नष्ट हो बाने पर भी कौन तत्व उसमें से चिरन्तन होने योग्य हैं ? बन इन दो सस्कृतियों की तुलना की जातो है तो प्रायः यूरोपीय सस्कृति की तुलना मध्ययुगीन भारतीय सस्कृति से— अर्थात् हिन्दुस्तान के ब्रिटिश साम्राज्य में श्राने से पहले की सस्कृति से

की वातों है। बर्टेंग्ड स्त्रैल ने पूर्वोक्त उद्धरण में मौतिक-विद्या. यंत्र-क्ला प्रजासक्ता न नर्म-शक्ति ये यूगेपीय संस्कृति के लक्क् बताये हैं व यह ध्वतित किया है कि यूरोपीन नस्कृति भले ही ऋपनी सामर्थ्य का दुरुनयोग करके संसार को पीड़ा देती हो। और तो और अपने विनाश में भी प्रवृत्त हो रही हो : परन्तु पूर्वी चंत्कृति तो विलक्क सामर्थ्यहीन हो रही है। श्चानी गुलामी को मिटाने की शक्ति उसमे वाकी नहीं बची। बल्कि तदियों में वह श्रम्याय श्रीर जुल्म जुपचाय सहन करती श्रा रही है। पूर्वी मरकृति की यह तहन-शोनता. अक्रमेंएनता किनी को भी वाञ्छनीय नहीं लगेगी। उसी तरह यूगेशीय संस्कृति के इमले में क्वने के लिए जापान ने वो सब तरह उनी को अर्गाकार किया पूँ बीचाट की स्थापना की. नामन्तशाही की मिटाकर त्यापित प्रजान्तका की विनिक-तत्ता का विकृत रूप दिया व राष्ट्रवाद की साम्राज्यबाट की दीवा देकर पशिया को पात्राकान्त करने की शासुरी महत्त्वाकाचा घारण की, इसे मी कोई सहस्तीय न कहेगा। एशिया के पूर्व के ठेउ जापान से लेकर पश्चिम के तुर्किस्तान तक सब राष्ट्रों के सामने ग्राज यह महत्व का प्रश्न खड़ा है कि साम्राज्यबाट को पुँजीवाद के ब्राक्रमण मे कैमे बचाया बाय र हिंदुस्तान को छोड दे तो दूसरे बहुत ने देशों में, रूस की राज्यकाति होंने तक, वही धारणा फैको हुई थी कि इस इमले का सुकावला करने के लिए युगेयोय सस्कृति का श्रवलम्बन लिए विना कोई चारा नहीं है। उनके बाद एशिया के देशों में रूसी राज्य-कार्ति का अनुकरण करनेवाला एक कम्युनिस्ट वल पैदा हुआ । थोडे ही नमय में तुर्किन्तान से तेच्य चीन तक इस दल का व ल फैल गमा और एशिया के स्वतन्त्र देशों के राष्ट्रीय नेतान्त्रों को यह मालूम शेने चगा कि यूरोप के साम्राज्यवाट् के पजे में नक्त होने का उपाय बोल्शेविकों में सहयोग करना है। इसी समय चीन के राष्ट्रीय नेता डाक्टर सनयातसेन ने बोल्शेविकों से चीनी राष्ट्रबाट का सहकार्य कगके चीन की यूरोपीन साम्राज्यबाट के चेंगुल ने छुड़ाने की नीति निर्धारित की । एशिया का दुईल राष्ट्रवाद और बोल्शेवी कार्ति-शास्त्र ना सहयोग कुछ दिन टिना । पर थोड्डे ही दिनों

मे उनका सम्बन्ध टूट गया व एशिया के मिन्न-भिन्न राष्ट्रीय पत्तों में यह भावना फैली कि बोल्शेविक कातिशास्त्र का श्रवलम्बन ज्यों-का-त्यों नहीं लिया जा सकता, या न लेना चाहिए। उधर बोल्शेविकों ने विश्वकाति के श्रपने ध्येय को कुछ समय तक एक किनारे रखकर श्रपने ही राष्ट्र का संगठन करने की नीति निश्चित की। श्राज फिर चीन श्रपने देश में कम्यु-निस्ट राज्यकाति को सफल बनाकर बोल्शेविक रूस का मित्र बन गया है। रूस श्रव श्रपनी बोल्शेविक काति के जाल पूर्ण एशिया में तथा यूरोप में फैलाने की कोशिश कर रहा है।

इस समय हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है व इधर म॰ गाधी के नेत्रत्व में एक नि शस्त्र क्रांति-शास्त्र व सत्याग्रही संस्कृति-शास्त्र पैदा हो चुका है। उसने ऋाधुनिक भारत के हृदय में ऐसा ऋात्म-विश्वास पैदा किया है कि सत्याग्रही तत्वज्ञान के बल पर ही भविष्य में मानव-सस्कृति के इतिहास में हम एक नया अध्याय लिखेंगे। स्नात्मविश्वास सचा है या भूठा, इसका फैसला भविष्य ही करेगा। परन्तु सत्याग्रही तत्वज्ञान से केसी मानव-संस्कृति निर्मित होगी, यूरोपीय संस्कृति से उसे क्या सीखना है, कम्यु-निस्ट काति-शास्त्र व समाजवादी संस्कृति से वह कुछ पाठ सीख सकती है या नहीं, श्रौर सत्याग्रह-संग्राम के फलस्वरूप को नवीन भारतीय संस्कृति जन्मी है उसका रूप क्या होगा व स्वतन्त्र भारत के सामने श्रानेवाले प्रश्नों के उत्तर वह किस प्रकार देगी, इन बातों का विचार कर लेना जरूरी है। आधुनिक भारत में जो यह एक प्रकार का सास्कृतिक श्रभिमान पैदा हुआ है कि मानव-सस्कृति को देने के लिए हमारे पास कुछ बहुमूल्य तत्व हैं व उनकी बदौलत हमारे पास कुछ समय के लिए ससार का नेतृत्व श्रा सकेगा, वह अपूर्व है। जिस एक महात्मा के रूप में वह श्राज संसार के सामने आया है वह भी एक अलौकिक विभूति है। यह अपूर्व अभिमान व महात्मा गाधी की अलौकिक विभूतिमत्ता दोनों वाते विलकुल भामक हैं, वह एक भातिरूप माया है, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। ताहम यह भी उनको मानना पडता है कि यह भ्रातिरूप माया ससार की एक प्रचंड शक्ति है। इस मावी संस्कृति के स्वरूप की रूप-रेखा इम यहा माच-रूप में रखना चाहते हैं।

श्राद्यनिक यूरोपोय संस्कृति का मूल्याकन करते हुए पहले यह देखना चाहिए कि श्रेष्ठ मानव-संस्कृति किसे कहते हैं । मारतीय संस्कृति को तरह यूरोपीय संस्कृति की परम्परा भी नड़ी है। आधुनिक यूरोपीय संस्कृति ने तो श्राब हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा है व उसको सब तरह लूट लिया है। ऐसी परिस्थित में भी भारत में यह श्रिमिमन उटय हुआ है कि हमारी सस्कृति श्रेष्ठ है। इसलिए पहले यह समऋने की जरूरत है कि मानव-संस्कृति की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में भारतीयों का मत या श्रादर्श क्या है। इस प्रकरण के ब्रारम्भ मे कवि-श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकर का एक श्रवतरण दिया है जिसमें उन्होंने भारतवासियों के मानवीय ग्राटर्श का वर्शन किया है। उन्होंने भारत के ऋषि-मनियो को मानवता का श्राटर्श बताया है। यही ऋपित्व, ब्रह्म-तेज, श्रात्म-वल श्रथवा साञ्चत्व भारतीय संस्कृति का मानवीय श्राटशं है। भारतीय संस्कृति श्रगर संसार को कुछ सिखा सकती है तो यह साधुत्व ही । भारत में प्राचीन काल से ऋषिवर्ग की सृष्टि हुई व आब भी उसे उस वर्ग के नेतृत्व की श्रावश्यकता मालूम होती है। महात्मा गांधी को श्राज भारत में को सम्मान मिल रहा है वह इसलिए कि उन्होंने भारतवर्ष के श्रंतः करण मे ऋषि-मनियों के सम्बन्ध में प्राचीन श्रादर फिर से पैदा किया व भारत के प्राचीन ब्रह्मतेज अथवा आत्म-बल को पुनः सगिठत करके ऐसा विश्वास फिर से जाग्रत किया कि यह श्रात्म-वल ही श्राम-जनता के सर्वागीया स्वातन्त्र्य का रामवाया उपाय है। इस साध्य को समऋते के लिए व उस दृष्टि से मानव-सक्कृति का मूल्याकन करने के लिए नीचे लिखी सिक आधार का काम दे सकती है:

विद्या विवादाय घनं मदाय । शक्तिः परेषा परिपीडनाय । खलस्य साघीर्विपरीतमेतद् । ज्ञानाय, दानाय च रक्त्याय ।

इस उक्ति में खल और साधु, दुर्जन और सजन का भेद चहुत श्रन्छी तरह बताया गया है । इसीके श्राघार पर हम मानव-सस्कृति के हीन व श्रेष्ठ स्वरूप का मेद समक्ष सकेंगे । विद्या, धन और शक्ति की ग्रावश्यकता मनुष्य को है व उनकी वृद्धि करना प्रत्येक मनुष्य समाज का कर्त्तव्य है। परन्तु इस विद्या, धन श्रीर शक्ति का उपयोग मृत्व्य किस प्रकार करता है यह देखकर उसकी संस्कृति की श्रेष्ठता या लघुता का निर्माय करना पड़ता है। केवल विद्या, धन या शक्ति की वृद्धि करने से ही मानव-संस्कृति की प्रगति नहीं हो सकती। बल्कि इस विद्या. धन या शिक्त का उपयोग कैसा व किस काम मे हो रहा है यह देखकर ही यह कहना पडता है कि किसी समान की सस्कृति वह रही है या नष्ट हो रही है। मनुष्य विद्वान् हो, सधन हो व सशक्त भी हो। परन्तु श्रगर श्रपनी विद्वत्ता का उपयोग सत्य-सशोधन में न करके केवल विवाद के लिए करें या अपने घन का उपयोग दान के लिए न करके उन्मत्त होने के लिए करे, श्रीर श्रपनी शक्ति का उपयोग रद्धाण के लिए न करके परिपीइन के लिए करें तो उसे साधु की कोटि में न रखकर खल की कोटि में रखना पड़ेगा - फिर वह कितना ही विद्वान्, धनवान् श्रथवा बलवान् क्यों न हो । यही न्याय समाज पर भी लागू होता है। श्राज की यूरोपीय संस्कृति विद्या, धन व शिक्त तीनो गुर्गों से युक्त है , परन्तु वह इन गुणों का दुरुपयोग करती है, इससे इन गुणों को दुर्गु गों का रूप प्राप्त हो गया है। अतः यह कहने की अपेदा कि वह इन गुर्खों से मिरडित है यही कहना ज्यादा सही है कि वह पूर्वीक दुर्जु खों से कलकित हो रही है। भारतीय संस्कृति के श्रमिमानी इसका कारण यह चताते हैं कि उनकी विद्या, घन व शिक्त को ग्रन्यात्म का श्रिषठान नही है। यूरोपीय सस्कृति को यह हीनता क्यों, कैसे श्रीर कव प्राप्त हुई इसका भी इतिहास है।

१५वीं सदी के अंत में मुसलमानों के कुस्तुन्तुनिया लेने के बाद वहाँ की प्राचीन विद्या के पंडित पश्चिमी यूरोप में फैले और इस्लामी सस्कृति का सघर्ष व प्राचीन श्रीक-विद्या का पुनरुज्जीवन इन दोनों से यूरोगीय विद्या व व्यापार को जो गांत मिली उससे आ्राष्ट्रनिक यूरोप का जन्म हुआ । इससे पहले कुछ समय तक यूरोपीय सस्कृति मध्य-युगीन धर्माधिकारियों के प्रमाव में रही । इन धर्माधिकारियों की विद्या इस समय बिलकुल मृतावंस्या को पहुँचने लगी थी । विद्या ज्ञान-प्राप्ति के लिए है व ज्ञान की प्राप्ति अनुभव से होती है इस सिद्धात को भूलकर ये ईसाई धर्म-शास्त्री व पडित महज प्रथ-प्रमाख के ऋाधार पर शुष्क वादविवाद में विद्या का उपयोग करने लगे थे । धर्म-ज्ञान, श्रात्म ज्ञान व भौतिक ज्ञान सभी के लिए अनुभव की जरूरत होती है। उनके सिद्धान्त यदि नवीन अनुभव की कसौटी पर सही न उतरते हो तो उनमें सुघार होना चाहिए । यह सुघार करने का श्रधिकार प्रत्येक पीढी के लोगों को है। मानव-प्रगति के ग्राधारभूत उस तत्व को मानने व उसके अनुसार समाज के बदलते हुए व्यवहारों का विचार करके नई परिरिथति के अनुरूप नवीन समाज-वधन निर्मीण करके अथवा पुराने समाज-बंधनो को सुधार कर, नबीन समाज-धारण करने के लिए वे तैयार न थे । ऐसा न करने के लिए उन्हें ग्रथ-प्रमाण से बुद्धि-प्रमाण व श्रनुभव-प्रमाण पर श्राना चाहिए था, मगर ऐसा करने की शक्ति व योग्यता उनमें न रह गई थी। इधर विचारशील लोगों को यह मालूम होने लगा कि प्राचीन धर्म-बधन अथवा धर्म-विचार नई परिस्थिति में न तो कायम ही रह सकते हैं न बुद्धि को प्राह्म ही हो सकते हैं। तज ईसाई धर्माधिकारी व रोमन कैथोलिक धर्म-सस्था के खिलाफ श्राधुनिक यूरोप ने नगावत मचायी। शुरू में तो यूरोप के राजाओं ने पोप के धर्म-वधन व सत्ता को श्रपने पर से हटाने में इस बगावत से फायदा उठाया । बाद में उन्होंने खद धर्म-सस्था के श्रिधिपति बनने का प्रयत्न किया । श्राठवें हेनरी ने इसी प्रकार धर्म-काति की । इस काति से राजा लोग मध्य-युग की अपेद्धा स्थादा स्रानियमित व स्वेच्छाचारी बन गये। इंग्लैएड का सामन्त-वर्ग इससे पहले ही नाम शेष हो चुका था। अब धर्माधिकारी वर्ग भी राजाश्रों का दास बन गया। पोप का बाह्य-बंधन भी न रहा। इस प्रकार ग्रन्तर्नाह्य ग्रनियंत्रित बनकर राजा लोग यह समभने लगे कि हमारी श्राज्ञा परमेश्वर की श्राज्ञा है। "ना विष्णुः पृथिवीपति " की उक्ति के श्रनुसार वे अपने को परमेश्वर के ऐहिक प्रतिनिधि समऋने लगे। इन अनिर्वन्ध, श्रनियत्रित राजाश्रों पर बघन श्रौर नियत्रण लगाने का काम यूरोप के व्यापारी-

वर्ग ने किया । इसी व्यापारी-वर्ग में कैलिहिन का प्यूरिटन-पंय चला व उसी के नेतृत्व में श्राधुनिक यूरोप के बुद्धिवाट, व्यक्तिवाट, प्रजा-सत्ता श्रीर राष्ट्र-वाट ये सामाजिक ध्येय निर्माण हुए । जिस मध्यम व्यापरी-वर्ग में इन ध्येयों का उदय हुआ उनका वर्गस्वार्थ इन ध्येयों से एकात्म हो गया श्रीर जब इन आदशों के शुद्ध स्वरूप व घनिक वर्गस्वार्थ में विरोध उत्पन्न हुआ तब ये ध्येय विकृत हो गये । वर्तमान यूरोपीय सस्कृति बुद्धि-स्वातच्य, व्यक्ति-स्वातच्य, जन सत्ता व राष्ट्रवाट के आदशों को आज कैसा विकृत बना रही है, उसपर गीर किया जाय तो यह बात समभ में आ जाती है कि यह संस्कृति क्यों विनाश की श्रोर जा रही है ।

पहले-पहल बुद्धि-स्वातञ्य को लें। प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि-स्वातञ्य रहना चाहिए, मगर इसके लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी प्रन्थ श्रथवा घर्म-ग़रु की दासता को स्वीकार न करे। यह कहना एक बात है, मगर यह कहना कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने व नवीन मत्य को शोध करने में सबको बुद्धि एकसा सार्मध्य रखती है, दूसरी बात है। टोनों में बड़ा अन्तर है। यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य की बुद्धि बाह्य दासता से मुक्त होने पर पूर्णंतः स्वतंत्र हो जाती है अथवा उसमें सत्य-शोधन की शिक्त आ नाती है। ऐसा होने के लिए यह नरूरी है किं वह बुद्धि अन्तः-करण की व्यक्त व अव्यक्त वासना व विकारों की दासता से मुक्त हो। मनुष्य की बुद्धि पर जैसे संस्कार पड़े होंगे व उन संस्कारों के कारण उसे जो सामर्थ्य मिला होगा उनके बंधनों से भी उसे मुक्त होने की जरूरत है। मनुष्य बुद्धि की सहायता से बाह्य-जगत् व श्रपने श्रंतरंग का जान प्राप्त कर सकता है व बाह्य तथा अन्तःसृष्टि पर भी प्रमुख प्राप्त कर सकता है। इस प्रमुत्व को भी अंतर्वाह्य सृष्टि पर प्रस्थापति करने के लिए उसे बुद्धि की एकाग्रता, धति, अनासिक्क, निर्विकारता आदि गुण प्राप्त करने पहते हैं। खासकर जनतक उस बुद्धि में नवीन सत्य का ग्राकलन करके नवीन श्रादर्श-सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं ह्या जाता या होता तवतक ह्यपनी या श्रपने समाज की प्रगति का सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता। इस तरह वह बुद्धि को नवीन आटर्श का निर्माण कर सकती है दर असल स्वतन-

बुद्धि हो सकती है और उसी को प्रतिमा कहते हैं। साधारस बुद्धि बाह्म परिस्थिति के श्राधीन रहती है व उस परिस्थिति का जान प्राप्त करके वह श्रधिक से-अधिक इतना ही दिखा सकती है कि उसमें अधिक-से-ग्राधिक सख से कैसे रहें । यह सामान्य बृद्धि व्यक्तिगत, पर्गीय, राष्ट्रीय बगैश श्रनेक सकवित स्वार्थों व परपरागत विचारों एव सस्कारों के श्रधीन रहती है। इन सरकारों, दुर्वांसनाओं व दुर्विकारों के चश्मों से वह बाह्य सांह व सामाजिक व्यवहारों की ओर देखती है , वहिक यों कहें कि ऐसी संस्कारवश. वासनावश व विकारवश बुढि अपनी एक विकत सृष्टि ही निर्माण कर लेती है। यह विक्रत सृष्टि ही मानवी बुद्धि को भ्रष्ट या बद्ध करनेवाली माया है। एक माया से मुक्त हुए बिना न सत्य सृष्टि का ज्ञान हो सकता है न नवीन आदर्श निर्माण करने का सामर्थ्य उसमें आ सकता है। अद्वेत वेदान्त का यह आध्यात्मक सिद्धान्त है कि ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करने की चमता प्रत्येक मनुष्य में है। मनुष्य के मन, बुद्धि व आत्मा के व्यक्त व अव्यक्त दो स्वरूप हैं। टोनों का अश्रद्ध अश बनतक नष्ट न होगा तनतक बुद्धि वास्त्रविक आत्म-स्वरूप व जगतु-स्वरूप को समभाने के लायक नहीं बन सकती। मनुष्य की बृद्धि का बाह्य बिश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना मानवी अज्ञति के लिए नितना आवश्यक है उतना आवश्यक अन्त सृष्टि पर अर्थात हृदय की व्यक्ताव्यक वासना व विकारों पर प्रमुख स्थापित करना भी है। पहला भौतिक विद्या का श्रीर दूसरा श्रास्मिक विद्या का खेत्र है। भौतिक विद्या व उसके विद्धान्त वैसे श्रनुभवगम्य व श्रनुभव-सिद्ध होने चाहिएँ वैसे ही आत्म-विद्या के शिद्धान्त भी होने चाहिएँ। भौतिक विद्या को तरह श्रास्मिक विद्या भी विकासशील व सबीव होनी चाहिए। इन दोनों विद्याश्रों के विकास का सामर्थ्य मानवी बुद्धि में हैं , परन्तु वह उसके शह व स्वतंत्र स्वरूप में है, अशह व परतंत्र रूप में नहीं। तत्त्वत देखें तो प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध व स्वतंत्र बना सकता है व उसकी सहायता से भीतरी व बाहरी जगत पर स्वामित्व-विश्व-नियमों से मर्यादित स्वामित्व---प्राप्त कर सकता है । श्रद्धेत-वेदान्त यही सिद्धान्त बताता है ।

श्रब व्यवहार में हमें स्वतंत्र व परतत्र बुद्धि में इस प्रकार भेद करना पड़ता है। (१) जनसाधारण की श्रशुद्घ व परतत्र बुद्धि तथा (२) उनके श्रसामान्य नेता की शुद्घ व स्वतंत्र बुद्धि । इसी व्यवहार-दृष्टि से साधारण बुद्धि को प्रज्ञा व नये सत्य का आविष्कार व नई आटर्श सृष्टि-निर्माण करनेवाली शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि को प्रतिमा कहते हैं। एजलस ने लुडविक फ्यूरवेक-सबन्धी श्रपनी पुस्तक में मार्क्स श्रीर श्रपने जैसे उसके अनुयायियों की बुद्धि में ऐसा ही मेद बताया है-"जिस तरह एक उच्च भूमि पर खड़ा मनुष्य आस-पास बहुत दूर-दूर की चीजों को तुरन्त देख सकता है वैसी ही स्थिति हमसे तुलना करते हुए मार्क्स की थो। मार्क्स 'प्रतिभाशाली' था व इम ज्यादा-से-ज्यादा 'बुद्धिमान्' कहें-जा सकते हैं। इसलिए मार्क्स जो कर सका वह मुक्तसे नहीं हो सकता था।" प्रतिभा-संपन असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतत्र बुद्धि व सामान्य मनुष्य की अशुद्ध, परतत्र बुद्धि के तात्विक व व्यावहारिक मेद पर ध्यान न देकर समाज-निर्माण करना या उसमें काति करके श्रामुल परिवर्तन करना असम्भव है। बुद्धि-स्वातत्र्य के सिद्धान्त में इस मेद का विरोध नहीं और न सामाजिक व्यवहार में नेतत्व व अनुयायित्व दो भेद करके खास मर्यादा में स्वतत्र बुद्धि के नेता का अनुशासन मानना भी बुद्धि-स्वातत्र्य से असगत हो है। इसी प्रकार यह मानना भी बुद्धि-स्वातत्र्य के विरुद्ध नहीं है कि जन्नतक मनुष्य की बुद्धि दुर्वासना व दुर्विकार से मुक्त न होगी तज्ञतक वह शुद्ध व स्वतत्र नहीं बन सकती। जनतक शुद्ध बुद्धि के प्रतिभावान् नेता न होंगे तनतक मनुष्य-समाज की उन्नति नहीं होगी, न सर्वागीण क्रान्ति जैसे महत् कार्य की सिद्धि ही हो सकती है। इससे यह नतीजा निकलता है कि समाज की उन्नति के व उसमें श्रावश्यक परिवर्तन कम-से-कम क्लोश से, करने के लिए श्राम जनता की बुद्धि को भरसक शुद्ध व स्वतंत्र रखने का प्रयत्न करना लोक-मान्य नेता का कर्तन्य है और लोगों का भी यह कर्तन्य है कि वे अपनी अन्तःशुद्धिका सतत प्रयस्न करते रहें। बुद्धि-स्वातन्य के सिद्धान्त का यह शुद्घ श्रीर श्रेष्ठ रूप श्राधुनिक यूरोप ने नहीं पहचाना व श्रपना नेतृत्व शुद्ध बुद्ध के श्रयवा प्रतिमावान् निःस्वार्थों लोगों के हाथों में न देकर उस धांनक-वर्ग के हाथ में दे दिया है जिसकी बुद्धि वर्ग स्वार्थ से मिलन हो चुकी है और जिन्होंने उसका विनियोग नित्य स्वार्थ-साधन में किया है। श्राधुनिक यूरोप की वर्तमान श्रापित का यह एक मुख्य कारण है। फिर श्राधुनिक यूरोप की तमाम विद्या व क्ला इस धनिक-वर्ग की दासी वन गई है व ऐसा वर्ग कहीं यूरोप खड में नहीं दिखाई देता जो यह मानता हो कि जनसाधारण की साम्पत्तिक व सास्कृतिक उन्नित करना सब विद्या और कला का उद्देश्य है, अथवा जो ऐसा श्राचरण करता हो। श्रीर जो श्रपने श्रात्मवल के हारा लोगों के श्रात्मवल को जामत व सगठित करके समाज के लिए श्रावश्यक कर्मन की उपयोगिता उसे जैंचाकर श्रात्मवल से वैसो क्रान्ति करा दे। श्राधुनिक यूरोप की श्रदा ही श्राज श्रात्मवल पर नहीं रही है श्रीर न वहाँ के किसी देश ने श्रवन्तक शक्त-वल से भी श्रमीष्ट सर्वागीण समाज-क्रांति करने का सामर्थ्य प्रकट किया है।

समान-रचना-स्वान्धी नवीन तत्व श्रथवा समान में न्याय-स्थापना करनेवाले नवीन सत्य मानव बुद्धि में कब श्रीर कैते उदय होते हैं व उन सत्यों की स्थापना के लिए श्रावश्यक समाज-क्रान्ति कैसे की जाती है इसका श्रीर श्रिक विवेचन करना श्रावश्यक है। ससार नित्य परिवर्तनशील है। ससार की कोई भी वस्तु स्थिर व श्रक्तर नहीं है। इसीलिए उसे जगत् श्रथीत् गतिमान् नाम प्राप्त हुशा है। मानव-समान में, उमकी श्रवस्थाश्रों में, हम जान सके या न जान सके, मगर एक सा श्रव्यत होता रहता है। ससार में चिरन्तन श्रथवा सनातन जैसा कुछ नहीं है। जगत् का श्रथवा समाज का स्वरूप जैसे परिवर्तनशील है उसी तरह उसका श्रवलोकन व निरीक्षण करके उसमें श्रपने श्रवक्त परिवर्तन कैसे होंगे या उमके परिवर्तन हमारे श्रवक्तल कैसे बनाये जा सकेंगे इसका शोध करनेवाली मानवी बुद्धि का जान भी सत्तत बढ़ता रहता है। समाज की एक श्रवस्था में न्याय-स्थापना के लिए जो तत्व उपयोगी होते हैं वही दूसरी श्रवस्था में श्रव्ययोगी श्रीर विधातक साबित होते हैं। जिस बुद्धि को यह

श्रन्भव होता है कि समाज की जीवन-यात्रा जिस तत्व के श्रन्सार चलती त्रा रही है उसके अनुसार अब आगे नहीं चल सकती, उसे प्रस्थापित सामाजिक अवस्था की अपूर्णता व सदोषता जॅचने लगती है। मानवी बुद्धि में दृश्य विश्व व दृश्य सामाजिक परिस्थिति का प्रतिविम्ब पड़ता है। इस प्रतिबिम्ब को देखकर जब मनुष्य को असन्तोष होता है तो वह अपने समाज की प्राचीन अवस्था का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा देखने लगता है श्रथवा यदि उससे भी उसका समाचान न हुन्ना तो श्रपने समकालीन इतर समाजों की सदाःस्थिति का चित्र उसके बुद्धि-नेत्र के सामने खडा होता है। इसकी मिसाल लीजिए: २०वीं या १६वीं सदी का परतन्त्र भारतीय अपनी राजनैतिक परतन्त्रता श्रीर श्रार्थिक दरिद्रता का दृश्य देख-कर श्रसतुष्ट हुस्रा तो उसकी बुद्धि श्रपने प्राचीन स्वराज्य की श्रोर घूमती है। यदि वह पूना में हो तो उसे पूर्वकालीन मराठी साम्राज्य की याद आती है। दिल्ली में हुआ तो मुगल बादशाहत के चित्र दिखाई देते हैं। इन दोनों चित्रों को देखकर उमकी बुद्धि को जेंचा कि अब वह पहले की अवस्था नहीं आ सकती अथवा वह भी अपूर्ण, सदोष व त्याच्य है देखा उसकी बुद्धि को लगा तो ग्रन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के स्वराज्य-चित्र उसकी ब्रॉलों के सामने खडे होते हैं। किसी को यूरोप की प्रजा-सत्ता का स्वराज्य-चित्र प्रिय लगता है तो किसीको रूस की समाज-सत्ताक प्रजा-सत्ता का चित्र श्रिधिक मनोरम मालूम होता है । परन्तु गतकालीन व सद्यःक्लानि स्वराज्य-चित्र के प्रतिविम्बों का निरीच्चण करने के बाद किसी भी एक चित्र से बुद्धि का समाधान नहीं हो सकता व उनके टोष, अपूर्णता अथवा अन्धकार की जो बुद्धि कायल हो सकती है उसमें यदि अपूर्णता से पूर्णता की स्त्रोर, सदोषता से निदोंषता की स्त्रोर या श्रन्थकार से प्रकाश की श्रोर जाने की मानवीय श्रात्मा की नित्य प्रेरणा होगी तो वह ऋपने राष्ट्र व समाज की भावी स्वतन्त्रता का एक नवीन चित्र खड़ा करती है और उसके श्रनुसार प्रत्यक्त सृष्टि का निर्माण करके -समाधान पाती है। मतलब यह कि मानवी बुद्धि में भिन्न-भिन्न काल व -ग्रवस्थात्रों को देखकर उनके गुरा-दोषों का निर्माण करने का जैसा सामर्थ्य है वैसे ही नवीन श्रादर्श-सृष्टि निर्माण करके उसके श्रवलोकन करने का व उसकी सस्थापना के उपाय खोज निकालने का भी सामर्थ्य है। नवीन श्रादर्श-सृष्टि निर्माण करने के उसके सामर्थ्य ही को प्रतिभा कहते हैं। यो तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में यह प्रतिभा-शिक्त श्रव्यक्त रूप में रहती है; परन्तु प्रकट होती है वह वाज-बाज लोगों की बुद्धि द्वारा हो। मानव-बुद्धि के लिए श्रजात-चेज में पहुँचकर नवीन सत्य को पाने व शोधन करने का जो सामर्थ्य है वह उसे कैसे श्रीर कहाँ से प्राप्त हुआ इसके सम्बन्ध में ससार में टो-तीन त्यपरिचयाँ प्रचित्तत हैं। हम उनका भी थोड़ा विचार कर लें।

इन उपपत्तियों को हम आधिटैविक, अधिमौतिक व आध्यातिमक नाम भी दे सकते हैं। सामान्य बुद्धि में न श्रानेवाले नवीन सत्य प्रतिभा-वान् , श्रसामान्य विभृति के मन में कैसे स्फटित होते हैं, इसकी श्राध-दैविक उपपत्ति इस प्रकार है कि ऐसे ग्रसाधारण बुद्धि के लोगों को परमेश्वर की प्रेरणा से ये सत्य टिखाई देते हैं। वैटिक मन्त्रों के ऋषि मन्त्र-दृष्टा थे--ऋषयो मनद्रष्टार'--वन साबारण लोग ऐसा कहते हैं तब उनके मन में यही ग्राधिटैविक उपरत्ति रहती है। परमेश्वर के स्वरूप-मम्बन्धी हैत के तत्वजान पर यह ग्राधिदैविक उपपत्ति ग्रिधिष्ठत रहती है। जीवात्मा व परमात्मा ये हो हैं ऐना मानकर परमात्मा जीवात्मा के प्रज्ञा-चलाग्रों को नवीन सत्य का दर्शन कराता है, इस तरह यह उपपत्ति है । इमके विपरीत एक ग्राघिभौतिक उपपत्त है। इसके ग्रनुमार जीव दश है श्रीर जगत् उसका दृश्य है। इस दृश्य जगत् का दर्शन करके व उसके स्वरूप को समभ्तकर उसमें व्यवहार करना मानव-बुद्धि का मुख्य कार्य है। इत्र्य विश्व के श्रयवा समाज की इत्र्य परिस्थितियों के परिवर्तनों का श्रवलोकन करना व इस परिवर्तन के नियमों को खोज निकालना मानवीय बुद्धि का धर्म है। बाह्य परिस्थित के परिवर्तनों में से ही मानवी बुद्धि को नवीन श्रादशों का श्रथवा नवीन उत्य का ज्ञान होता है। यो भी कहें कि इस बात में बाह्य दश्य परिस्थिति व उनमें होनेवाले परिवर्तन ही मानव-बुद्धि का गुरु है। यह गुरु नी-कुछ शिक्षण देगा उसके अनु- सार मानवी झुद्ध का ज्ञान बहता है व उसे को सत्य दिखाई देगा उसे झुद्ध प्रहर्ण करती है। मानवी झुद्ध को नवीन सत्यों का जो दर्शन होता है उसको यह आधिमौतिक मीमासा है। इस मीमासा में सारा कर्नु त्व हश्य परिस्थित व उसके परिवर्तन को ही दिया गया है। एक तरह से मानव-झुद्ध इस उपपित के अनुसार हश्य परिस्थित की अथवा उसमें होनेवाले परिवर्तनों की टासी बनती है। इस उपपित को यान्त्रिक-मौतिक-वाद (Mechanical Materialism) कहते हैं। इसमें मानवीय खुद्ध का स्वातत्र्य व कर्तु त्व बिलकुल नहीं माना गया है। इसमें मनुष्य-झुद्धि को स्वतत्रता नहीं, मानवीय कर्तु त्व को अवसर नहीं और उससे निर्मित नीतिशास्त्र में आटशंबाद की कोई गु नायश नहीं। उसके नीति-शास्त्र का आटशं आधिभौतिक झुखवाट है और त्यागी आदर्शवादी मनुष्य व सुख-परायण स्वार्थों मनुष्य का मेद भी उस तत्वज्ञान पर बने मानस-शास्त्र अथवा नीतिशास्त्र नहीं जानते।

कार्ल मार्क्स प्रमृति कम्युनिस्ट तत्वज्ञों का मौतिकवाद इस यान्त्रिक-भौतिकवाट से मिन्न है। मार्क्स ब्राटि के भौतिकवाट को स्वयविकासी मौतिवाट (Dialectical Materialism) कहते हैं। इसका यह मत है कि जड़ निर्जीव सृष्टि के परिवर्तनों के यान्त्रिक नियम सजीव सृष्टि पर लागू नहीं होते हैं श्रीर मानवेतर सजीव सृष्टि के प्राणी-शास्त्र के नियम श्रादर्शवादी मानव-सृष्टि पर ज्यो-के-त्यों लागू नहीं किये जा सकते। मानस-शास्त्र व नीति-शास्त्र के ये सिद्धान्त कि मानव-बुद्व स्वतन्न है, श्रादर्श सृष्टि निर्माण कर सकती है श्रीर उस श्रादर्श की प्राप्ति के लिए स्वार्थ-त्याग-पूर्वक प्रयत्न करना मानवीपन की उन्नत श्रवस्था है, श्रादि इस मौतिकवाद को मान्य है। परन्तु उसका यह कहना है कि मानव बुद्घ को नवीन समाज-रचना के जो श्रादर्श स्कृते हैं वे मनुष्य-समाज की श्राधिमौतिक बुनियाद में श्रर्थात् उसमें रूट धनोत्पादन व घनविमाजन-पद्घति में क्रान्ति होने के कारण स्कृते हैं श्रीर इसलिए, हर्य सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन मानवीय श्रादर्श सृष्टि के परिवर्तन का कारण है व इस कारण का विचार किये विना इस बात की ठीक-ठीक मीमासा नहीं हो सकती कि मानवीय हतिहास में वो मिल ऋादर्श वने वे क्यों वने व पुराने आदर्शों को पीछे हटाकर नवीन आदर्श प्रस्थापित करनेवाली ऋनित क्यों हुई १ परन्तु यान्त्रिक-भौतिकवाद की सरह मानव-बुद्धि की स्वतंत्रता उसके हारा निमित आदर्श-पृष्टि का महत्व व हन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य-यन्नों की व आदर्श स्थाग की आवश्यकता का महत्व माक्त-प्रमृति के भौतिकवाद में अमान्य नहीं । परिस्थिति मानव-बुद्धि की गुक है यह मानकर भी इस परिस्थिति को मार्ग टिखाने का सामर्थ्य आदर्श निमीय करनेवाली मानव-बुद्धि को है व इस हिंहि से परिस्थिति-रूप गुक को सिखाने का साम मानव-बुद्धि करती रहती है, इस सिद्धान्त पर यान्त्रिक-भौतिकवाद ने ध्यान नहीं टिया ऐसा मानक ने साफ तौर पर कहा है ।

इसका अर्थ यह हुआ कि 'परिरिधांत मानवी बुद्धि की गुरु है' इस सिद्धान्त से आगे बाकर परिस्थिति का भी गरूरव अथवा प्रसत्व मानवी-बुद्घ को देना लाजमी हो बाता है। किन्तु समान के सभी स्यक्तियों की बढ़ि में यह स्वतंत्रता नहीं रहती। इसकिए परिस्थित की श्रपने सामने महत्त्वकर उसपर प्रमुख बमानेवाले मनरबी पुरुष व प्राप्त परिर्धित के समने मुक जानेवाले माधारण लोगो के कर्तृत्व श्रीर न्दद्धि में अपने आप मेट करना पबता है। कार्ल-मार्क्स का कहना है कि पराने भौतिकवाद में ऐसा मेट किया भी गया है ; परन्त उसे यह दें त मक्र नहीं । सामाजिक परिस्थिति व समाब की मनोगत आदर्श-सारि का परिवर्तन परस्परावलभ्यी व परस्पर सापेन्द्र होता है। उनके कार्य-कारण-सम्बन्ध भी दोनो पद्म में प्रतियोगी रहते हैं। इसलिए सामादिक परिस्थित में होनेवाले पश्वितनो का विचार न करने से आदर्श छि स विकास समस्त में नहीं ह्या सकता । उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तनों की मीमारा भी मानव-बुद्धि को ब्रादर्श निर्माण करने की शक्ति ब्रीर मनुष्य-क्त त्व की उपेक्षा करने से नहीं की बा सकती। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहा-सिक तत्व-मीमासा मे जो नई श्रीर महत्व की बात बोडी है वह यही है। हेगेल प्रभृति ब्रास्यामिक इतिहास-मीमासकों ने महत्व सामाजिक आदर्श के विकास पर सारा जोर देकर समाज की मौतिक परिस्थित के उन परिवर्तनों की श्रोर ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण उन श्रादशों का विकास हुआ है । इस कमी को पूरा करने के लिए मार्क्स ने श्रापनी इतिहास की भौतिक मीमासा निकाली व उसके श्राधार पर समाज-स्ता व क्रान्ति का मविष्य बतलाया । परन्तु इसके लिए उसने न तो यान्त्रिक मौतिकवाद को स्वांकार किया श्रोर न मानव-बुद्धि की स्वतन्त्रता व मानवी कर्तृ स्व की स्रावश्यकता की श्रवहेलना की ।

मनुष्य स्वतन्त्र है व ऋपने बुद्धि-बल से दृश्य विश्व व सामानिक परिस्थिति के परिवर्तनों के नियम निकालकर नवीन आदर्श का निर्माण व स्थापन कर सकता है। यह सही हो तो मी उसका यह स्वातन्त्र्य व समार्थ्य सृष्टि के अन्तर्बोह्य नियमों से मर्यादित है व उन नियमों का उल्लंघन करके नहीं बल्कि उनका पालन व उपयोग करके ही वह अपनी स्वतन्त्रता का ग्रानन्ट पा सकता है, यह हरगिज न भूलना चाहिए। इस विषय में ग्रस्यात्मवादी हेगेल श्रीर स्वय-विकासी भौतिकवादी मार्क्स-ऍबल्स में मत-मेट नहीं। ऐजल्स ने मानवी स्वतन्त्रला के सिद्धान्त और सृष्टि के परि-वर्तन के नियमों की नियतिका समन्वय हेगेल के पूर्वोक्त मत के आधार पर हो किया है। सृष्टि की नियति का उल्लंघन मन्ष्य नहीं कर सकता. बल्कि उसका ज्ञान प्राप्त करके उसके नियमों का पालन करते हुए ही, उसपर श्रपना प्रभुत्व स्थापित किया वा सकता है। इन्द्रियगोचर बाह्य दृश्य सृष्टि व सेन्द्रिय जीव की ग्रान्तरिक, बाह्य इन्द्रियों के लिए ग्रगोचर सृष्टि, इन दोनों पर भी, उनके परिवर्त्तन नियम जानकर, मनुष्य श्रपनी मर्यादिस स्वतन्त्रता चजा सकता है व ऐसा करना उसका श्रेष्ठ कर्तव्य भी है।

यह विवेचन स्वयं-विकासी मौतिकवाद के आघार पर हुआ । अब यह देखना है कि अद्वेत-वेदात इसके आगे चलकर क्या कहता है १ ऊपर ऐंजल्स का मानवी स्वतन्त्रता-सम्बन्धी जो सिद्धान्त बताया गया , उसमें यह कहा गया कि मनुष्य के लिए जैसे इन्द्रियगोचर बाह्य सृष्टि पर प्रभुत्व प्राप्त करना आवश्यक है वैसे ही मनोगोचर अन्तःसृष्टि पर भी आवश्यक है। पहला प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए उसे मौतिक विद्या का व दूसरे के लिए अध्यारम-विद्या का अध्ययन करना पडता है। इन्द्रियगोचर दृश्य विश्व श्रीर सेन्द्रिय दृष्टा जीव इन दोनों के व्यवहार व परिवर्तन के नियम श्रव्यक रहते हैं। इंद्रिय-गोचर सन्द्र-परिवर्तन के ये अध्यक्त नियम बानना मानवी बुद्धि का काम है। उसे भी खोजकर मनुष्य को जानना पडता है। हर्य व हष्टा दोनों के व्यक्त स्वरूप में परिवर्तन लानेवाले अव्यक्त नियम श्रयवा उनके श्रव्यक्त स्वरूप एक ही हैं व इसीलिए श्रद्वैत-वेटात का मत है कि दृष्टा दृश्य-विश्व के परिवर्तनों को अपने अनुकृल बनाने का सामर्थ्य रखता है व अपनी बुद्धि से आदर्श सृष्टि निर्माण करके उनपर प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। इष्टा व इत्रय दोनों के अव्यक्त स्वरूप से जब-तक तादारम्य नहीं हो जाता तवतक मनुष्य, श्रध्यात्म-विद्या हो या भौतिक विद्या, उनके नवीन सत्यों का दर्शन नहीं कर सकता। वर्तिक यो कहें कि जो ग्रन्यक स्वरूप को नहीं समस्त सका वह जीव सृष्टि व हर्य-सृष्टि का स्वरूप भी ठीक-ठीक नहीं समभ्त सकता । इमारा श्रर्थात् जीवारमा का, जो शुद्ध ग्रह्यक स्वरूप है वही परमारमा है। परमारमा किंवा परमेश्वर जीव श्रीर जगत नाही एक श्रद्यक व श्रद्ध रूप है श्रीर कुछ नहीं। परमेश्वर हमारे प्रजा-चन्नुस्रों को नवीन सत्य का दर्शन कराता है व मन्त्र-दृष्टा-ऋषि समान्नि-ग्रवस्या में उनका दर्शन करते हैं—इसका श्चर्य यही है कि हमारे श्रव्यक्त श्रन्तरात्मा के जाग्रत होने से हमारी बुद्धि में स्फूर्ति या तेज ज्ञाता है व वह ज्ञपने हर्य-संशोधन विषय में तिल्लीन हो जाती है जिससे वह आदर्श सृष्टि का दर्शन कर सकती है । इस दृष्टि से सामान्य वृद्धि व प्रतिमा, ऋथवा जीवात्मा व परमात्मा, दृश्य-नगत् श्रीर उसके अन्यक नियम अथवा परिवर्तन-कारण, इनमें अद्दैत-वेटान्त भेट की कल्पना नहीं करता। हश्य-जगत् का स्वरूप दृष्टा के ज्ञान पर श्रवलवित रहता है। श्रज्ञानी व ज्ञानी जीव की सृष्टियाँ भिन्न-भिन्न रहती हैं, जिनमे पहली मोहमयी व दुसरी सत्य है। ज्ञानी जीव को सत्य सृष्टि प्रतीत होती है व अज्ञानी जीव को अज्ञानी सृष्टि । यह अज्ञान व ज्ञान भौतिक व स्रात्मिक टो तरह का है। स्रात्मिक ज्ञान से दृष्टा का

श्रव्यक्त स्वरूप प्रतीत होता है व मौतिक ज्ञान से दृश्य-जगत् का । जो मनुष्य श्रव्यक्त परमात्मा से एक-रूप हो गया है वह किसी भी देवता की शर्म नहीं जाता या यों कहें कि श्राहम-स्वरूप से भिन्न किसी भी परमेश्वर को नहीं जानता। शकरान्वार्य कहते हैं:

> "नाह नमामि देवान्। देवानतीत्य न सेवते देवम् ॥ न तदनु करोति विधान । तस्मै यतते नमो नमो महाम् ॥"

अर्थात्-मै किसी भी देव को नमस्कार नहीं करता। देवाताओं के परे चले जानेवाला मनुष्य किसी भी देव की सेवा नहीं करता व उसके बाद किसी भी तरह का पूजा-विधान नहीं करता। मैं खुद यतन-शील, श्रपने को ही बारबार नमस्कार करता हूं। यदि ऐसा कहें कि परमेश्वर नहीं है तो जीव और जगत के अव्यक्त गुद्ध रूप की ओर साधारण लोगों का ध्यान नहीं जाता। श्रतः लोगों को यह सिखाने के लिए कि बीव व जगत का अञ्यक्त स्वरूप भी है, आस्तिकवाद ग्रहण करना पड़ता है। परन्त ब्रास्तिकबाद स्वीवार करने से ब्राम लोग यह मानकर कि ब्रयने उद्धार की सारी जिम्मेदारी व बोभ्हा उठानेवाला परमेश्वर नामक जीव व जगत से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ है, निष्क्रय बन जाते हैं व वही हमारी बुद्धि में प्रकाश डालेगा, ऐसा समभक्तर अपनी बुद्धि तक नहीं चलाते। महान पुरुष अपनी बुद्धि से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे वे परमेश्वर-निर्मित मानते हैं व उसके लिखे प्रन्थ को पवित्र मानकर शब्द प्रमाण की और मुकते हैं। बुद्धियोग और कर्मयोग का इस प्रकार लोप होने से भौतिक विद्या व आत्मविद्या की प्रगति रुक जाती है, धर्म के नाम पर श्रधमीचरण होने लगता है व विद्या ज्ञान के लिए नहीं विवाद के लिए है, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य को बताना पहता है-"परमेश्वर ग्रीर कुछ नहीं, जीव व जगत का ग्रव्यक रूप ही है व यह दृश्य-विश्व है--अपूर्णता से पूर्णता की ब्रोर, अज्ञान से ज्ञान की ब्रोर, ग्रन्थकार से प्रकाश की श्रोर जानेवाली मनुष्य की यत्न-रूपी व संसार की ग्रनन्त वस्तत्रों में ग्रखड परिवर्तन करनेवाली, श्रव्यक्त शक्ति का व्यक्त रूप। वही दृष्टा व दृश्य का श्रव्यक्त स्वरूप श्रर्यात परमेश्वर है । तू ही परमेश्वर

है, परमेश्वर ही जगत है। उसी के कारण समार में परिवर्तन व तेरा उद्धार होता है। तू ही खुद अपना उद्धार कर सकेगा। यत्न ही परमेश्वर है। 'परमेश्वर है' यह तेरी वाणी बोलती हो तो भी वह भिन्न नहीं है ऐसा ही तु अनुभव कर व भौतिक विद्या और अध्यात्म-विद्या की सहायता लेकर श्रपने प्रथन्न से ससार पर प्रभुत्व पाने का श्रपना श्रविकार तू प्राप्त कर।" भारतीय तत्वज्ञान के आज तक के सारे ज्ञान का यह सार तथा श्रमत है। श्रात्म-ज्ञान का यह सिद्धान्त भौतिक ज्ञान की वृद्धि श्रथवा उपासना के प्रतिकृत्त नहीं, अनुकृत ही है। वह जिस प्रकार मानवी प्रयत्न, चीव का स्वातत्र्य व बुद्धि की ख्रादशें निर्माण करने की शक्ति का विरोधी नहीं उसी प्रकार श्रात्मसृष्टि व भौतिक सृष्टि के नियमों का. बह्क नियति का भी, विरोधी नहीं। सृष्टि के नियम श्रीर जीव-स्वातच्य का उसमें समन्वय है व जीवारमा को परात्रलबी न बनाकर स्वावलबी आत्मोद्धधार का ही उपदेश करता रहता है। भौतिक फलों की प्राप्ति का जिस प्रकार प्रयत्न ही एक साधन है उसी प्रकार वह आत्मज्ञान या मोज्ञ-प्राप्ति का भी साधन है। मोल की कोई पोटडी ईश्वर के पास नहीं है। चित्त-शुद्धि और इन्द्रिय-जय के द्वारा मन को निर्विषय करना मोज्ञ-प्राप्ति का सही उपाय है। ऋदैत सिद्धान्त का यही सन्देश मन्त्य के लिए है।

श्राधितक यूरोप की प्रगति का श्रेय वहाँ के व्यापारी-वर्ग को है। श्राम उस प्रगति को रोकने का श्रेय भी उसी वर्ग को है। यूरोप का नेतृत्व व्यापारी-वर्ग के हाथ में श्राने पर वहा की सरकृति का भौतिक वन जाना स्वाभाविक था। भौतिक सम्पत्ति का श्राचन ही समाज मे इनका कार्य श्रीर वही इनका नित्य व्यवसाय—इससे मानवी सुख ही भौतिक सुख और भौतिक सुख का श्र्य धन से प्राप्त सुख, ऐसी मानवी सुख की व्याख्या यूरोप में शीघ ही रूढ हो गई। फिर व्यक्ति-स्वातन्य का श्र्य हुश्रा धनार्जन को स्वतत्रता, व्यक्ति-सुख का श्र्य हुश्रा धन से मिलनेवाला सुख। इस व्यक्तिगत सुख व धन की रज्ञा करना राज्य सत्ता का श्रादिक्तिय हुश्रा व राज्य-सत्ता हुई व्यक्ति-गत सपत्ति की रज्ञा करनेवाली सस्या। इस तरह का श्रार्थिक, राजनैतिक व सामाजिक तत्वज्ञान वहाँ शीघ

ही फैल गया । व्यापारी-वर्ग के सामाजिक तत्वज्ञान से 'व्यिक्त यदि अपनी सपित बढाता है, तो राष्ट्र की सपित अपने-आप बढती है। इसिलए राजसत्ता व्यक्ति की आर्थिक उन्नित में बाधक न बने । उसे वाधक न बनने देने के लिए राजसत्ता को लोग अपने हाथ में लें व प्रत्येक देश के लोग अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता व वैमव बढाने का प्रयत्न करें, इसी में व्यिक्त, राष्ट्र और समस्त मानव-जाति का कल्याण है। ऐसा मायावी वेदान्त उत्यन्न हुआ। जनार्जन ही सब विद्याओं और शास्त्रों का ध्येय बन गया। अपने राष्ट्र का भौतिक सुल ही सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म बन वैठा। राज-सत्ता को लोक-सत्ता का रूप प्राप्त हुआ।, परन्तु यह लोक-सत्ता शीन्न ही धलिक-सत्ता बन गई और धनिक वर्ग का ही हित राष्ट्र का हित मान लिया गया।

यह व्यक्तिवाटी, सामाजिक विचार-श्रेगी कुछ समय तक यूरोप की प्रगति का कारण बनी । जबतक व्यक्ति बिना कष्ट के धनार्जन नहीं कर सकता था, जबतक साइस ही से श्री नहीं प्राप्त होती थी श्रीर जबतक संयम के बिना सचय नहीं हो सकता था, तबतक यह कहा जा सकता था कि मनुष्य ने जो-कुछ कमाया वह उसकी मेहनत का फल है। प्रत्येक व्यापारी को जो नफा मिलता था वह उसके साहस का फल है। प्रत्येक साहकार को जो व्याज मिलता था वह उसके सयम का फल है। परन्तु जबसे घनोत्पादन के साधन बढल गये, उद्योग-धन्धे बढ गये श्रीर छोटे ग्रह-उद्योग टूटकर बडे-बडे कारखाने बन गये तबसे यह व्यक्तिवादी श्रर्थ-शास्त्र व समाज-शास्त्र, जो छोटे धन्घों से उपजीविका करनेवाले समाज पर लागू होता था, इस कारखानेदार व पूँ जीवादी समाज पर लागू न होने लगा । पूँ जीवादी समाज मे धनार्जन श्रीर कष्ट का अनुपात लगा रहता है। धन-सचय का श्रीर संयम का कुछ संबंध नहीं रहता श्रीर यदि नफेबाज पूँजीपति को साइस करना भी पड़ा तो वह अपने कष्टार्जित घन पर नहीं, प्रायः दूसरों के घन पर ही समव होता है। समान के धनोत्पादन के सब साधन अल्प-संख्यक वर्ग के पास चले जाने पर, व बहु-सख्यक निर्धन-वर्ग को जीवन के ब्राबश्यक साधन प्राप्त करने के

लिए अपनी अम-शक्ति को वेचकर इन श्राल्य-संख्यक धनिकों का दास बनने की नौवत श्राने पर, इन दोनों वर्गों में होनेवाले उहराव व इकरार स्वेच्छापूर्वक या राजी-रजामन्दी के इकरार नहीं हो सकते। 🞹 प्रकार श्रार्थिक गुलामी में इवे निर्धन, श्रज्ञान व श्रहंगठित व्यक्ति को शासन-कार्य में धनिक, विद्वान व संगठित वर्ग के व्यक्ति के वरावर एक मत का श्रिषकार देने से सबी लोकसत्ता नहीं पैदा हो सकती। ऐसे प्रजा-सत्ताक राज्य की सब प्रातिनिधिक सस्याए धनिक-वर्ग के द्वाय में चली जाती हैं। उसमें सब कानून-कायदे धनिक-वर्ग की सपत्ति के लिए बनाये नाते हैं। ऐसी प्रातिनिधिक सस्याश्रों के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमहत्त धनिक-वर्ग की संपत्ति की रक्षा करनेवाली एक दहधारी संस्था बन वाती है। लोक-सत्ता का अर्थ है लोकमतानुसार शासन करना, परन्त लोकमत बनानेवाले श्रखवारों व पुस्तकों पर. नहीं-नहीं ज्ञान-दान करनेवाले विद्यापीट व सार्वबनिक शिक्तण-सस्थान्त्रों पर भी देश के धनिक-वर्ग का जाकमचा व प्रत्यस्य नियंत्रचा होने लगता है। ऐसी सोब-सत्ता में स्यक्ति-स्वातन्य का अर्थ धनिकों का सख और निर्धनों की दासता और राष्ट्रहित का अर्थ घनिक-सत्ता का व राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाट का विकृत रूप प्राप्त होता है ।

इस विकृति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है—समान के अनीत्यादन के साधन घनिक-वर्ग की निवा सपित में से निकालकर सार्वलिक मिलिन्यत बना देना—श्रथीत् समान-स्वाक प्रवा-स्वाचित करना। यूरोप के सामाजिक तत्वज्ञ श्राव इस बात को मानते हैं, परस्तु श्राधुनिक यूरोप के सामाजिक तत्वज्ञ श्राव इस बात को मानते हैं, परस्तु श्राधुनिक यूरोप के सामने श्राव यही एक प्रश्न है कि यह काति की कैसे खाय १ इस प्रश्न का को उत्तर कार्ल मानसे नै दिया है उसी में से श्राव के वैत्रानिक समानवाद उर्फ कम्यूनिकम श्रीर उसके वर्ग-युद्ध-रूपी कातिशास्त्र का बन्म हुशा है। इसके निपरीत इस काति को रोकने के लिए य प्रवासना का श्रावरण हटाकर, नागरिकों की मूलमूत स्वतनता को छीनकर, केवल मूली-प्रधान समान-रचना को चिरत्यन करने के लिए फारिक्स का उदय दुशा है। मालिक श्रीर मजदूर इस वर्गमेंद को मिटाकर

एकवर्गीय समाज-रचना करने के लिए कम्यूनिन्म का क्रांति-शास्त्र वना ! इसके विपगीत प्रचलित वर्ग-मेद कायम रखकर समाज-सत्ताक क्रांति को दत्राने के लिए फासिन्म का क्रांन्त-प्रतिवन्धक शास्त्र आज यूरोप में निर्माण हुत्रा है । इन दोनों शास्त्रों का विश्वास शास्त्र-बल पर है । शस्त्र-बल के भगड़ों के इस वातावरण में, आधुनिक यूरोप में, आत्म-बल पर अधिष्ठित क्रांन्ति-शास्त्र फैलाने की अथवा बसे पैमाने पर उसके अवलंबन लिये जाने की सभावना आज तो नहीं दिखाई देती । आधुनिक मारत में आत्मबल के किस निःशस्त्र क्रांन्ति-विज्ञान का विकास हुत्रा है वह कम से-कम मारतवर्ष में, प्रजा सत्ता से समाज-सत्ता में जाने के जरूर काम आवेगा और आज जो उसे अकेली राष्ट्रीय प्रजा-सत्तात्मक क्रांन्ति का रूप मिला है उसके विकास में से ही स्वतत्र भारत की सर्वागीण सामाजिक क्रांन्ति पैदा होगी-ऐसा इमारा मत है।

कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक क्यान्तिवाद का भी थोड़ा विचार यहाँ कर लें। मार्क्त ने यूरोप की पिछली दो-तीन सदियों के इतिहास का अव-लोकन करके श्रापने शास्त्रीय या वैज्ञानिक समाब-सत्ता के कातिवाद का स्वरूप निश्चित किया । मध्ययुगीन यूरोप में, सामन्तशाही के उदर में से ही व्यापारी-वर्ग का उदय हुआ। सरदारों और राजाओं की भौतिक व श्रार्थिक जरूरते पूरी करने के व्यवसाय से उसकी बढ़ती हुई । इस बाढ़ में सरदार लोगों की श्रोर से विष्न डाला जाने लगा। उनकी श्रापसी संघर्ष से देश मे शाति नहीं रहती थी, जिससे व्यापार व लेन-देन की उन्नति नहीं हो सकती थी! यह देखकर सरदार-वर्ग की मिटाने में राजा लोगों की उसने मदद की और सामन्तशाही को मिटाने में सहयोग दिया । यह सामन्तवर्ग हमारी वर्ण-व्यवस्था का स्वित्रय-वर्ण था । सामन्तशाही-पद्धति में लोगों की रचा करना उनका व्यक्तिगत कार्य ही था। श्रासपास चार सिपाही इकट़े किये श्रीर श्रपने बाहबल से चाहे बहाँ एक छोटा-सा राज्य कायम कर लेते थे। यह विलकुल प्रारम्भिक अवस्था का जान धर्म था। फिर चारकी जगह चार सौ सिपाही व चार हजार पैदल व घुड़सवार इकट्रे करके उन्होंने घडाघड़ राज्यों पर कन्जा करना शरू किया। ताहम ऋछ

मारताय संस्कृति का अमृत तत्व //-/ ३३५ ८ ( इ. ) समय तक इन सामन्त लोगों ने देश व प्रजा की रत्ता की दिवरन्तु बाद को यह लोग व्यापारियों व साहुकारों को ही लूटने लगे व देश में अराज-कता फैलाने लगे । वहे पैमाने पर राष्ट्रीय एकच्छत्री शासन स्थेरिंपूत करने में इससे रुकावट पैटा होने लगी और शाति-काल में जो सम्पत्ति और संस्कृति की उन्नति हो सकती है वह रूक गई। इसके विपरीत व्यापारी-वर्ग, स्वदेश और विदेश में न्यापार करके अपने देश की घन-टौलत बढाने लगा । तब राजाओं ने इस सामन्त-वर्ग को, बो देश की सम्पत्तिक उन्नति में वाधा डालता था नष्ट करके रक्षण की विम्मेटारी अपने हाथ में ली श्रौर इन उद्योग-घन्घों का राष्ट्रीयकरणा किया। उस समय इस सामन्त-वर्ग ने परम्परागत व्यक्तिगत अधिकार और स्वतन्त्रता-रत्ना के नाम पर इस राष्ट्रीयकरण का विरोध किया । उसने यह पुकार मचाई कि हमारे जैसे श्रभिनात श्रेष्ट वर्ग को कल के उपजे व्यापारी-वर्ग के समान दर्ने में ला रखना अप्राकृतिक है। ऐसी सामाजिक विषमता कानून के द्वारा नहीं पैदा की जा सकती, निदान कुछ समय तक वह कायम नहीं रह सकती। जागीरें दिये विना सेनापतित्व स्वीकार करके देश के लिए अपने प्राचों की आहति देने को कोई भी स्त्रागे न बढेगा श्लीर इसलिए, जागीरदार-वर्ग को नष्ट करने से अन्त में राष्ट्र को ही हानि होगी ऐमा भय उन्होंने दिखलाया । फिर भी यूरोप के बढ़ते हुए न्यापारी-वर्ग ने अभीष्ट सामाजिक व राजनैतिक क्रांति कर ही डानी। जब राजा ऋपनी सैनिक-सत्ता व सम्पत्ति का दुरुपयोग करने श्रीर घनिक समाज पर मनमाना कर लादने लगे. तब किसानों का नेतृत्व करके, व्यापारी-वर्ग ने प्रजा-सत्ता की स्थापना की, सामाजिक समता की घोषणा की व राष्ट्रीय बन्धुमावना का दिहोरा पिटवाया। इस तरह जमींटार, जागीरटार व व्यापारी-वर्ग की सलाह से यूरोप में प्रजा-सत्ता का जन्म हुआ । बाद को यही व्यापारी साहुकार, श्रीद्योगिक काति के पश्चात . मिलमालिक और कारखानेदार वन गये।

इस श्रौद्योगिक क्रांति से धनोत्पादन की मात्रा बह गई : परन्तु स्त्रब इस मात्रा-मेद से प्रकार-मेद पैदा हो गया । छोटे पैमाने के उद्योग घन्छों से घनोत्पादन प्रायः मालिकों के अम से होता है । बढ़े-बढ़े कारखानों से धनोत्पादन मालिक के श्रम से नहीं, बल्कि मजदूरों के श्रम से होता है। इस तरह धनोत्पादन की मात्रा के बढ़ते ही उसका प्रकार भी बदल गया। मात्रा-मेद से जब प्रकार-मेद पैदा होता है तब फिर पहले की समाज-रचना का प्रकार भी बदलना पड़ता है। जो बन्धन छोटे घन्धोंवालों के समाज में निभने के लिए काफी होते हैं वे बड़े उद्योगपतियों को नहीं होते।

कोई प्राणि-शास्त्रज शायद यह कहे कि घरेल बिल्ली, जंगली विल्ली श्रीर शेर इनकी श्राकृति में कर्दाचित् मात्रा-मेद ही है। परन्तु कोई समाज-शास्त्री यह नहीं कहेगा कि घरेलू बिल्ली की तरह जगली बिल्ली या शेर को समाल में बिना रोक-टोक के ऋाचाद रहने दिया जाय। बैल-गाडी की राहदारी का नियंत्रण करने के लिए जो नियम काफी होते हैं वे मोटर के लिए काफी नहीं होते श्रीर पॉच-पचास घर के गॉव के सार्वजनिक भ्रारोग्य के नियम पाँच-पचास हजार धरवाले श्रीद्योगिक शहर की ब्रारोग्य-रत्ता के लिए काफी नहीं होते । इन उदाहरणों से यह दिखाई देगा कि मात्रा-मेट से प्रकार-मेट पैदा होता है श्रौर जब समाज के सामाजिक व्यवहारों का परिणाम और प्रकार बदलता है तो उसके नियम का भी प्रकार बदल जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि पहले की समाज-रचना का सारा रूप ही बदल कर उसमें क्रान्ति करनी होती है। कार्ल मार्क्त ने यह दिखाया कि श्रीद्योगिक क्रान्ति के कारण ऐसी ही एक सर्वागीया सामानिक कान्ति की श्रावश्यकता ही नहीं बल्कि शक्यता भी उत्पन्न हो गई है। सामन्तशाही से प्रजासता में जाने की कान्ति जिस तरह न्यापारी-वर्ग के नेतरव से हुई उसी तरह उसने यह भी नता दिया कि, प्रजासत्ता से समाजसत्ता की श्रवस्था में जाने की क्रांति मजदूर-वर्ग करेगा, जो कि पूजीवाद के अधीन बना है, उसी के काम के लिए संगठित हुआ है और उसी समय में धनीत्पादन का काम श्रपने संगठित प्रयक्त से करते हुए चुरा-चुरा जिसका शोषण होता है।

उसका यह मत था कि यह क्रान्ति एक-चर्गीय समान की स्थापना करके मानव-समाज की नैतिक व सास्कृतिक उन्नति करेगी, परन्तु उसका यह भी कहना या कि उस क्रांति के लिए यह एक ही कारण काफी न

होगा। समाज की एक रचना मिटकर जन उसकी जगह दूसरे प्रकार की रचना ग्रस्तित्व में ग्राती है तब वह केवल नैतिक व सास्कृतिक उन्नति की श्राकाचा से ही नहीं हो सकती। कोई भी समाज-रचना महज नैतिक व सास्कृतिक दृष्टि से श्रपूर्ण हो तो इसी कारण से लोग उसे वदल डालने या उसमें क्रांति करने के लिए तैयार नहीं होते । उसमें क्रांति उसी श्रवस्था में होती है जब वह अपने अन्तर्गत विरोधों से नष्ट-प्राय हो जाती, अच्छी तरह चल नहीं सकती या नष्ट हो जाती है, श्रीर सब लोग यह समभाने लगते हैं कि उससे हमारी जीवन-यात्रा श्रव चल नहीं सकती । प्रत्येक समाज-रचना में ऐसे अन्तर्गत विरोध रहते हैं व बढ़ते हैं श्रीर जब वह समाज-रचना ट्रट पड़ती है, तभी नवीन समाब-रचना स्थापित करनेवाली काति होती है। इस प्रकार के अन्तर्गत विरोध पूँजीवादी समाज-रचना में हैं थ्रौर उसकी बढ़ती के साथ-साथ बढ़ते भी हैं। प्रत्येक समाज-रचना के विनाश-बीज उसीके इस अन्तर्विरोध में घुले-मिले रहते हैं व उस समाज-रचना की बहतो के साथ उनकी भी वृद्धि होती रहती है। पूँजीबाट के विकास के साथ ही उसके विनाश-बीज यानी मजदूर वर्ग भी बढ और सगठित हो रहा है।

पूँजीवाद का प्रमुख अन्तर्विरोध इस प्रकार बताया जा सकता है—

'इस समाज-यत्र की तमाम प्रेरक शक्ति व्यक्तिगत नफा व स्पर्धा में है ।
मुनाफे के लिए मजदूरों का बेतन कम करना और माल की टर बहाना ये
दो साधन पूँजीपित काम में लाता है व आपस की प्रतिस्पर्धा के कारण्
मजदूरों को चूसने की नीति वह नहीं छोड़ सकता । मजदूरों का बेतन कम करके उन्हें चूसना और अपने माल की लपत बहाना, दोनों जातें एकदूसरे से मेल नहीं खातीं। आम जनता का शोषण होने से उसकी कयशक्ति कम होती है व खरीटदार न मिलने से माल की खपत न हुई तो
कारलाने वन्द करने पड़तें हैं। कारलाने बन्द हुए तो लोग वेकार होते
हैं और वेकारी से जनता की कथशिक और भी घट जाती है । इसीसे
आखोगिक संकट पैदा होते हैं। सकटों को दूर करने के लिए यूरोपीय
राष्ट्रों ने साम्राज्य का अवलयन लिया । इससे कुछ समय तक वे इस

सकट से बचे रहे। ताहम श्राब यूरोप के साम्राज्यवादी देश, इस उपाय से भी, उस सकट को दूर नहीं कर सकते। इससे ख्रुटने के लिए जिस साम्राज्यवाद का अवलवन उन्होंने लिया उसके द्वारा स्त्राच पहले से भी श्रिधिक भयकर सकट-परम्परा महायुद्ध के रूप में उनके सामने श्रा गई है। फिर साम्राज्य के विजित राष्ट्र भी ऋपनी श्रीद्योगिक उन्नति करके यूरोपीय राष्ट्रों से श्रौद्योगिक स्पर्धा कर रहे हैं जिससे चीन, हिंदुस्तान जैसे देशों की मिडियाँ उनके हाथ से जा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन यूरी-पियन पूँ जीपतियों ने चीन व हिंदुस्तान में अपनी पूँ जी लगाकर कारखाने खडे किये उन्हींकी स्पर्धा त्राज यूरोपियन कारखानेवालों को चुम रही है। हिंदुस्तान-जैसे देश का सौ साल तक स्तत शोषण होने से यहाँ की निर्धन जनता भी यूरोपीय कारखानेवालां का माल ले नहीं सकती। इस तरह जिस सकट को वे टालना चाहते थे वह श्रिधिक भीषण रूप में उनके सामने श्रा खड़ा हुन्ना है। प्रत्येक देश में मालिक श्रीर मबद्रों का वर्ग-कलह जोरों पर है, जिसमें से क्रांति हुआ ही चाहती है। इस तरह पूँ जी-वादी समाज-रचना व संस्कृति ऋपने अन्तर्विरोध के इवन-क्रयंड में जल-कर भस्म हो जावेगी?—मार्क्स की यह भविष्यवागी यूरोप में बहुत कुछ सच निकली है व सच निकलने की विलकुल तैयारी में है, यह कहना गलत नहीं। लेकिन 'यूरोप की वर्तमान पूँ जीपति-सस्कृति नष्ट होने पर उसमें से नवीन समाज-सत्ताक संस्कृति निर्माण होगी।' मार्क्स का यह कथन श्रवश्य ही उच होगा, यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। हमें इसकी सभावना बहुत कम मालूम पड़ती है। परन्तु हों, इस बात में कोई सन्देह नहीं कि मानव संस्कृति अब आगे समाव सत्ताक रूप ही धारण करेगी।

मार्क्स के क्रांति-शास्त्र का स्वरूप समस्ते के लिए उसके एक-दो और मतों का जिक्र करना जरूरी है। समाज-सत्ताक क्रांति साधरणतः प्रजा-सत्तात्मक वैध उपायों से नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा सफल होगो यह उसका साधारण सिद्धात था। उसका मत था कि इस समाज-सत्ताक सशस्त्र क्रांति के बाद कुछ समय तक अनियत्रित मजदूर-सत्ता (Dicta-

torship of Proletariat ) स्थापित होगी। जब पूँजीवाद निमूल हो जायगा तो समाज में मजदूर-वर्ग के ग्रलावा कोई वर्ग बाकी रहेगा श्रीर एकवर्गीय समाज-रचना स्थापित हो जायगी। इस एक-वर्गीय समाज-रचना में घनोत्पादन के सब साघन समाज की मिल्कियत हो जायेंगे. जिससे सामुदायिक घनोत्पादन का सारा लाभ सबको एक-सा मिलेगा। सबके सुल की मात्रा बढ नायगी, सबकी आवश्यकताएँ यान्त्रिक उत्पादन की सहायता से बहुत थोडे कष्ट में पूरी होने लगेगी । यह विश्वास रहेगा कि हमारे कष्ट का फल कोई दूसरा वर्ग नहीं छीनेगा, वह प्रत्यच्च या श्राप्रत्यच्च त्राज या कल सबका सब हमारे या हम-जैसे मजदुरों की श्राज या श्रगली पीढी में मिलता रहेगा जिससे वे खुशी-खुशी धनोत्पादन के सब कष्ट स्वीकार करेंगे। बाल, वृद्ध, बीमार सबकी सेवा-शूश्रवा समाज के द्वारा होती रहेगो श्रीर सन मौह सशक व्यक्तियां को काम देकर उनकी श्रावश्यकता के योग्य वेतन देने की व्यवस्था समाज करेगा । समाज के सब लोगों को ऐसी स्थिरता का श्रनुभव होने से घन-सचय का लोभ कम हो जायगा । जब समाज में ऐसा लोकमत बन जायगा कि समाज के किसी भी वयस्क और सशक्त व्यक्ति को विना काम किये पैसा या वन नहीं मिल सकता व ऐसा करना उचित भी नहीं तथा ऐसा प्रत्यक्ष व्यवहार समाज में सालों तक होता रहेगा व जब समाब की भौतिक श्रावश्यकताएँ पूरी करने के लिए कम श्रम की जरूरत रहने से एकवर्गीय समाज में श्रनेक वर्षों तक वन्धु-भावना रूढ हो बायगी व मबद्र-संस्कृति की स्थापना होगी तो फिर समाज में किसी प्रकार के दगढधारी शासन-यन्त्र की चरूरत नहीं रह जायगी । सामाजिक विषमता से पैदा होनेवाले श्रपराघ, श्रत्याचार, श्रशाति मिट नायगी व मजदूर-सत्ता का शासन-यन्त्र वेकार बनकर श्रपने श्राप मिट जावेगा । इसके बाद वास्तविक वर्ग-विग्रह-रहित मानव-सस्कृति का उदय होकर मानव-इतिहास का वर्ग-विग्रही जगली युग नष्ट हो जायगा ।

यह जो समाज-सत्ताक कान्ति का स्वरूप बताया गया, वह मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादान्तर्गत कान्ति-शास्त्र का स्थूल स्वरूप है । समाज की प्राथमिक अवस्था को छोड़ दें तो उसकी प्रत्येक अवस्था में दो वर्ग रहते हैं--गुलाम श्रीर उनके मालिक, भूदास व बमींदार श्रीर मजदर व मिलमालिक। इनमें से पहला वर्ग अम और कष्ट करके समाज के धनोत्पादन का सारा भार उठाता है श्रीर दूसरा वर्ग उनको उसमें से महन इतना-सा हिस्सा देकर जिसमें वे मात्र जी सके, शेष सारा माग खुद इड़प लेता है। गुलामों का वर्ग नष्ट होने पर, मध्ययुग में, भूदास-वर्ग बना श्रीर मध्य-युगीन सस्कृति के लय हो जाने पर आजकल का मनदूर-वर्ग निर्माण हुआ तथापि प्राचीन, मध्य-युगीन व अवाँचीन तीनों काल में मानव-संरक्षति किसी-न-विसी रूप की गुलामी पर हो खडी रही श्रीर श्राधुनिक यूरोप में मजदूर-वर्ग स्वतत्र नागरिक बन गया है, उसे मतदान का श्रिषिकार मिला है। मजदूरों में से हर एक को चाहे जितना धन कमाकर पूँ जीपति बनने की स्वतन्नता कानून ने दे दी है। मगर इससे यह कहना कि पूँजीपति समान में गुलामी नहीं है, गलत है श्रीर श्राज के समाज में निर्धन मजदूर-वर्ग को इकरार-स्वातत्र्य है यह मानना जिल्कुल भ्रम है। यह बात कार्ल मार्क्स ने बहुत श्रन्छी तरह साबित कर दी है। पूँ बीपति समाज में घनोत्पादन के सब साधन मुझीमर घनिकों के हाथ में रहते है श्रीर बहुसख्यक निर्धन-वर्ग को अपनी अम-शक्ति वेचनी पहती है व पूँर्ज,पित जो-कुछ भी वेतन दे उसे चुपचाप ले जेना पहता है। इस अम-शक्ति से क्रय-विकय मे मजदूर के पल्ले अधिक-से-ग्राधिक हुआ तो महत्व उपनीविका भर के शाधन पड सकते हैं व उनके बल से उत्पन्न सारी संपत्ति पूँ जीपति-वर्ग को मिलती है। जिस तरह वैल के सारे श्रम-ऋष्ट से उत्पन्न श्रनान मालिक के कब्ने मे नाता है, बैल के चारा-पानी के खर्च के ब्रलावा जो-कुछ धन बचता है वह सब मालिक को मिलता है उसी तरह समाज के मजदूर-वर्ग के उदर-निर्वाह के बाद बचा सारा धन, जमीन, व्याज व मुनाफा अरोक रूपों में मालिक-वर्गको मिलता रहता है। इस पूँचीपति समाज में मबदूर का दर्जा वैल या गुलाम के दर्जे से भिन्न नहीं होता । इसलिए बनतक मालिक-वर्ग के पास सकतित धनोत्पादन के सब साधनों को, जिन्हें समाज के सब लोगों के जीवन-साधन कहना चाहिये, सार्वेजनिक संपत्ति बनाकर समाज-सत्ताक प्रजातत्र स्थापित न होगा तवतक मनुष्य-समाज से गुलामी का श्रन्त नहीं होगा, न मानव-सस्कृति से वर्ग-कलह ही नष्ट हो सकता है। मार्क्स का यह मुख्य सिद्धात है। समाज सत्ताक श्रवस्था समाज को प्राप्त कराने के लिए वर्ग-विग्रह से उत्पन्न मजदूर-सत्ता या श्रमिक-सत्ता एक सर्व-सामान्य उपाय है, ऐसा भी उसका मत था।

श्राज तक समाज मे एक परोपजीवी व दूसरा श्रमोपजीवी ऐसे हो वर्ग रहते आये हैं। इनमें से राजसत्ता परोपजीवी वर्ग के पास रहने से समाज के सब कानून-कायदे, रूढि, धर्माचार, धर्म-विचार, सामाधिक श्रादर्श. नैतिक विचार, विशान श्रीर कला इन सबपर सत्ताधारी व परोप-बीवी वर्ग को छाप पड़ी है। इससे ग्राज तक की मानव-संस्कृति समाज के भ्राधार-भूत वर्ग-भेट वर्ग विग्रह से विकृत हो चुको है। समाज के कानून, रुढि, घर्माचार, घर्मविचार, सामाजिक ग्राटशे, नैतिक विचार, विज्ञान व कला, सामाखिक नियम इन सबका उपयोग वरिष्ठ वर्ग ने स्रपने स्वार्थ के लिए व कनिष्ठ वर्ग की दासता को समर्थनीय व चिरन्तन करने में किया है। गजनीति, समाज-नीति, अर्थ-नीति, इन सबमें मानव-सस्कृति का मूलभूत यह वर्ग-विग्रह प्रतिविवित हुग्रा है श्रीर राजा तथा राज्याधिकारी, समाजनेता और उसके अनुयायी, अर्थ-शास्त्रज्ञ व धर्म-शास्त्रज्ञ, कवि व दमरे क्लाकार इन सबने समाज के इस वर्ग-भेट व तज्ञन्य विषमता को स्वीकार किया है। इस हिए से श्राजतक का मानव-संस्कृति का इतिहास वर्ग-विष्रह का इतिहास है और अवतक उसमें बो सर्वागीए समाज-क्रान्तियाँ हुई है वे वर्ग-विग्रह से उत्पन्न क्रान्तियाँ है. ऐसा कार्ल मार्क्ष का मत है। उसके इस विद्धान्त के अनुसार समाज-सत्ताक क्रान्ति वर्ग-विग्रह में से ही उत्पन्न होगी श्रीर वह पाय सशस्त्र ही होगी । मानव-संस्कृति को पूँ जीवादी युग के बाद कौन सा स्वरूप प्राप्त होगा व कैसा होगा इसकी साधारण क्ल्पना इस सिद्धान्त से हो सकती: परन्त किस देश में कौन सी कान्ति किस तरह होगी न कब होगी श्रीर वहाँ समाजवाट की स्थापना किस साधन व अनुक्रम से

होगी इस ज्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त महत्व के प्रश्नों का उत्तर देने में मार्क्स की इस उपपत्ति का, स्थूल सामान्य ज्ञान किसी काम नहीं आता। मार्क्स-पेंजल्स के बाद लेनिन ने कम्यूनिज्म के ज्यावहारिक क्रान्ति-शास्त्र में बहुत उजित की है; लेकिन यह अनुभव हुआ कि लेनिन का क्रान्ति-शास्त्र भी रूस के बाहर ससार में दूसरी जगह ज्यों-का-त्यों लागू नहीं किया जा सकता। तब लेनिन के बाद कम्यूनिस्ट नेताओं ने भी इस क्रान्ति-शास्त्र में बहुत घटा-बढ़ी की है। फिर मा यह मानना कि कम्यूनिज्म ने एक ऐसा क्रान्तिशास्त्र बना रखा है, जो ससार के सभी राष्ट्रों पर वढ सकता है, महज अम है और ऐसी अपेत्ना करना भी हमारी राय में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का द्योतक नहीं है।

पहले महायुद्ध के बाद कुछ ही दिनों में मार्क्सवादी विचारों ने हिंद की राजनीति में प्रवेश किया। १६२० में गाधीजी द्वारा छेड़ा गया श्चनत्याचारी श्रसह्योग का श्रादोलन जब मंट पडा गया तब १६२२ में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रस्थापना हुई। १९२७ तक बडे-बडे श्रौद्योगिक शहरों के मजदूर-वर्ग में अवका प्रचार प्रचुर मात्रा में हो गया। लेकिन इसके बाद सायमन कमीशन के बहिन्कार के रूप में राष्ट्रीय श्रान्दोलन जोर पकडने लगा श्रीर श्रत में उसकी परिशाति १६३० में भारतीय स्वातत्र्य के सत्याग्रह-सग्राम में हो गई । कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय स्वातच्य के इस आन्दोलन में बिलकुल ही सहयोग नहीं दिया। इनीसे '१९३४ में मार्क्षवाद के आधार पर समाजवादी दल काग्रेस के अन्दर स्थापित हुन्ना। यह राष्ट्रीय स्वातच्य के ब्रान्दोलन से व उस ब्रान्दोलन की चलानेवाली कांग्रेस से ऋधिक मात्रा में समरस होनेवाला दल था। इसके कुछ दिनों बाद भाई मानवेंद्रनाथ राय ने मार्क्सवाद के स्त्राघार पर एक और पद्म की स्थापना की । अब यह रायवादी दल राजनीति से अलग होकर विलीन हो गया है। मारतीय समाजवादी पद्ध ने अपने को प्रजा समाजवादी पद्ध में रूपातरित कर लिया है और गांधीवाद का क्रांतिकारी रूप पहचानकर व उसका कातिकारी अहिंसातत्व अपनाकर वह यह कहने लगे हैं कि मार्क्सवाद का पुनःसंशोधन करना चाहिए। कम्यूनिस्ट यह एकवर्गीय समान-रचना करने के लिए कम्यूनिज्म का क्रांति-शास्त्र वना । इसके विपरीत प्रचलित वर्ग-मेद कायम रखकर समाज-सत्ताक क्रांति को टवाने के लिए फासिज्म का क्रान्ति-प्रतिवन्यक शास्त्र ग्राज यूरोप में निर्माण हुग्रा है । इन टोनों शास्त्रों का विश्वास शस्त्र-वल पर है । शस्त्र-वल के भगडों के इस वातावरण में, श्राधुनिक यूरोप में, श्राध्म-वल पर श्रिष्ठित क्रान्ति-शास्त्र फेलाने की श्रथवा दहे पैमाने पर उसके श्रवलंबन लिये जाने की सभावना श्राज तो नहीं टिखाई देती । श्राधुनिक भारत में श्रात्मवल के जिस निःशस्त्र क्रान्ति-विज्ञान का विकास हुश्रा है वह कम से-कम भारतवर्ष में, प्रजा सत्ता से समाज-सत्ता में जाने के जरूर काम श्रावेगा श्रोर श्राज जो उसे श्रकेली राष्ट्रीय प्रजा-सत्तात्मक क्रान्ति का रूप मिला है उसके विकास में से ही स्वतत्र भारत की सर्वागीण सामाजिक क्रान्ति पैदा होगी—ऐसा इमारा मत है।

कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद का भी थोड़ा विचार यहाँ कर ले। मार्क्स ने यूरोप की पिछली दो-तीन सदियों के इतिहास का अव-लोकन करके स्रापने शास्त्रीय या वैज्ञानिक समाज-सत्ता के कातिवाद का स्वरूप निश्चित किया । मन्ययुगीन यूरोप मे, सामन्तशाही के उदर मे से ही व्यापारी-वर्ग का उदय हुआ । सरटारो श्रीर राजाश्रों की भौतिक व ब्रार्थिक जरूरते पूरी करने के व्यवसाय से उसकी बढ़ती हुई । इस बाद में सरदार लोगों की त्रोर से विध्न डाला जाने लगा। उनकी श्रापसी सघर्ष से देश में शांति नहीं रहती थी, जिससे व्यापार व लेन-देन की उन्नति नहीं हो सकती थी ! यह देखकर सरदार-वर्ग की मिटाने में राजा लोगों! की उसने मदद की ऋौर सामन्तशाही को मिटाने में सहयोग दिया । यह सामन्तवर्ग हमारी वर्ण-व्यवस्था का स्वित्रय-वर्ण था । सामन्तशाही-पद्धति में लोगों की रज्ञा करना उनका व्यक्तिगत कार्य ही था। ग्रासपास चार सिपाही इकट्रे किये श्रीर श्रपने बाहुबल से चाहे नहाँ एक छोटा-सा राज्य कायम कर लेते थे। यह जिलकुल प्रारम्भिक अवस्था का जात्र-धर्म था। फिर चारको जगह चार सौ सिपाही व चार हजार पैदल व घुड़सवार इकट्रे करके उन्होने घडाधड़ राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया । ताहम कुछ

भारतीय समाजवाद को खड़ा करने की कोशिश व प्रयोग वे कर रहे हैं। लेखक मानता है कि इससे महात्मा गांधी का सत्याग्रही क्रातिकारीनत्व श्रीर लोकशाही समाजवाद का समन्वय होगा श्रीर भारत में मार्क्सवाट से श्रेष्ठ सामाजिक तत्वज्ञान व क्रातिशास्त्र का निर्माण होगा। पद्मीस-तीम सालों तक मार्क्सवाद फैलाने का काम जिन लोगों ने किया उनको चाहिये था कि उसो अर्से में इस देश में गाधीवाद ने को राज-नीति चलाई उसका सहानुभूति से निरीच्या करते। इससे उन्हें पता चलता कि मार्क्सवाद में जिन तत्वों का अभाव है वे गाधीवाद में हैं भ्रौर उन्हों की स्रावश्यकता भारतीय राजनैतिक स्रादोलनों में थी। इसीसे हिंदी राजनीति में गाधीवाट तथा गाधीजी का नेतत्व इन दोनों का प्रभाव बढ़ता गया और गांधीजी के हाथों में यहा की राजनीति के सन श्रा गये। इससे मार्क्सवाद की कमियों का पता हिंदी समाजवादियों को लग जाना चाहिये था और समाजवादी तत्वज्ञान तथा क्रान्तशास्त्र को मार्क्सवाद से अधिक निर्दोष तथा ठोस नीव पर खडा करने की जरूरत महसूस होनी चाहिये थी। शायद उस आवश्यकता को जानकर ही प्रजा समाजवादी पक्त के नेताओं ने आज अपनी नीति निर्धारित की है। राय-वादियों ने तो राजनैतिक स्तेत्रों का त्याग ही किया है। सिर्फ कम्युनिस्ट दल ऐसा है कि विसको अभी तक मार्क्वाद में किसी बात की कमी मध्सस नहीं हो रही है।

जिन तत्वों के अभाव में मार्क्सवाद का प्रभाव यहाँ की राजनीति पर नहीं पड़ा, ऐसा लगता है कि उनका यहाँ थोडे में जिक करना असगत न होगा। इसके बारे में सोचते समय निम्न चार बातों का विचार करना चाहिए,

- (१) राष्ट्रीय भावना व वर्ग-विग्रह ।
- (२) रक्तरजित काति को यलने का तंत्र।
- (३) सामाजिक विचार-सृष्टि श्रीर बाह्य वस्तु-सृष्टि ।
- (४) घर्म-भावना व क्राति-वृत्ति । इनके बारे में मार्क्षवाद की जो भूमिका है उसके अनुसार विचार

करने से पढ़ चलेगा कि मार्क्षवाद विष्य वक्त हिंदुस्तान में आया तबसे आव तक इस देश की हालत ऐसी रही है कि विश्वसे उसके बारे में पुनर्विचार करना बरूरी है। इसीलिए हमें लगता है कि मार्क्षवाद का चश्मा विन्होंने अपनी ऑलों पर से न हटावा और निरहकार व निर्विकार मन से यहाँ की हालत का निरीक्ष न किया, वे अपना असर हिंदा राब-नाति पर न अवतक डाल सके हैं, न आये डाल सकेंगे।

हिंदुस्तान में जब मार्क्षवाट पहले श्राया तब पहला महायुद्ध खत्म हो जुका था। तबसे तीस-पैतीस साल के प्रयास से हिंटी बनता के हृदय में कांग्रेस ने राष्ट्रीय भावना पैटा की, जो युयुत्सु-रूप घरण करके विदेशी साम्राज्यशाही से सपूर्ण स्वाधीनता का समाम करने के लिए तैयार हो गई। इस आदोलन की आदा प्रेरणा राष्ट्रीय मावना ही रही। इसके विप-रीत मार्क्सवाट वर्ग-विग्रह को क्रातिशास्त्र की ग्राच प्रेरणा मानता है। बन ग्रपने राष्ट्र से विदेशी सत्ता की हटाना हो तब देश की रावनीति में ग्रसग-ग्रसग बगों के स्वार्थ में विरोध नहीं होता ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसी डालतवाले देशों में ग्रागर काति करनी है तो केवल वर्ग-विग्रह के तत्व पर श्रपना राजनीति का श्राधार न रखकर वर्ष समन्वय का तत्व मान-कर ही ऋतिकार्य में शामिल होना चाहिए । लेकिन वो मानते ये कि मार्क्षवाट व उसके तत्त्रशान में कोई नई बात बोड़ने की श्रावश्यकता नहीं है या वह एक परिपूर्ण कातिशास्त्र व तत्वज्ञान है, उनके लिए गष्टीय भावना पर बार देकर चलनेवाले स्वातत्र्य-समाम में शामिला होना असभय था । यही वजह है कि भारतीय कम्युनिस्ट टल भारत के राष्ट्रीय समाम से या उनकी राष्ट्रीय वृत्ति से कमी सहमत न हो सका । १६२० में १६४७ तक बन कमी भारत में विदेशी साम्राज्य-सत्ता के खिलाफ प्रचड ग्राटोलन वट खड़े हुए तब कम्युनिस्टों ने इन ब्राटोलनों से ब्रालिप्त रहने की नीति श्राव्तियार की। इतना ही नहीं बल्कि उनका विरोध भी किया। भारत के स्वतन्त्र होने पर बन यहाँ लोकतन्त्र को माननेवाली पहली राष्ट्रीय सरकार बनी तब उसके खिलाफ वर्ग-विग्रह के श्राचार पर उन्होंने सशस्त्र क्रांति भी ख्रीर सरवामशाही निजामी रियासत का सहारा लेकर ने भारत के

दुक्खे करने पर उतारू हो गये। पाकिस्तानवादियों के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ राजनैतिक मोर्चा खड़ा किया। हिंदी कम्युनिस्ट-राजनीति के गत पच्चीस-तीस खालों के इतिहास को देखने से पता चलता है कि वह अविवेक से कितना भरा है। भारतीय कम्युनिस्ट-पच्च ने मार्क्सवाद से वर्ग-विग्रह का तत्व उठा लिया और उसका कहाँ और कितना उपयोग करना चाहिये या उसकी मर्यादाएँ क्या हैं, इसका विचार न करके हिंदी राजनीति में उसका दुरुपयोग ही किया। उनके अविवेक से हिंदी राष्ट्रीयता की प्रगति में अनेक नाधाएँ आई। गत तीस-पेंतीस सालों में भारत में जो क्रांतिकारी आदोलन हुए उनसे नसीहत लेकर मार्क्सवादी अपने तत्वज्ञान का विकास जरूर कर पाते, लेकिन स्वतत्र प्रज्ञा का यह रास्ता छोड़कर उन्होंने भारतीय राजनीति से अपने को हमेशा के लिए अलग कर दिया है।

ब्रिटिश-राजनेतात्रों को यह बात मालूम थी कि एक-न-एक दिन यहाँ से उन्हें ऋपना डेरा उठाना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा ऐसी कोशिश की कि यहाँ की क्रांति शांतिमय रहे। काग्रेस की स्थापना करने मे ह्युम, वेडरवर्न आदि ने हिंदी नेताओं को सहयोग दिया और लोकतन्त्रात्मक राजनीति का प्रारम्भ किया। उनके सामने यह ध्येय था कि हिंदुस्तान में खून बहाये बगैर स्वराज्य-प्राप्ति की राजनीति सफल हो। दादाभाई, रानडे, तिलक, गोखले स्राटि सबके हृदय पर व राजनीति पर इम उनके इस बर्ताव का श्रसर देखते हैं। इसीसे १६०५ के बाद जो राष्ट्रीय पन्न बना उसने भी जहाँ तक हो, रक्तपात टालने की कोशिश की स्रौर वहिष्कार-योग की नि:शस्त्र काति की नीति अपनाने का फैसला व्यवहार-दृष्टि से किया। इसी बहिष्कार-योग को म० गाधी ने क्रांतिकारक श्रहिसा का अधिष्ठान दिया व सपूर्ण स्वाधीनता का श्रादोलन श्रलग-श्रलग रूपों में तीस साल चलाकर उसको कामयाच बनाया । ब्रिटिश-राजनेताओं ने गाधीजी के श्रादोलन का यद्यपि पूरी तरह मुकाबला किया फिर भी इस बात को कभी उन्होंने नजर-श्रदाज नहीं होने दिया कि भारत तथा ब्रिटेन का पारस्परिक भागड़ा रक्तपात को टालकर चल सकता है । लार्ड रीडिंग, लार्ड स्रर्विन श्रीर

लार्ड लिनलिथगो इन तीनो वाइसरायों के जमाने मे गाधीजी ने एक से-एक बहुकर प्रचड ग्रादोलन किये । इन बाइसरायों ने इन ग्रादोलनों को दवाने की पूरी कोशिश की। फिर भी खादोलन रुक जाने पर कागेस व गाधीजी के साथ समभौते हुए। ऋत में मारतीय स्वाधीनता का सवाल यथासभव रक्तपात को टालकर ही हल हुआ। इसीसे निःशस्त्र काति का जन्म हुआ है श्रीर वह भारतीय जनता के व नेताओं के श्रत करण में श्रपनी बहें बमा चुकी है । खूंखराबी टालकर क्रातिकारक परिवर्तन करने का यह जो एक नया तन्त्र भारतीय राजनीति के इतिहास में विकास पाता श्राया है व सपितष्ठित हो गया है, उसको नजर-श्रदाज करके भारतीय कम्युनिस्टों ने श्रपनी राजनीति चलाई । श्रमत्याचारी निःशस्त्र काति की यह बूचि मार्क्सवाट में ऊछ महत्व की बात बोड सकती है, इस सत्य को, निर्फ समाजवादियों ने हा पहचाना और ग्रापने पद्म को सत्याग्रह का अधिष्ठान देकर उनकी विजेवताया को सप्तार के सामने रखा। भारतीय घटनाओं से मार्क्षवाट को सीखने योग्य कुछ है हो नहीं, यह मानकर भारतीय कम्युनिस्ट टल अननी राजनीति को उमी पुराने दर्रे पर चला रहा है।

मार्क्षवादी विचारपद्धित में स्नामतौर पर ऐसा माना जाता है कि समाज की बाह्य परिश्चिति में जो परिवर्तन होते हैं, उनका स्रसर समाज के विचारों पर है श्रीर समाज की रुद्ध विचार-प्रणाली परिश्चित में होनेवाले पिवर्तनों से स्नपन स्नाप बढल जाती है। इसीलिए परिश्चित के परिवर्तन के साथ समाज के विचारों में परिवर्तन करने के लिए कोई खास कोशिश करनी पड़ती है या किसी खाम समाज के विचारों में परिवर्तन करने के लिए उसके मन के पूर्व सरकारों का गहरा अध्ययन करके समाज की स्नवस्था के लिहाज से उपाय-योजना करनी पड़ती है, ऐमा मार्क्सवादी नहां मानते। स्नगर वे भारतीय समाज की खास मानसिक स्नवस्था व उसके सारकृतिक विकास का अध्ययन करते तो उनको पता चलता कि हमारे समाज ने सिद्यों से स्नपनी सामाजिक विचार-सृष्टि में बुद्धिपूर्वक परिवर्तन लाना छोड़ दिया है। इस समाज की बाह्य परिस्थित में चाहे जितने परिवर्तन हो जाय :

लेकिन समभ्र-ब्रुभकर वह श्रपनी सामाजिक विचार-सृष्टि में परिवर्तन नहीं करता । नई परिस्थिति के अनुकृत नई विचार-सृष्टि का निर्माण वह नहीं करता, न औरों से उसको वह स्वीकार करता है। प्राचीन विचार सृष्टि से चिपक बैठने की उसकी प्रवृत्ति है। एक तरह से यह समाज की बौद्धिक महता या जड़ता है। उसकी बुद्धि से यह जडता या मूहता का पर्दा हटाने के लिए उसके श्रत करण में चैतन्य पैदा करनेवाले श्रनासक बुद्धि के निष्काम कर्मयोगा लोकसेवक श्रव श्रागे श्रा जाने चाहिएं। इस समाज की मानसिक अवस्था यूरोप के मध्ययुगीन या उससे भी पहले के समाज की मानसिक श्रवस्था-जैसी है। यहाँ के लोगों ने श्रमी श्राप्तिक यूरोप की सर्वागीरा सामाजिक क्रांति की कल्पना या ध्येयों का रहस्य या महत्व श्रभी तक वास्तविक रूप में नहीं समऋत है। ऐसे समाज में क्रांति लाने की इच्छा रखनेवालों का यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के उद्घार में बाह्य परिस्थिति से उसकी पिछडी विचार सृष्टि व विकृत भावनाएँ ही श्रिधिक बाधा पहुँचाती हैं। ऐसे समाज को जो क्रातिप्रवर्ण बनाना चाहते हैं उनको चाहिए कि जहाँ तक हो सके वे उसे ऋत्याचार के ऋविवेक से बचाय श्रीर उसकी मानस-सृष्टि व विचार-सृष्टि में उचित क्रांति करें। उसकी प्रतिकार-शक्ति को सयम तथा अनुशासन के बधनों में रखकर वह खास दिशा मे ही कार्य करती रहे श्रीर अप्रसमय उसका स्पोट न हो या सबके विनाश की वह कारण न बने, इसके लिए सचेत रहना चाहिए। इस प्रकार समाज के हृदय में नया चैतन्य लाने श्रीर उसकी विचार-सृष्टि में क्रांति पैदा करने में म॰ गांघी द्वारा खोजा हुन्ना सत्याप्रही क्रातिशास्त्र कारगर सिद्ध हन्ना है। ऐसे शास्त्र की महत्ता को समफते में परिहिथति के साथ ग्राप-ही-ग्राप ग्रादमी की विचार-सृष्टि में भी परिवर्तन होता है ऐसा माननेवाले कम्युनिस्टों को बहुत दिक्कत होती है स्रौर स्रमीतक वे उसे समभा नहीं सके हैं। मार्क्स के शास्त्रीय समाजवाद के जन्म से पहले टो-दाई सौ वर्षों में यूरोप मे धार्मिक तथा सामाजिक क्रातिकारियों का जो दिव्य बलिदान हुन्ना, उसमें से जो त्रात्मतेज निकला उसीसे यूरोपीय जनता क्रातिकारी विचारों को स्वीकार करने योग्य बनी थी।

यहाँ की जनता को इसके काबिल बनाने के लिए इस तरह का बिलदान करना होगा और उस समय यह कातिशक्ति अविवेक से या ग्रसयम से विकृत होकर वेकार न वन चाय इसके बारे में सावधान रहना होगा । ऋगर एक ही साथ इन दोनों कामों को उठाना हो तो सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अनासक स्थितप्रज के या निष्काम कर्मयोगी के आध्यात्मक गुण अपने में लाने की कोशिश करें। भारतीय क्रातिकारियों के सामने म० गांधी तथा तिलक ने यही ग्राटर्श रखा था। समाजवाटी काति लाने की इच्छा रखनेवालों को चाहिए कि वे इस आदर्श को अपना लें। लेकिन हर एक धर्मभावना तथा धर्मशास्त्र को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने की इच्छा रखनेवाले मार्क्स-वाटी इस खादशें को हरिंग अपना नहीं सकते । अगर इसको अपनाना है तो मानवी दर्शन को केवल भौतिकवाद के सहारे खड़ा करने से काम नही चल सकेगा। इसी अनुभृति से श्री जयप्रकारा नारायगा ने ऐसा जाहिर कर दिया है कि भौतिकवाद की मर्यादायों को लॉबने पर ही मानव की नैतिक प्रेरणा की समाधान-कारक मामासा की जा सकती है। श्री नयप्रकाश नारायण के इन उद्गारों से कम-से-कम इतना पाठ तो मार्क्षवादियों को जरूर सोखना चाहिए कि मानव-हृदय की धर्मभावना व अध्यातम-वृत्ति के गहरे श्रध्ययन की करूरत है ।

भारतीय समाज की मन-स्थित व विचार-सृष्टि मे परिवर्तन करके अन्याय के खिलाफ भगड़ने की वृत्ति या प्रतिकार-भावना को जगाना भारतीय क्रांति की ग्रहम चीज है ग्रीर जब इस तरह की मानसिक क्रांति हो जाती है तब राजकीय व सामाजिक क्रांति लाने के लिए प्रत्यच्च स्थास्त्र क्रांति की ग्रावश्यकता नहीं रहती, यह वात कम्युनिस्टों के दिमाग में कभी भी नहीं ग्राई । इसके विपरीत इस देश की राजनीति कम-से-कम गत पचास या साठ वर्षों से इस सिद्धान्त पर ग्रपना ग्राधार रखकर चली ग्रा रही है ग्रीर असने जो प्रगति की है उसको देखकर ग्रागे भी वह इसी ग्राधार पर चलती रहेगी ऐसा टिखाई देता है। इस क्रांति को लानेवालों ने केवल राजकीय या सामाजिक विचारों को ग्रादोलित नहीं किया

बिल्क समाज के हृदय की शुद्ध धर्मभावना तथा क्रांतिकारी अध्यास का भी उपयोग उसके लिए किया है। इस तरह आ्राधुनिक भारत में धर्म व अध्यास्म का एक क्रांतिकारी रूप प्रकट होता आया है।

कम्युनिस्ट तत्वज्ञान में धर्मभावना के बारे मे कहा गया है कि वह क्राति-विरोधी शक्ति है श्रौर मानव-समाज को ऐहिक श्रभ्युद्य से हटाकर पारलोकिक सुख-स्वप्नों में ही निमग्न रखती है। इस तरह वह श्रफीम की गोली का-सा काम करती है। आधुनिक मारत के राजनैतिक नेताओं ने यहाँ की जनता के हृदय की गहराई में पैठी धर्मभावना व श्रध्यात्म-वृत्ति जगाकर उसे कातिकारी रूप देने की कोशिश की। धर्म व अध्यास के इस क्रातिकारी स्वरूप का ख्याल किये बगैर कोई भी व्यक्ति सामाजिक घटनाश्रों की व इतिहास में दिखनेवाली धर्मभावना व अध्यात्म-वृत्ति की मीमासा नहीं कर सकेगा। मार्क्स को उस जमाने के यूरोप में धर्मसस्था का जो दर्शन हुन्ना वह सामाजिक काति के विरोध के लिए प्रस्थापित राज्य-सस्था के निमित्त जनता का नैतिक प्रष्टपोषण प्राप्त करा देनेवाली प्रतिकाति-कारक शक्ति यो। लेकिन कार्ल मार्क्स को धर्म सस्था के जिस प्रतिक्रियावादी रूप का दर्शन हुन्ना वही धर्म व ग्रध्यात्म का सही व स्थायी रूप नहीं है। लो॰ तिलक, म॰ गाधा या श्राचार्य विनोबा भावे के बीवन में धर्म व श्रन्थातम को जो क्रातिकारी रूप प्राप्त हुआ है वह देखने के बाद हिंदी कम्युनिस्टों को यह ज्ञान हो जाना चाहिये था कि मार्क्सवाद द्वारा धर्म व अध्यातम की को मीमासा की गई है वह अधूरी तथा एकागी है। लेकिन श्राश्चर्य की बात यह है कि जब जयप्रकाश नारायग्।-जैसा एकाध सामाजिक क्रांतिवादी, क्राध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करता है तब 'वह प्रतिकियावादी बन रहा है' ऐसा शोरगुल मार्क्सवादी मचाते हैं। इससे सदेह होने लागा है कि शायद ये साप्रदायिक विचारवन्त इस बात को भूल गये हैं कि सही ज्ञान पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, परिस्थिति को पढ़ने से मिलना है। मतलब यह कि गत पचास-साठ वर्षों की भारतीय राज-नीति का इतिहास, यहाँ की सामाजिक व धार्मिक घटनाए और इन सनके पीछे यहाँ के नेताओं का जो तत्वज्ञान या उससे कम्युनिस्ट दल तथा उनके

विचारा के लोग सहमत न हो सके ग्रौर न उससे उन्होंने कुछ नसीहत ही ली।

भारत में खाज राष्ट्रीय स्वातन्य की क्रांति का युग चीतकर समाजवादी क्रांति का युग शुरू हुआ है, इमको हर कोई माफ देख सकता है। लेकिन भारतीय ममाजवादी क्रांति का तत्वज्ञान श्रीर उसके लिए होनेवाले प्रयत्न केवल मार्क्मवादी त्रवज्ञान के व क्रांतिशास्त्र के ऊपर ही अपना श्राधार रखेंगे, ऐसी आशा रखना शास्त्रीय बुद्धि का चीतक नहीं होगा। उजीसवीं सदी के मध्यकाल में मार्क्स को यूगेप के डांतहास में वो घटनाए देखने की मिली, उनमें उमने मार्क्सवादी तत्वज्ञान चनाया था। श्राज भारत तथा अन्य एशियायी देशों में जो समाजवादी युग आ रहा है उसका तत्व-ज्ञान व क्रांतिशास्त्र मार्क्सवाद से अधिक गहरी तथा ज्यापक हिए स्वीकार क्रमने में ही वन मकेगा। इन आशा है कि इस तरह गहरी तथा व्यापक तात्विक हिए में सांचने पर धर्मभावना व अध्यात्म-द्वांत का क्रांतिकारी स्वरूप ममाजवादी भी महसून करेंगे और उसी हिए से सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र की महत्ता की वे जान सकेंगे।

क्रयर जिन जातों का विवेचन हमने किया है, हमारी राय है कि उनके जारे में गात्राबाट मा मान्सवाट से कुछ सीख सकता है। गात्राबाट में मान्सवाट से कुछ सीख सकता है। गात्राबाटियों में गर्श्वय भावना को श्रेष्ठ तथा वर्ग-भावना को किन्छ या हीन मानने की हित्त देखी जाती है। लेकिन तर्कशान्त्रीय या न्यायशास्त्रीय हिंद से इस प्रश्चित का ममर्थन नहीं किया जा मकता। जिस तग्ह गुजाम देश की नाष्ट्रीय भावना पुरेगामी गजनाति का श्रीर प्रजदूर के वर्गभेट से विभाजित ममाज में पीटित वर्ग भी या मजदूरों के सगठन की वर्गविरोधों भावना पुरेगामी गजनीति का श्रीहित वर्ग से सगठन की वर्गविरोधों भावना पुरेगामी गजनीति का श्रीहित वर्ग के सगठन की वर्गविरोधों भावना पुरेगामों गजनीति का श्रीहित वर्ग के सगठन की वर्गविरोधों भावना पुरेगामों गजनीति का श्रीहित वर्ग के सगठन की वर्गविरोधों भावना पुरेगामों गजनीति का श्रीहित वर्ग के स्थित है। श्रनत्याचारी श्रसहयोग दा सविनय कानून-भंग का तत्व परताच देश के उद्धार के लिए उपयुक्त होने से जिन तग्ह लागू किया जा नकता है व समर्थनीय ठहरता है, उसी तरह वह श्रार्थिक व सामाजिक टासता में पढ़े किसान-मजदूर वर्ग के उद्धार वह श्रार्थिक व सामाजिक टासता में पढ़े किसान-मजदूर वर्ग के उद्धार

में उपयुक्त और समर्थनीय ठहरता है। श्रतः उस काम में उसका उपयोग करना सत्याग्रही क्रांतिकारी का कर्तव्य है। यह विचार निस्सकीच होकर गाधीवाद को कबूल करना चाहिए।

सत्याग्रही क्रातिकारियों को चाहिये कि राजनीति में भाग लेते समय निरी ऋदर्श-निष्ठा की नीति न चलाकर वास्तववादी दृष्टि को स्वीकार करे। राज्य-सस्था के दडवारी होने से उसके चलानेवालों के सब व्यवहार शुद्ध श्रिहिंसा की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकेंगे, फिर भी मानव-समाज की श्राज की श्रवस्था को देखकर राज्य-सस्था की टड-शक्ति को न्यवहार-दृष्टि से उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। जो सैद्धान्तिक दृष्टि से किसी खास श्रवस्था में सशस्त्र क्रांति को ग्राटल या समर्थनीय मानते हैं , लेकिन साथ-ही ऐसी खूँ खराब काति को टालने के अनत्याचारी उपायों से की भरसक प्रयत्न करते हैं या राजनैतिक नीति के तौर पर जिन्होंने श्रनत्याचारी काति के तत्व को हृदय से स्वीकार कर लिया है ऐसे लोगों से राजनैतिक मामलों से सशर्त सहयोग देने की नीति उन्हें श्रख्तियार करनी चाहिए। दडशिक के सहारे के सिवा चलनेवाली समाज-व्यवस्था, फिलहाल व्याव-हारिक दृष्टि से कोई समव नहीं मानता, इसलिए सत्याग्रही क्रातिकारियों • को चाहिये कि वे शासन-यंत्र की टडशिक्त को वास्तववादी दृष्टि से मन्हर करलें । शासन-यत्र की टडशिक ऐसी शक्ति है कि जिसकी न्यायबुद्धि व सरज्ञ्ण-बुद्धि के श्राघार पर समान मानता है , लेकिन समान-रचना में वद्धमूल अन्याय समाज बदौरत न कर सकता हो व समाज की न्याय-बुद्धि अगर उसके खिलाफ विद्रोह करे श्रीर प्रस्थापित शासन-यत्र की दड-शिक्त को दिया हुन्ना ऋपनी न्याय-बुद्धि का झाधार निकाल ले तो ऐसे समाज में दडशक्ति के रूप में जो सत्ता अपना प्रमुख जमाने की कोशिश करती है वह समाज की न्यायबुद्धि के ब्राघार पर बनी दडशिक न होकर एक तरह से सघठित हिंसाशक्ति ही होती है, ऐसा कबूल करना पढेगा ! सत्या-ग्रही क्रांतिकारी इस बात को अस्वीकृत नहीं कर सकता कि जो शासनयत्र श्रपने इ। थ में इस तरह से सचित हिंसाशक्ति का उपयोग समाज पर ज्याद-तियाँ व ज़ुल्म करने के लिए करता है उसके नीचे दब जाने से श्रुच्छा तो यही है कि ऐसी अवस्था में समाज सशस्त्र विद्रोह करे। समाजशास्त्र व इतिहास-मीमासा का विचार करते समय भवसेवाटियों द्वारा प्रतिपाटित क्रांतिशास्त्र से गाधीवादियों को कुछ मामलों में जहर सीखना पडेगा। टटचित्र का उपयोग करने में अतर्भृत अपरिहार्य हिंसा और अपरिहार्य बनी सगल काति के वहां की हिसामें जो फर्क है, वह नित्य या देशकाल परिहिथति-निर्पेत नहीं है। यह न भूलना चाहिये कि वह सापेत प्रमाण मेट ही है ग्रीर कुछ ग्रवसरों पर टोनो की हिंसा की मात्रा एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। यह सब ध्यान में रखकर हो सत्याप्रही काति-कारियों को चाहिये कि वे खूँखराव काति को टालने की भरतक कोशिश करें। इस मामले के के अपनी तार्किक तत्विनिष्ठा के न्नाधार पर हेरी न करें या ऐसी वृत्ति भा न रखें कि जो हमारी निरपवाट ग्रहिसा को पहले मजरू कर लेंगे, उन लोगो को ही हम अपना महयोग हुते।

अब केवल मेद्वान्तिक दृष्टि से राज्य-मीमासा व इतिद्वास-मीमासा की जाती है तब सशस्त्र क्रांति के पुरोगामी होते के सबख में मतमेट हो सक्ते है। लेकिन आधुनिक भारत की तरह जिस देश में जनता को नागरिक स्वातन्त्र के सरवाग्रह की व अनत्याचारी क्रांति की शिवा मिल चुकी है तया उस आधार पर लोकशाही राज्य की स्थापना हो गई है। ऐसे देशों में सत्याप्रही क्रांतितत्र व लोकशाही राज्ययत्र के आधार पर पूर्ण अनत्या चारी उपाया से समाजवादी काति हो सकेगी इसमें किसी विवेकी समाज वाटी की किसी प्रकार की शका नहीं रही है। इसी आधार पर अपने दल के द्वारा अन्त्याचारी नीति को चलाने का फैरला प्रजासमाजवाहियों ने कर लिया है। ऐसे कातिकार्य में लोकशाही राज्ययत्र के लिए जिस टडशिक को मब्द किया गया है उसका उपयाग करना होगा और इस हिंछ से इस पल की नीति को शुद्ध सत्यामही या पूर्ण महिसक नहीं कहा ना सकेगा। लेकिन वास्तववारी दृष्टि से समानवारी क्रांति के लिए ऐसे टल से गुद्ध सत्याप्रहियों को संशर्त सहयोग करना चाहिए व उस कार्य को ग्रावित्व पूरा करना चाहिए । सामाजिक क्रांति की जनभावना को तीव बनाने का काम ख्राज भूदान-यज्ञ व सपत्तिदान-यज्ञ के रूर में भारत में शुरू हो गया है। इसीमें से उपनिर्दिष्ट प्रकार का गाधीवादी व समाज-वादी लोगों का सहयोग निर्माण होगा व हो रहा है।

वर्गहीन समाज की स्थापना का ध्येय मजुर करने पर समाज में वर्ग-सस्था व आर्थिक विषमता नष्ट करना जरूरी हो जाता है । मनुष्य की उत्पादन-क्रमता बदने के कारण यह आज किस तरह सभव व अपरिहार्य हो गया है. गाधीवाद उसकी नमाजशास्त्रीय मीमासा मार्क्सवाट से सीख सकता है। यद्यपि हजारों सालों से बन्धुमाव व समता का ध्येय नैतिक व श्राध्यात्मिक हृष्टि से लोगों ने मजूर किया था फिर भी उत्पादन-कार्य जारी रखने की व उसमें विकास करने की दृष्टि से उस समय श्रार्थिक विषमता व वर्ग-सस्था की आवश्यकता व उपयोगिता लोग महसूस करते थे। इसी दृष्टि से धर्म-सर्थायों ने उसे मंजर कर लिया था व समाज-धारया के लिए जरूरी मानकर ऋार्थिक वर्गभेद को साधु-सत प्राकृतिक व न्याय्य मानते थे । लेकिन भ्राज मानव की उत्पादन-समता बहुत बढ गई है जिससे समता व बन्धुमाव के ध्येय को सामाजिक व ऋार्थिक लेत्रों में स्थापित करके वर्ग-संस्था को मिटाना सभव व ब्रावश्यक हो गया है। वर्गसस्था की उत्पति, ग्रभिवृद्धि व विनाश की समाजशास्त्रीय मीमासा जिस तरह मार्क्सवाद में की गई है वैसी श्रीर किसी भी सामाजिक तत्वजान में नहीं की गई है।

श्रगर इस धमभावना व अध्यात्मिक वृत्ति के श्राधार पर सामाजिक काति का काम चालू रखना है तो यह धमभावना किसी खास धम से एकरूप नहीं मानी जानी चाहिए, मानव-हृदय की समाजिहत-बुद्धि से व सर्वोदय-बुद्धि से उसको एकरूप मानना चाहिए। सत्याग्रही क्रातिकारी इसका सतत दत्ततापूर्वक ध्यान रखे। उसी तरह मानव हृदय की अध्यात्म-वृत्ति को किसी खास सामाजिक व राजनैतिक सगठन से या अध्यात्मशास्त्र के किसी सप्रदाय से एकरूप नहीं वनने देना चाहिए। यद्यपि सत्यनिष्ठा व प्रेम-मावना मानव-हृदय की सनातन वृत्तियाँ हैं फिर भी सामाजिक, नैतिक या अध्यात्मक शास्त्र का कोई खास सिद्धात नित्य या सनातन नहीं होता।

मानव-बुद्धि द्वारा श्राक्लन किये हुए किसी सत्य की पूर्ण व श्रतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। उस पूर्ण व श्रतिम सत्य की खोज का काम जीवन की सभी शिक्तियों का उपयोग करके मानव हमेशा करता रहे। इस सत्या- ग्रहीं निष्ठा से जो जात श्रपने हृदय व श्रपनी बुद्धि की उस समय सत्य प्रतीत होगी उसके श्रनुसार उसको श्रपना वर्ताव रखना चाहिए। यही मानव की निरमेस तथा श्रादर्शभूत जीवन-निष्ठा है श्रीर इस जीवन-निष्ठा की नाधना के लिए भौतिम, सामाजिक व श्राध्यातिमक शास्त्र के व्यवद्वार के सुनितिष्ठित माने जानेवाले सिद्धान्तों के खिलाफ कार्ति करने के चिए सत्याग्रही की हरदम तैयार यहना चाहिए। श्रगर यह बृत्ति दिक सकी तो सत्याग्रही जीवन-निष्ठा वा क्रांतिकारी रूप प्रवट होगा व मानव-समाज श्राज जिम नई मम्कृति का निर्माण करना चाहता है वह श्रवश्यमेव प्रस्थापित होगी।

श्रव हम इस वात का विचार करें कि वर्ग-युद्ध व सशस्त्र कान्ति के सम्बन्ध में कार्ल मावमं का तास्थिक सिद्धान्त क्या है श्रीर उसमें नि'शस्त्र कान्ति के द्वारा समाज-सत्ता प्रस्थापित करने की क्लपना समा सकती है कि नहीं। भलें ही मावसं का यह मत हो कि समाज-सत्ताक कान्ति श्रामतीर पर शस्त्र द्वारा हा करनी पडेगी फिर भी मावसं ने यह कहा है कि इस क्रान्ति के साधन प्रत्येक देश की अपनी परिस्थिति श्रीर परम्परा के विचार स बटलने पड़ेंगी श्रीर इक्षलेंड वा श्रमेरिका जैसे प्रजा-सत्ताक हेगी में शान्ति-मार्ग से भी वह हो सकेगी। १८७२ में एमस्टर्डम के श्रपने मायण में वह कहता है—

"श्रापको यह नहीं खयाल करना चाहिए कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही साधन सवपर लागू हो सकेगा। प्रत्येक देश के श्राचार-विचार श्रोर परिस्थित का हमें खास तौर से प्यान रखना पड़ेगा श्रोर हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि कुछ ऐसे देश जैमे सबुक्त-राष्ट्र श्रमेरिका श्रोर इझलेंड में मजदूर लोग शान्ति-मार्ग से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।"

लेनिन ने नार्ल मार्न्स के इस मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है

कि "१८७१ के लगभग इड़लैंड में नौकरशाही व सैनिक सत्ता का प्रावल्य न होने के कारण मार्क्स को यह लगना स्वामाविक था कि इड़लैंड में शान्ति-मार्ग से समाजसत्ताक क्रान्ति हो सकेगी; परन्तु श्राज (१६१७) इङ्गलैंड श्रौर श्रमेरिका में सैनिक सत्ता श्रौर नौकरशाही का पूर्ण साम्राज्य है इसलिए मार्क्स ने इझलैंड, अमेरिका और दूसरे देशों में जो भेद किया है वह ठीक नहीं है।" १८७५ के बाद इड़लैंड में साम्राज्यवादी विचार-धारा ऋधिक फैलने लगी, स्थोंकि इिन्दुस्तान जैसे विजित देश की आर्थिक लूट के प्रभाव से वहाँ की जनता को यह श्राशा होने लगी कि इड़लैंड के सब वर्गों की दाल-रोटी श्रीर सुख-सुविधा का प्रश्न इल हो सकेगा । १६वी सदी के मध्य तक वहाँ के मजदूरों को यह ब्राशा नहीं हुई थी व इसिलए मार्क्स का वर्ग-विग्रही तत्वज्ञान वहाँ पनपने लगा था, लेकिन बाद में जब वह आशा बेंध गई तो वर्ग-विग्रह पीछे रह गया व साम्राज्यशाही लोकप्रिय होने लगी। वहाँ का समाजवाद भी वर्ग-विग्रह को ताक में रखकर वर्ग-सन्धि के सिद्धान्त का श्रवलम्बन क्षेने लगा श्रीर ब्रिटिश-राष्ट्रवाट प्रजातंत्र के तत्व से खिसककर साम्राज्य-चाद का रूप धारण करने लगा। पिछले महायुद्ध के समय इस वर्ग-सिंघ या साम्राज्य-सत्ताक राष्ट्रवाद की भावना का अनुसरण करके ही इंग्लैंड के मबदूर श्रीर उनके नेताश्रों ने श्रपनी धन-वत्ताक सरकार से सहकार्य किया। अब फिर वहाँ की जनता यह समऋने लगी है कि इस साम्राज्यवाद से हमारा प्रश्न सटा के लिए इल नहीं हो सकता। परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि सशस्त्र या निःशस्त्र मार्ग से भी, समाज-सत्ताक राज्यक्रान्ति को सफल बनाने योग्य सद्गुर्य-सपत्ति आरज वहाँ की जनता में बाकी बच रही है। यह मी एक विकट प्रश्न है कि इस सद्गुर्या-सम्पत्ति के स्रमाय में वह समाज-सत्ता की स्थापना कर सकेगी कि नहीं ? फिर भी इमारा यह रूपाल है कि यदि हिन्दुस्तान-जैसे देश को स्वतन्नता देने के लिए ब्रिटिश-राजनेता मजबूर हो गये और स्वतत्रता व समानता के आधार पर इंग्लैंड व हिन्दुस्तान में सन्घि हुई तो जिस तरह हिन्दु-स्तान के पूँजीपति ब्रिटिश-पूँजीपतियों से मित्रता करेंगे उसी तरह ब्रिटिश मजदूर और उनके समाजवादी नेता भी भारतीय जनता के समाजवादी नेताओं से मित्रता कर लेगे। भारतवर्ष ने यदि अपने सत्याग्रह के बल पर स्वयं-निर्णयो पूर्ण स्वराज्य का विधान प्राप्त कर लिया तो यहाँ का समाजवादी दल सत्याग्रही शक्ति के बल पर हिन्दुस्तान की भावी सवागीण काति करने लगेगा। तभी इंग्लैएड के मजदूर-वर्ग का साम्राज्य-मद उतर जायगा य उसे भारतीय समाजवादी दल का नेतृत्व स्वीकार करना पढ़िया। इस तरह आज भी इंग्लैएड व हिन्दुस्तान दोनों देशों में समाज-सत्ताक कान्ति के शान्ति-मार्ग से सफल होने की सभावना है।

इंग्लैएड के समाजवादी बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारियों को भी यह विचारधारा पटने लगी है छोर वहाँ के बहुतेरे लोग यह मानते हैं कि सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाद से स्वतंत्रता छोर समानता के छाधार पर समभौता छोग सधि करनी चाहिए। जिस तरह १६ वीं सदी में ब्रिटिश लिबग्ल नेता हिन्दुस्तान को सशस्त्र कान्ति का ग्रवसर न मिले इस हेत्र से भारतीय काग्रेस से समभौते की नीति रखने की प्रेरणा छपने देश-वन्धुछो से करते थे, उसी तरह छाज इंग्लैएड के समाजवादी विचारों के नेता इम ख्याल से कि हिन्दुस्तान की भावी सामाजिक कान्ति कहीं हिंसात्मक न बन जाय, छिंसात्मक ही रहे. यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के स्वयनिर्णय—स्वातंत्र्य-ग्रधिकार—को स्वीकार करके भारतीय राष्ट्रवाद के साथ समानता की सन्ध कर ली जाय। फैनग जाकवे अपनी (Indian Crisis १६३०) नामक पुम्तक में लिखते हैं.

"हिन्दुस्तान में जिनकी पूँजी लगी हुई है उनसे मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तान की ब्रिटिश पूँजी को असली खतरा राजनैतिक कान्ति से नहीं गिलक सामाजिक कान्ति से है। प्रस्तुत राजनैतिक आन्दोलन से को कान्तिकारी मनोश्चित बन गई है वह एक्पएक नष्ट होगी और यिट ट्रिसकी जड़ गहरी चली गई तो राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद ही निश्चित रूप से शुरू होनेवाली जनता की आर्थिक उन्नित की लड़ाई में भी वह ब्यक्त हुए त्रिना न रहेगी। इसलिए जो अपने आर्थिक हितों की रहां

करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे इस राजनैतिक लड़ाई का फैसला सम्भौते के द्वारा तुरन्त कर लें। इसी में उनका हित है।"

१६वीं सदी के ब्रिटिश राजनेता अपने राष्ट्र की राजनीति इस दृष्टि से ठहराने पर चोर देते थे कि हिंदुस्तान के स्वतन्त्र होने पर भी वहाँ हमारा व्यापार चलता रहे । आज को परिस्थिति के अनुसार इंग्लैंड के दूरदर्शी ब्रिटिश राजकीय तत्वज्ञ, इस इष्टि से कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांत रक्त-पात का उग्र स्वरूप न धारण कर लो व उसमें अपने देशवन्धु श्रों व उनकी पूँजी की एकाएक ऋाहुति न हो जाय, ब्रिटिश राष्ट्र से कहते हैं कि सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाट के साथ समभौता करके भावी सामाजिक क्रांति के शांतिमय होने का अनुकुल वातावरण निर्माण किया जाय। यह सलाह ब्रिटिश राष्ट्र को जॅचगी या नहीं यह इस बात पर अवलबित है कि भारतीय जनता सत्याग्रह-सम्राम में कितना त्याग करने के लिए तैयार है श्रीर संघ-शासन के विधान को कहाँ तक असफल बना सकती है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता इसमें सफल होगी और उसीसे हमें श्राशा है कि हिंदुस्तान की भावी सामाबिक क्रांति भी वह शांति-मार्ग से कर सकेगी । हॉ. इसके लिए यह श्रावश्यक होगा कि सत्याग्रही पत्त श्रपना तत्वज्ञान सामाजिक क्रांति पर लागू करे व यहाँ का पूँजीवाट ब्रिटिश-राज-नीतिज्ञों के बराबर द्रदर्शिता प्रदर्शित करे। यह दूसरी बात सर्वाश में पहली बात पर अवलवित है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सत्यामही तस्वज्ञान ने सामाजिक क्रांति का जिम्मा लिया तो हमारा ख्याल है कि भारतीय पूँ जीवाद दूरदर्शी स्वार्थ-भाव से ही सही. शांतिमय क्रांति के सामने सिर सुकाये विना न रहेगा ऋर्यात् यदि सत्याग्रही तत्वज्ञान ने यह भानी कार्य श्रपने जिम्मे न लिया व प० नेहरू से उपदिष्ट समाज-सत्ताक प्रजातन्त्र का घ्येय स्वीकार न किया तो फिर यहाँ की समाज-क्रांति सशस्त्र रूप धारण किये विना न रहेगी।

श्राजकल यह मानने का एक रिवाज चल पड़ा है कि सत्याग्रह व वर्ग-विग्रहात्मक सामाजिक काति ये दोनों त्राते तत्वतः भिज्ञ हें श्रीर उनका समन्वय नहीं हो सकता । इसका कारण जिस तरह सत्याग्रही तत्वज्ञान के

विरोधी हैं उसी तरह उसके मक्त भी हैं। इसलिए यहा इस बात का भी कुछ विवेचन करना जरूरी है कि वर्ग-विग्रह का सिद्धात कहाँ तक यथार्थ है व वर्ग सन्धि या वर्ग-सहकार्य का सिद्धात कहाँ तक ठीक है। इसके लिए पहले इम निर्विकार भाव से यह समक्ष लें कि वर्ग-विग्रही-सिदात के समर्थक शद वैज्ञानिक व तात्विक दृष्टि से उसके विषय में क्या कहते हैं। इस विषय में कम्युनिस्ट-तत्वजान के समर्थक श्री एडवर्ड कौजस श्रपनी (An Introduction to Dialectical Materialism ) पुस्तक में कहते हैं -- "वर्ग-विग्रह व वर्ग-सहित इन दो सिद्धातों के विरोध का अध्ययन करना बहुत उपयोगी है। इस विषय में दो विचारधारायें नजर आती हैं। एक वर्ग-विग्रह का ही निषेष करती है श्रीर दूसरी वर्ग-सहित का। ये टोनों विचारधारायें गलत व श्रवेशानिक हैं। वर्ग-विग्रह तो एक वस्तुस्थिति है। वह राजनीति श्रौर उद्योग-धन्धों में रोज दिखाई देती है । उमसे इन्कार वही कर सकते हैं को यह समऋते हैं कि इस वर्ग-विग्रह को चाल रखने का प्रवल उपाय यह है कि उससे इन्कार किया जाय श्रथवा वह इन्कार कर सकेगा जो बृद्धि जीवी श्रेगी का होगा श्रीर जिसका संत्रध वास्तविक जगत से ट्रट गया होगा । सच तो यह है कि श्राज के समाज में वर्ग-विग्रह यह एक ही हफीक्त नहीं है, बल्कि वर्ग सहित के भी अनेक प्रकार पाये जाते हैं। यह प्रश्न है कि भिन्न-भिन्न वर्गों की श्रमुक श्रश में शांति श्रीर सहति का तत्व श्रीर वर्ग-विषह का तत्व ये दोनो एक ही समय समाज में कैसे रह सकते हैं ? वर्श-विग्रह ग्रीर वर्ग-सहति ये परस्पर-विरुद्ध तत्व एक ही समय एक समाज में नहीं रह सकते इस मत पर वही लोग डटे रह सकते हैं जिनका मानम भवेजानिक है। क्योंकि किसो कुट्रम्ब में भोजन के मामले में पति-पत्नी का मतैक्य हो तो भी ऋपने कमरे में गर्मी कितनी रहे ऋथवा सिनेमा या ग्राजयनघर देखने के लिए जाय इसके बारे में दो मत या विरोध हो सकता है। घर में ऋगड़े होते रहते हों तो भी यह नहीं कह सकते कि खास मर्याटा में कौटुम्बिक ऐक्य नहीं रह सकता. । वर्ग-विग्रह व वर्ग-सहित के तत्व एक-दूधरे ,का उच्छेट न करते हुए भी एक ही समय

समाज में रह सकते है साम्राज्यशाही तरीके से विजित लोगों का द्रव्य-शोषण किया जाय और उसका नफा दोनों बॉट ले-इस विषय में ब्रिटेन के दोनों वर्गों का समान भौतिक-हित के पाये पर मतैक्य हो सकता है जबतक विजित लोगों के द्रव्य-शोषण से भिन्न कोई ऐसा उपाय जिससे समाज का समाज-सत्ताक संगठन होकर ऊँची रहन-सहन कायम रहे, हम नहीं बना सकते तबतक ऐसा ही चलता रहेगा । ब्रिटेन अगर समाजवादी बन जाय तो वह भारतीय किसान को लुटकर भारतीय बाजारों का नाश करनेवाले साहकारों की श्रीर स्वदेशी या विदेशी पूँ जीवालों की रत्ता नहीं करेगा। हिंदुस्तानियों के साथ सहकार करके वह हिंदुस्तानी बाजार की कय-राक्ति बहुत बढा सकता है। उसी तरह श्रपने देश की जनता की रहन-सहन का स्तर बहाकर भी वह ब्रिटिश बाजार की खपत बहुत बदा सकता है। यह यह समाजवादी व्यवहार या मार्ग हम लाखो मजद्रों को दिखा सके तो वे टोरी-टल को छोड देंगे। फासिक्म का उदय भी भिन्न-भिन्न बगो को हितैक्य-भावना पर अवलवित रहता है। इटली व बर्मनी में श्चतेक श्चाक्रमसों के बाद भी जब तत्कालीन परिस्थित में राज्य की सत्ता श्रपने हाथ मे लेकर समाज की सब व्यवस्था करने में वहाँ का मजदूर-वर्ग श्रसमर्थ साबित हुन्ना तन वर्ग-विग्रह के क्लेश लोंगों के लिए ग्रसहा हो गये न्त्रीर उनमें से बहतों ने यह इच्छा की कि किसी तरह इनका एक बार खातमा हो। इसीसे फासिल्म को उदय का मौका मिल गया केवल अप-बादात्मक परिरिथति में ही वर्ग-विग्रह वर्ग-सहित को विलक्त अधकार में फेंक देता है व ऐसे ही समय राज्य-क्रांति होती है। जब रूस के किसानों श्रीर मजद्रों को वहाँ के पूँजीवालो श्रोर जमीदारों से कुछ भी मिलने की आशा नहीं रही व इस उच श्रेगी के सब प्रयत्न विफल हुए तभी किसान-मजद्र बोल्शेविक प्रचार से प्रभावित होने लगे | रूस में जो वर्ग-भावना की चेतना उत्पन्न हुई वह भी मुख्यतः इस बदली हुई परिस्थिति के कारण हुई । इस स्थिति के पहले बोल्शेविकों के प्रचार की स्रोर किसान-मजदूरों का घ्यान नहीं गया था । " हमारी राय में वर्ग-विग्रह का यह विवेचन ग्रत्यन्त शास्त्र-शुद्ध है श्रीर समाजवादी तथा सत्याग्रही दोनों

तत्वज्ञानों के मानने योग्य है। एक ही राष्ट्र के भिन्न-भिन्न वर्ग किसी-न-किसी समान-हित के लिए एक हो जाते हैं और जिस मात्रा में उन हित-सम्बन्धों में विरोध होगा. उस मात्रा में वे परस्पर-विग्रह के लिए तैयार हो जाते हैं। एक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न वर्गों में जैसा हित-विरोध रहता है. वैसे ही कुछ, जातों में दित-समानता भी हो सकती है । जब समाज में हित-समानता को भावना अधिक तीव होती है तब वर्ग-विग्रहारमक क्रांति नहीं हो सक्ती श्रीर जब वर्ग-विरोध की भावना हित-समानता की भावना से श्रधिक तीव होतो है तब वर्ग-विग्रहारमक कान्ति टल नहीं सकती । वर्ग-विरोध की या हित-समानता की भावना का तीव होना केवल प्रचार पर अन्नलियत नहीं बलिक उस समाज या राष्ट्र की आर्थिक अथवा राज-नैतिक परिस्थिति पर श्रयलाचित रहता है । जिस देश के सभी वर्ग सत्ताहीन बनकर विदेशियों के ज़ल्म व द्रव्य-शोपरा के स्थान बने होते हैं उसमें वर्ग-विग्रहासम् काति का तत्व पैठने योग्य श्रनुकृत परिस्थिति नहीं होती । ऐसी ही स्थिति दूसरे गय्नों को लूटनेवाले साम्राज्यवादी राष्ट्र के वर्गों की रहती है । उनमें वर्ग-विग्रह की भावना की श्रपेचा समान-हित की भावना ही श्रधिक तीव रहती है श्रीर इमिलए वहाँ की परिस्थित भी वर्ग-विग्रहा-त्मक कान्ति के प्रतिकृत ही रहती है। ऐसे समय इन टोनों परिस्थिति के राष्ट्रों में एक प्रकार के राष्ट्रवाट की भावना प्रवत्त हो जाती है। पहले राष्ट्र में वह विदेशी हमलों के प्रतिकार के स्वरूप में व्यक्त होती है और दुमरे राष्ट्र में विदेशों पर श्राक्रमण के रूप में । इनमें पहला रूप सतार की शान्ति का पोपक श्रीर दूमरा विरोधक रहता है। पहले प्रकार का राष्ट्रवाट मानव-संस्कृति की प्रगति का कारण होता है श्रोर दूसरा उसकी श्रघोगति का । हिन्दस्तान का वर्तमान राष्ट्रवाट पहले प्रकार का है श्रीर वह मानव सम्झति की प्रगति ग्रौर संसार की शान्ति का पोपक है। हिन्दु-स्तान में ग्राज कोई भी वर्ग सत्ताधारी नही बन सका है, इसलिए यहाँ की लड़ाई फिलहाल वर्ग-विग्रहात्मक ग्राथवा समाज-सत्ताक ऋति रूपी नहीं वन सकती। एक बार जहाँ हिन्दुस्तान में राजसत्ता श्राई नहीं कि फिर जो शक्ति यहाँ के राष्ट्रवाद से निर्माण होगी, वह कुछ समय तक सधन- निर्धन वर्ग के विरोध बल्कि विग्रह के रूप में व्यक्त हुए बिना नहीं रहेगी।
मगर ऐसी श्रवस्था में सत्याग्रही कांग्रेस के लिए यह सभव होगा कि वह
प्रजातन की राजसत्ता अपने हाथ में लेकर उसका उपयोग निर्धन पत्त की
तरफ से करे। जिस समय हिन्दुस्तान का सधन वर्ग सगठित होकर उस
प्रजातन को हस्तगत करने लगेगा तब कांग्रेस को यदि अपना सत्याग्रही
तत्वज्ञान न छोड़ना होगा तो कुछ समय के लिए वर्ग-विग्रह का सिद्धान्त
स्वीकार किये बिना चारा न रहेगा। इस समय अगर कांग्रेस अपने देश
की राजसत्ता इस्तगत न कर सकी तो उसे प्रस्थापित राजख्रता के साथ
असहयोग-युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी। विदेशी सरकार के आश्रय से जो
हित यहाँ पर प्रवल हो गये हैं उनका विरोध किये बिना कांग्रेस इस देश
में वास्तविक लोकसत्ता अथवा सच्चा स्वराज्य स्थापित न कर सकेगी।

हिन्द्रस्तान की राष्ट्रीय सरकार के सामने देश के ४० करोड़ लोगों की टाल-रोटी का सवाल बहुत तीव़ रूप में उपस्थित है। श्राबतक हिन्द्रस्तान की जनता का जो द्रव्य-हरण हुआ उससे यहाँ की जनता श्रीर मध्यम-वर्ग दोनों फाकेकशी श्रीर वेकारी से जर्जर हो गये हैं। इन ४० करोड़ लोगों के राष्ट्र का प्रश्न पू जीवाद श्रीर साम्राज्यवाद से हल होना श्रवंभन है। इंग्लैंग्ड श्रथना जापान-जैसे छोटे राष्ट्रों के लिए श्रपनी जनता श्रीर मध्यम-वर्ग का प्रश्न कुछ समय तक हिन्दुरतान या चीन को गुलाम बनाकर हल करना मुमकिन हो सकता है। परन्त हिन्दस्तान या चीन जैसे खरहतल्य देश इस पद्धति से अपनी ३५-४० करोड़ जनता का सवाल इल नहीं कर सकते। इस कारण भारतीय राष्ट्रवाद का इंग्लिश था जापानी राष्ट्रवाद की तरह साम्राज्यवादी बन जाना स्वभावतः ही श्रशस्य है श्रर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य के श्राभय से उदय हुआ पूँ जीवाद यहाँ अपना आसन सुस्थिर नहीं कर सकता और यदि कुछ समय तक उसने यहाँ राजसत्ता श्रपने हाथों में ले भी ली तो भी जनता श्रीर मध्यम-वर्ग का प्रश्न इल न कर सकने के कारण उसे वह सत्ता अपने हाथ से खो देनी पडेगी। श्राज जो ब्रिटिश पूँजीपति श्रपना त्रासन जमाकर यहाँ बैठे हैं उनकी जगह यदि भारतीय पूँ जीपतियों को स्थापित कर दें तो उससे भारतीय जनता का प्रश्न इल नहीं होता । हिन्दुस्तान के धनोत्पादन की नव्ज चाहे भारतीय पूँजीवालों के हाथ मे आ जाय या ब्रिटिश पूँजीपतियों के हाथ मे रहे, भारतीय जनता के हित-सवर्धन की दृष्टि से दोनों का फर्क महत्वपूर्ण नहीं हो सकता । उस नव्ज का भारतीय जनता के हाथ में आना अर्थात् किसी-न-किसी रूप में समाज-सत्ता की प्रस्थापना होना ही भारतीय जनता के हित-सवर्धन के लिए आवश्यक है और यह कार्य काग्रेम वर्ग-विग्रह के तत्व को समक्षेत्र और उसका अवलवन लिये विना नहीं कर सकती ।

क्या 'वर्ग-विमद्द का तत्व भारतीय संस्कृति श्रीर तत्वज्ञान से श्रसंगत है'? इम मत पर विचार करते हुए सबसे पहले हम यह देखें कि सत्याग्रही तत्रजान श्रीर वर्ग-विम्रह के तत्व में क्या मूलतः ही विरोध है ? फिर भारतीय संस्कृति के इतिहास की दृष्टि ने उसका विचार करें। श्रवतक सत्याग्रही तत्वजान की उत्पत्ति श्रीर श्रीभकाद राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-सप्राम से हुई । इसमें वर्ग-विग्रह की नीति का अवलवन नहीं लिया गया यह ठीक ही हुआ। इस तस्त्रज्ञान मे एक प्रकार की राष्ट्रीय बन्धु-भावना जाप्रत हुई। राष्ट्र के मब लोग एक बढे एकन-कुटुम्ब के श्रनेक व्यक्तियों की तरह हैं श्रीर उन सबके हित मम्बन्च परस्पर-विरोधी नहीं बहिक परस्परा-वलवी हैं। यह बन्धु-भावना श्रथवा राष्ट्रीय एकत्र-कुटुम्ब-भावना समाज-मत्ता के तत्व से किमी तग्ह श्रासगत नहीं बल्कि पोपक ही है। परन्त्र यह न भूलना चाहिए कि सामृहिक नम्पत्ति श्रीर अम-सहकार्य के निदान्त या तत्व पर ही एकत्र-कुट्रम्ब बन श्रीर टिफ सकता है। जिस एकत्र-कुट्रम्ब में सामृद्दिक सपत्ति नहीं श्रथवा सामृद्दिक हो तो भी उसका उपयोग सब समान रूप मे नहीं कर सकते श्रीर जिसके सब प्रीट श्रीर सहद व्यक्ति उस कटम्ब की संपत्ति श्रीर सुख में वृद्धि करने के लिए तन-प्राण से प्रयत्न नहीं करते हैं वह ग्रन्त में नष्ट हुए बिना न रहेगा । एकत्र-कुट्रम्ब के एक-दो व्यक्ति तो मामृहिक सपत्ति से लाभ उठाते रहें श्रीर दूसरे महज कप्ट भुगतते रहें ऐसी दशा में यदि उस एकत-कुटुम्ब में विग्रह उत्पन्न हुन्ना तो उसकी जिम्मेवारी उस व्यक्ति पर ही श्राती है जो सामूहिक सपत्ति का उपभोग

बिना कुछ कष्ट किये करता हो । ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को आम तौर पर एकत्र-कुटुम्ब की बुजुर्भशाही कहते हैं। पूँजीवाद इस तरह की राष्ट्रीय परिवार की एक बुजुर्गशाही है। पूँजीवाद की इस बुजुर्गशाही को कायम रखकर राष्ट्रीय कुटुम्न की बीवन-यात्रा नहीं चल सकती श्रीर उस कुदुम्ब में वर्ग-विग्रह निर्माण हो जाता है। इसलिए इस बुजुर्गशाही को नष्ट करना श्रीर 'राष्ट्र के प्रत्येक प्रौट श्रीर सुदृढ नागरिक को शारीरिक अथवा बौद्धिक कष्ट किये जिना सपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा' इस सिद्धान्त पर राष्ट्र के श्रोद्योगिक जीवन की इमारत खड़ी करना एव ऐसे कानून बनाना जिनसे एकत्र-कुटुम्ब के व्यक्ति की तरह राष्ट्र के सब व्यक्तियों के सर्वागीण विकास के लिए आवश्यक व पोषक रीति से राष्ट्रीय सपत्ति का उपभोग किया जा सके, समाजवाद की प्रस्थापना करना है। इसके विपरीत राष्ट्र के तमाम व्यक्तियों के जीवन-साधन पूँ जीवाद के हाथ में देने श्रीर बहुजन समाज को उसकी श्रार्थिक दासता में पटक देने का अर्थ है वर्ग-विग्रह को चिरन्तन करना। समाजवाट का ध्येय वर्ग-विग्रह को चिरन्तन करना नहीं है बल्कि पूँ बीवाद की बुजुर्गशाही से उत्पन्न होनेवाले वर्ग-विग्रह की नष्ट करके न्याय ग्रीर समता के पाये पर राष्ट्रीय एकत्र-कुटुम्ब की स्थापना करना है। सच पूछिये तो समाजवाद सर्वोदयवाद ही है। हाँ, उसका यह स्पष्ट मत है कि सर्वोदय व सहकार्थ की भावना समाज में पूँजीवाद को कायम रहकर नहीं लाई जा सकती । पूँ जीवाद की बुजुर्गशाही से उत्पन्न वर्ग-विग्रह को नष्ट करना पूंजीवाद से भागडे विना समव नहीं। ऐसा भागडा करने का अर्थ वग-विग्रह निर्मांश करना नहीं, बल्कि पूँजीवाद-द्वारा निर्मित वर्ग-विग्रह का शिकार बनी हुई जनता को सत्याग्रही बनाना है। सत्याग्रही न्याय स्थापना की लडाई से डरता नहीं श्रीर डरेगा तो वह सत्याग्रही नहीं रहेगा।

एक दूसरी दृष्टि से यह प्रतिपादन किया बाता है कि सत्याग्रही तत्व-ज्ञान और समाजवाद में अनुल्लघनीय भतमेद है। सत्याग्रही तत्वज्ञान में यह मान कर चला बाता है कि मनुष्य-स्वभाव सुधार-च्नम है अथवा प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण में न्याय-बुद्धि के रूप में परमेश्वर निवास

भारतीय संस्कृति का श्रमृत तत्व करता है। इसके विपरीत समाजवादी तत्वज्ञान में यह माना जाता है कि प्रत्येक मन्त्य स्वार्थनाधु है। इस तरह से यह मत सेट प्रकट किया जाता है। किन्तु हमारी राय में इस मत-भेट का इस तरह प्रतिपाटन शास्त्र-गुद्ध नहीं । समाजवाद यह नहीं वहता कि मनुष्य-स्वमाव विलकुत सार्थ-प्रचान है श्रीर न इसके विपरीत सत्याप्रही तत्वज्ञान सा यह मत है कि मनुष्य स्वभव केवल त्याय-प्रधान है। मनुष्य-स्वभाव में स्वाध-बुद्धि व न्याय-युद्धि रोनों तल है और दोनों में यह मानना पहता है कि स्वार्थ-बुद्धि जनतक न्याय-बुद्धि से स्थल न होगो तनतक मनुष्य-समाज में ज्ञान्ति म राज्य स्थापित नहीं हो सकता। समाज को स्वायं वृद्धि पर न्याय बुद्धि का नियमण रहने के लिए समाज का आर्थिक सगठन खाल प्रकार का होना जरूरी है श्रीर जनतक वह वैसा न हो जायगा तत्रतक ममाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए समाज बाटी तस्त्रज्ञान कहता है कि समाज की न्याय-प्रत्यापना उसके आधिक सगठन पर श्रोर उनके सुशार पर अवलित रहती है। मनुष्य-स्वभाव का शक खरूप किस तरह का होगा यह भी समाज के आर्थिक संगठन पर ही अवलित रहता है। जवतक यह सगठन स्यायाधिष्टित नहीं होता रा जनसम्बद्धाः स्थाप्ति न्यायितिष्ठ नहीं बन सकता । पूँजी-तत्रतक समान का सामान्य व्यक्ति न्यायितिष्ठ नहीं बन सकता । बादी समाज-रचना अन्याय पर खड़ी है और जनतक यह रचना बटली न जायगी तनतक समाज के सामान्य त्यिकि का स्वभाव न्याय प्रधान न होनर त्वार्य प्रधान ही रहेगा । समाववाह यह नहीं कहता कि पूँ वीपति मत स्वार्थ श्रीर प्रवरूर मत स्वाय प्रिय होते हैं। उते यह तो प्रवर है क पूँजीपति और मजहूर का स्नाहा वर्ग-स्वार्थ का स्नाहा है तथापि उमका मत है कि पूँ जीवतियों मा स्वी-स्वार्थ प्रविक न्याय युक्त समाजः रवना करने में जितना बावक होता है उतना मजदूरों मा बग-साथ नहीं , बल्कि वह जल्या सहायक अनता है। सामानिक ह्येप का हेत समाज में त्याय-प्रस्थापना ही है और त्याय-प्रस्थापना के बाद उस समाज के सभी व्यक्तियां का हित होता है। परचु उससे सभी वर्गों का स्वाय अधिक सघता है ऐसा नहीं। कुछ वर्गों का खार्च वर्तमान समाज में जितना संघता है उतना समाजवादी समाज में न संघेगा, इस कारण उस वर्ग के सामान्य लोग उस ब्रादर्श की स्थापना का विरोध करते हैं श्रीर ब्राज के समाज में जिस वर्ग का न्याय्य स्वार्थ भी कुचला जाता है वे नवीन ध्येय की स्थापना के लिए आवश्यक स्वार्य-त्याग करने को व्यापक रूप में तैयार रहते हैं। यह समाजवाद का विचार है। समाज-सत्ताक श्रार्थिक सगठन यद्यपि न्याय-प्रस्थापना के लिए है तो भी उसकी बदौलत जमींदारी श्रीर मिल-मालिकों के स्वार्थ को घक्का पहेंचता है। श्रतः उस वर्ग के सामान्य व्यक्ति समाज-सत्ताक क्रान्ति मे शामिल नहीं होंगे । इतना ही नहीं, बल्कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को यह मानकर अपनी नीति निश्चित करनी चाहिए कि वे उस काति का विरोध ही करेंगे। जब सत्या-प्रही तत्वज्ञान सामाजिक क्रान्ति को जिम्मेदारी लेगा तब भी हमारा खयाल है कि इसे ऐसी ही नीति स्वीकार करनी पडेगी। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के ध्येय की जो लड़ाई कांग्रेस लड चुकी है उसकी नीति भी इसी सिद्धान्त पर रखी गई थी। स्वातन्त्र्य प्राप्त करने के लिए जो लडाई लड़ी गई उसमें हिंदुस्तानियों ने ही सारा भार उठाया श्रीर यही मानकर सत्याग्रह व असहयोग की योजना भी की बाती थी। भारतीय स्वातन्त्र्य के लिए अप्रोज क्यों नहीं लड़े. ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। ऐसा मानकर कोई नहीं चला कि भारतीय स्वातन्त्र्य ससार में त्याय-प्रस्थापना करने की लड़ाई है इसलिए ससार के किसी भी देश के न्याय-प्रिय अथवा न्याय-निष्ठ लोग इस भगडे में समान रूप से शामिल हो। यतः इसका निकट सम्बन्ध भारतवासियों के न्यायोचित राष्ट्रीय स्वार्थ-साधन से था इसलिए वे ही इस लड़ाई में अधिक-से-अधिक स्वार्थ-त्याग करेगे और जिन ब्रिटिश लोगों के राष्ट्रीय स्वार्थ के विरुद्ध यह लड़ाई है वे इसका अधिक-से-अधिक विरोध करेंगे-यह मानकर ही सत्याग्रह-सम्राम की नीति निर्धारित की गई। इसका अर्थ यह नहीं कि इस लडाई में कोई भी अग्रेज शामिल न हुआ या इसके साथ किसी भी अप्रेज ने सहानुभृति न दिखाई। अपवाद के तौर पर कुछ त्रप्रेज इसमें शामिल भी हुए और बहुतेरे त्रप्रेजों ने इसके साथ सहानुभूति भी दिखाई , परन्तु इससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को बाघा नहीं पहुँचती।

इसके आधार पर साधारण मनुष्य-स्वभाव-विषयक बो विचार-प्रगाली निश्चित की गई है उसके बिना समाब-सत्ताक काति नहीं हो सकेगी श्चर्थात् जनतक पूँजीपतियों को यह दिखाई न देगा कि श्चन पूँजीवादी समाज-रचना का आगे चलना असमव है या प्रस्थापित राज-सत्ता जनतक अपनी सत्ता के वल पर वहूबन-समाच के पृष्ठ-पोषणा से क्रांति करने का निश्चय न कर ले. तबतक समान-सत्ता की प्रस्थापना नहीं होगी। यह बात नहीं कि इस न्याय-स्थापना के कार्य में कोई भी पूँ जीपति शामिल न होगा, हाँ, उनमें स्नाम पूँ जिपति शामिल न होंगे । जो थोडे बहुत होंगे वे भी श्रपना स्त्रार्थ छोड़कर । जिन पूँ जीपतियों को इस काथे में शरीक होना होगा उन्हें अपना वर्गस्वार्थ छोडने के लिए तैयार रहना होगा। हजरत ईसा ने कहा था कि एक बार सुई के नाके में से कॉट निकल सकता है: परन्त धनिक को ईश्वरीय साम्राज्य में प्रवेश नहीं मिल सकता । म॰ गांधी भी कह गये हैं कि परिग्रही मनुष्य सत्याग्रही नहीं वन सकता। दिच्या अफ्रीका के सत्याग्रह-आदोलन में उन्हें सघनों की बनिस्वत निर्धनों की ही सबी मदद मिली थी। इन विचारों और अनुभवी में मनुष्य-स्वभाव का जो सिद्धान्त बताया गया है उससे ऋषिक या मिन्न बात इस विचार मे महरा करने की जरूरत नहीं है कि 'पूँ वीवाटी समाज-सत्ताक क्रान्ति का विरोध करेंगे। समाज के अन्याय का प्रतिकार वे लोग करते हैं जो उस श्रन्याय से पीडित होते हैं व प्रतिकार का विरोध वे लाग करते हैं जो उस अन्याय से अपना स्वार्थ साधते 🥻 । यह मामूली व्यवहार जो नहीं जानते वे समाज के ऋन्याय-निवारण की लड़ाई में सफलता नहीं पा सकते। सत्यामही तत्वज्ञान का व्यवहार भी इसी नीति से किया जाता है और होता है।

े हम को यह कहते है कि सत्याग्रह की श्रिहिंसात्मक श्रसहयोग-ऋग्ति का तत्व केवल विदेशोराजसत्ता पर ही नहीं, स्वकीय राजसत्ता श्रोर स्वकीय घनिक वर्ग पर भी लागू होता है उसके लिए टाल्स्टाय के विचारों का भी श्राधार है। टाल्स्टाय जिस देश में पैटा हुए वह राजनैतिक हिष्ट से परतन्त्र न था। इसलिए उन्होंने इसी बात का विचार किया है कि अहिं सात्मक असहयोग का सिद्धात अपने तथा इतर स्वतंत्र देशों के धनिक वर्ग व सरकार के खिलाफ काम में लाकर ससार के सब अमजीवी अपनी मुक्ति किस प्रकार कर सकते हैं। १६०१ में लिखे (The Only Means) नामक निजन्म में वे लिखते हैं:

"ससार में १ श्रारव से ज्यादा मबदूर हैं। संसार का सब धन-धान्य, मनुष्यों के जीवन व वैमव के सब साधन मबदूर ही तैयार करते हैं, परन्तु जिस चीज को वे बनाते हैं उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता, बल्कि सरकार व धनिक वर्ग को मिलता है। मबदूर सतत दिखता, श्रज्ञान, श्रीर गुलामी में सहते हैं श्रीर जिन लोगों के लिए श्रव्य वस्त्र श्रीर घर बनाते व जिनकी वे सेवा करते हैं बही लोग उनके साथ तुन्छता का व्यवहार करते हैं। किसानों की जमीनें जब्द होती हैं, छिन जाती हैं श्रीर व उन लोगों को निजी मिल्कियत बन बाती हैं को उसके लिए कष्ट श्रीर अम नहीं करते। इससे जमीन के मालिक बो-कुछ मजदूरी या मुझा-बबा दे देते हैं उसी पर उन लोगों को जो जमीन पर मरते-खपते है श्रपनी गुजर करनी पडती है। जो जमीन छोड़कर किसी कारखाने में काम करने जाते हैं तो वे पूँजोपतियों के गुलाम बनते हैं। श्रार उन्होंने करबदी या लगान-बदी का श्रादोलन किया या हहताल करने की कोशिश की तो फीज श्रीर पुलस का धावा होता है व उन्हें जबरदस्ती कर देने व काम करने पर मजबूर किया जाता है।

"जमींदार, सरकार, मिल मालिक व सैनिक अधिकारी इनके खिलाफ मजदूरों को बहुत शिकायते रहती हैं। मगर वही मजदूर जमींदारों, सरकारों आदि की मदद करते हैं। जिन बातों की वे शिकायत करते हैं वही खुद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीसे जमींदार जमीन की वैदावार हबप जाता है, सरकार कर वस्तु कर लेती हैं। मजदूरों की यह फरियाद है कि जिस जमीन को हम अपना मानते हैं उसपर जब हम कब्जा करने लगते हैं या सरकारों कर नहीं देते अथवा हइताल का सगठन करते हैं तो इमपर फीज चढ़ाई करती है। मगर जो फीज उनपर मेजी जाती है उसके सैनिक इन किसान-मजदूरों में से ही आते हैं। वे अपने व्यक्ति-

नात स्वार्थ से या सजा के भय से फीज में नौकरी करते हैं और उन्हें यह कसम दिलाई जाती है कि अपने मनोदेवता व ईश्वरीय-नियम को एक ओर ताक में रखकर अधिकारी जिसे कत्ल करने का हुक्म दें उसे वे कत्ल कर लें। मतलब यह कि मजदूरों की तमाम मुसीवतों का कारण खुद वही हैं। अगर वे घनिक वर्ग व सरकार से सहयोग करना छोड़ दें तो उनकी तमाम आपत्तियों का अपने आप अन्त हो जायगा।"

टाल्स्टाय ने पूँचीवाद श्रीर सैनिक सत्ता के जुल्म से आरम-बल के द्वारा मुक्त होने का मार्ग तो दिलाया , परन्तु वे खुद रूस में उसके अनुसार कुछ न कर सके । इसीसे वहाँ सेनिन आदि का सशस्त्र क्रान्तिबाद फैला । लेकिन यहाँ महात्मा गाघी ने टारुस्टाय के श्रहिंसात्मक श्रसहयोग का अवलवन लेकर मारत के राष्ट्रीय स्वातत्र्य के भराडे को सफलतापूर्वक निपटाया। म॰ गाधी में टाल्स्डाय की ऋपेता ज्यावहारिक राजनीतिज्ञता व नेतृत्वक्ला अधिक थी और वहाँ शासकों ने भी द्रवधीं स्वार्थ से क्यों न हो, निःशस्त्र कान्तिवाद के प्रचड सगठन करने का योड़ा-वहत अवसर दिया। जारशाही की अपेद्धा ब्रिटिश-साम्राज्यशाही में नागरिक स्वतत्रता कुछ अधिक है। इसीसे म० गांधी टाल्स्टाय के नि'शस्त्र कान्ति-शास्त्र को बहुत परिण्त श्रवस्था तक ले जा सके। फिर भी उनका कार्ये विदेशी सत्ता से अपनी जनता को मुक्त करना था। इससे स्वकीय राजा श्रीर धनिकों के विरुद्ध लड़ाई का रूप उस निःशस्त्र कान्ति-शास्त्र को नहीं मिला। ग्रव उसी का उपयोग टाल्स्टाय के बताये काम में करना पडेगा I कहना नहीं होगा कि अब यह कार्य म० गाधी के आगे की पीढ़ी के सत्याग्रही नेताओं को करना है। प० जवाहरलाल-जैसे नवीन पीढी के नेता अहिंसा-श्मक क्रान्ति-शास्त्र का समर्थन करते हुए भी यह साफ-साफ कह चुके हैं कि स्वराज्य की प्राप्ति के बाद जवतक हम समाज-सत्ताक प्रजातत्र की स्थापना नहीं करेंगे तबतक यहाँ की ग्राम बनता व मध्यम-वर्ग की दाल-रोटी का प्रश्न अच्छी तरह इल नहीं हो सकता।

भारतीय संस्कृति का भी स्वरूप समाजसत्ताक होगा, इस विधय में अब कांग्रेस की नई पीढ़ी में बहुत-कुछ एकवाक्यता होने लगी है। फिर भी

एक बात पर यहाँ विशेष रूप से विचार कर लोने की जरूरत है। वह है श्रौद्योगिक विकेन्द्रीकरण् (Industrial de-centralisation)। इसके लिए श्राधुनिक यूरोप के जिन चार प्रमुख ऋर्थ-शास्त्रियों की विचार-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है वे हैं: अँडम स्मिथ फ्रोडरिक लिस्ट, कार्ल मार्क्स व पिंस क्रोपाटकिन । इनमें श्रॅडम स्मिथ व्यक्तिवादी, फ्रेडिरिक लिस्ट राष्ट्रवादी व कार्ल कार्क्स तथा प्रिंस क्रोपाटकिन समाजवादी श्रर्थ-शास्त्रज्ञ थे । श्रॅंडम स्मिथ के व्यक्तिवादी श्रर्थ-शास्त्र से खुले मैदान का स्रानिर्बंघ स्पर्धाका श्रौर भौगोलिक श्रम-विभाग का सिद्धान्त स्थिर हुन्ना। उसां के स्त्राधार पर पूँजीवाद श्रीर साम्राज्य-वाद की वृद्धि हुई। मौगोलिक अम-विमाग के तत्वानुसार **ए**शिया के उर्वर राष्ट्र महज खेती करके ब्रानाज ब्रौर कचा माल दें ब्रौर इङ्गलैंड म्रादि यूरोपीय देश पक्का माल बनानेवाले ऋधिक मुनाफे के काम-धन्धे करें-यह श्रम-विभाग निसर्गेषिद्ध माना जाने लगा । खुले व्यापार व श्रानिर्देध स्पर्धा के सिद्धान्त की बटौलत जब नैपोलियन ने सारे यूरोप में महायुद्ध की ज्वाला फैलाई उस नमय ब्रिटिश पू जीवाद को, जो हिन्दुस्तान को निगलकर बैठा था, श्रीद्योगिक च्लेत्र में मिली श्रपनी अग्रसरता स्थिर करने का मौका मिला और एशिया की तरह यूरोप के लोगों को भी पका माल देने का ठेका ब्रिटिश पूँ जीवादियों को मिलने लगा। यह देखकर वर्मन ऋर्य-शास्त्रज्ञ फ्रोडरिक लिस्ट ने खुले व्यापार के सिद्धान्त पर श्राघात करके सरक्षक जकात का नवीन राष्ट्रीय श्रर्थ-शास्त्र निर्माण किया । इस अर्थ-शास्त्र के विद्धान्तानुसार बाल्यावस्था के उद्योग-धन्धों को विदेशी माल पर बकात के द्वारा सरज्ञ्ण देकर इड्जलैंड की तरह प्रत्येक यूरोपीय देश श्रपने यहाँ प्रचड उद्योग-धन्धे खडे करे और एशिया के देशों से अन तथा कचा माल लाकर पिछडे हुए देशों को पक्का माल पहुँचाने की ठेकेदारी में सब यूरोपीय देश ब्रिटिशों ्से स्पर्धा करें-इस तरह का नवीन साम्राज्यवादी राष्ट्रीय ऋर्थ-शास्त्र पैदा हुआ। फ्रोडरिक लिस्ट ने ऋँडम स्मिथ प्रभृति ब्रिटिश अर्थ-शास्त्रियों के व्यक्तिवादी तत्वज्ञान के अन्दर छिपे राष्ट्रीय स्वार्थ की तो कलई खोल दी,

परन्तु ऐना करते हुए उसने अपने राष्ट्रीय स्वार्य को नहीं छोड़। उसने अपने राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में यह साफ-साफ लिखा है कि एशिया के देशों को यूरोपीय देशों के कारखानों के लिए आवश्यक कवा माल तैयार करने के लिए ही प्रकृति या ईंबर ने एटा किया है।

इस प्रकार के हरिक लिस्ट ने १६वी सदी के मध्य में बर्मन राष्ट्रवाट को साम्राज्यशाही टीला देनेवाले अर्थशास्त्र की वनियाद डाली । हमारे यहाँ न्यायक रानडे के समय से इसी राष्ट्रीय ऋर्यशास्त्र के दग पर भारतीय श्चर्यशास्त्र निर्मांग् हुआ । परन्तु हिन्दुस्तान में साम्राज्यवाटी श्चर्यशास्त्र खड़ा नहीं हो सकता या । ग्रदः यह भारतीय ग्रर्थशास्त्र ग्रागे की भारतीय सरकति की नीय डालने के लिए काफी न था। इसके बाट बर्मनी में कार्ल मार्क्स ने अपना समार-प्रसिद्ध समाजवाटी अर्थशास्त्र तैयार किया । इसना मुख्य मिद्धान्त बढ़ है कि देश के काग्लाने व जमीन पर किसी का निजी स्वामित्व न हो, वहिन राष्ट्र का सामृहिक स्वामित्व हो। इस सिद्धान्त को स्वीकार किये जिला हिटुस्तान के ग्रज वस्त का प्रश्न ही इस नहीं हो सकता, वर्ग-विग्रह से राष्ट्रीय भावना के दुकडे हुए विना नहीं रहते श्रीर प्रजासत्ता घनिक-शाही का रूप ले लेती है--यह मत श्राज भारतीय समाबवादियो द्वारा मान्य हो जुरा है । तथापि इतने ही सिद्धान्तों के श्राचार पर भानी भारतीय सरकृति की श्रार्थिक नींय नहीं डाली बा सकती । उसके लिए प्रिस क्षोपाटकिन द्वारा प्रतिपादित ख्रौसोनिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धात हिंदुम्तान को स्थीकार करना पडेगा । क्रोपाटिकन समानवाटी या । फिर मा हिट्स्तान में वो समाजवाद ग्राव ग्रा रहा है वह मार्क्स के अनुयायियों द्वारा आ रहा है, इससे क्रोपाटिकन के श्रीहोतिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त की श्रोर समाजवादी दल का ध्यान बितना चाहिए, नहीं बाता । इसना प्रतिपाटन प्रामीदोग ना सगठन करनेवाले गांघीबी के अनुयायी बहत बार करते हैं, परन्तु वे क्रीणटिकिन के इन समाजवादी विचारों का विशेष उल्लेख नहीं करते कि इस सगठन में नैसियक शक्ति व यन्त्रक्ला का उपयोग कर होना चाहिए व घनोत्पादन के सब साधनों पर समाज का स्वामित्व कर देना चाहिए । वस्तुतः भारतवर्षं को श्रौद्योगिक विकेन्द्रीकरण श्रौर धनोत्पादन के साधनों पर सामुटायिक स्वामित्व इन टोनों तत्वों का अवलम्बन लेना पडेगा । ऐसा होने पर ही हिंदुस्तान में खेती व उद्योग-धन्धे टोनों की कड़ी ठीक तरह से जुड़ सकेगी, भारतीय संस्कृति का श्राम-प्रधान स्वरूप कायम रक्खा जा सकेगा. श्रीद्योगिक विकेन्द्रीकरण के साथ ही राजसत्ता का भी विकेन्द्रीकरण करके जनसत्ता का अधिक पोषण किया जा सकेगा श्रीर भारत के सब विभागों की सर्वागीण उन्नति होकर राजसत्ता के व धनोत्पादन के केन्द्रीकरण से उत्पन्न सब श्रापत्तियाँ दूर हो सकेंगी। प्रत्येक राष्ट्र, उसका प्रत्येक प्रान्त श्रीर प्रान्त-विभाग श्रार्थिक दृष्टि से भरसक स्वयंपूर्ण बनाया जाय, प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यक कचा व पक्का माल भरसक जहाँ का वहीं तैयार किया जाय, प्रत्येक विभाग के लोगों की सब शक्तियों का विदास होने के लिए उस विभाग का श्रीदी-गिक जीवन भरसक विविधता-सम्पन्न किया जाय और इस तरह प्रत्येक राष्ट्र-विभाग को श्वावलम्बी व यथासँभव सर्वगुण-सम्पन्न बनाचे का ध्येय श्रपने सामने रखा जाय-यह कोपाटकिन की विचार-प्रणाली है । इस तरह से स्थानिक स्वयंपूर्णता व स्वावलम्बन का सिद्धान्त ग्रह्ण करने से खेती व दसरे उद्योग धन्ये, कन्ने व पक्के माल की खपत, उत्पादक व उपभोक्ता, खेती व कारखाने का काम इन सबका समुचित मेल बैठाकर नियोजित श्रार्थिक संगठन ( Planned economy ) बनाना बहुत श्रासान व सुविधाजनक हो जाता है। चूंकि यह संगठन छोटे स्तेत्र व छोटे लोक-समुदाय से शुरू होता है वह बहुत फ़ुटकर नहीं बनने पाता। इस कारण स्थानिक लोगों की श्रावश्यकताश्चों व मतों का उसपर उचित प्रभाव पहता है, वह अधिक लोकमतानुवर्ती रह सकता है व उसके म्यतहत प्रत्येक विभाग के लोगों की स्वतन्त्रता व सुख ऋषिक सुरिच्चत रह सकते हैं। इसके श्रलावा खुली हवा, काफी पानी, खुले मैदान और सूर्य-िकरणों का प्रवेश-ख्रादि प्राकृतिक सम्पत्ति का काफो लाभ सबको मिलेगा जिससे राष्ट्रीय जीवन ऋधिक नीरोग, तेजस्वी, सम्पन्न ऋौर सुसंस्कृत हो सकता है। उद्योग-घघे व खेती में जिजली-जैसी प्राकृतिक शक्ति के उपयोग करने का जान ज्ञान हमारे पास है ! इसी तरह लोकसत्ता न समानसत्ता जैसी शासन न समान व्यवस्था-सम्बन्धी पद्धित भी हमें उपलब्ध है । इन सनका उपयोग करने से भानी भारतीय सक्तित को पहले की तरह प्राभ-प्रधान न कृषि-प्रधान रखकर भी भौतिक हृष्टि से अधिक समान, मौदिक हृष्टि से अधिक प्रमान शोक लोकस्ताक और चार्मिक हृष्टि से अधिक प्रमान कोकस्ताक और चार्मिक हृष्टि से अधिक प्रमान नाना शक्य है । परन्तु इसके लिए भौतिक विद्या, यशकला, बुद्धि-स्वातन्त्र्य, क्यांकि-स्वावन्त्र्य, सामानिक व आधिक समान मौतिक समान मौतिक व सामानिक आविस्कारों से पूर लाभ उठाना चाहिए व ऐसा करते हुए हमें अपनी प्राचीन आस्थारिक संपत्ति को न मॅनते हुए उसको बृद्धि के लिए इन सनका उपयोग करना चाहिए । इस तरह की भानी मारतीय सक्कृति की नीव हालने में हमें क्रोपाटिकन के उस अर्थशास्त्र से वा एडू-बाटी व समानवादी अर्थशास्त्र का समन्त्र्य करके उसने बनाया है, पूरा-पूरा लाभ उठाना पढ़ेगा ।

बर्मनी व इटली में राष्ट्रीय समाजवादी अर्थशास्त्र के स्प में जो साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र आगे चला था उतका क्रोपाटकिन के अर्थ-शास्त्र से कोई स्वथ नहीं था! हिटलर का नावी अर्थशास्त्र मले हो अपने को राष्ट्रीय तमाजवादी अर्थ-शास्त्र करता रहा, वस्तुतः वह पूँजांवादी व साम्राज्यवादी अर्थ-शास्त्र करता रहा, वस्तुतः वह पूँजांवादी व साम्राज्यवादो अर्थ-शास्त्र हो था। एक अर्थ में यह व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र के स्वर्थ नहीं रहा । ब्रिटिश पूँजीवाद की वृद्धि व्यक्तिवादी वातावरस्य में हुई है इससे वहाँ के पूँजीवादी शेर-जैसे वन गये हैं। वे सम वनाकर रहने व चलने को बहुत प्रवृत्ति नहीं दिखाते। जर्मन पूँजीवाले राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र को छन्न छाया में पक्षे, इससे उनमें सम्याना ज्यादा रहा। वे स्थिताल की तरह रहे। दोनों एक से हिंस है और दोनों का सच्चा अर्थशास्त्र साम्राज्य-वादी है। सच्चे राष्ट्रवादी व समाजवादी अर्थशास्त्र में विरोध नहीं है,

उनका सपन्वय हो सकता है और वह कैंग्रे हो सकता है यह पिंस कोपाट-किन ने अन्छी तरह दिखा दिया है। इसी अर्थशास्त्र के आधार पर भारतीय सस्कृति की इमारत हमें खड़ी करनी होगी।

ग्रब हम वर्ग-विग्रह व समाजवाद का भारतीय संस्कृति की परम्परा की दृष्टि से विचार करें व यह देखें कि भारतीय सस्कृति की प्रगति कब व कैसे रुकी । तभी यह बात निश्चित हो सकेगी कि भारतीय संस्कृति का रूप क्या होगा व मानव-संस्कृति को वह कौन-सा महत्वपूर्ण संदेश देगी ? भारतीय संस्कृति संसार की एक महान् व अत्यन्त प्राचीन सस्क्वति है व ससार उससे बहुत-कुछ सीख सकता है। जितनी यह जात सही है उतनी ही यह भी सही है कि स्रव उसकी प्रगति रुक गई है व मौजूदा समय में वह यूरोपीय सस्कृति से पिछड़ गई है। हमारी संस्कृति की प्रगति क्यों एक गई, यह जानकर जबतक हम आगे कदम न बढावेंगे, तबतक उसे उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त न होगा श्रीर न मानव-सस्कृति में वृद्धि करने की हमारी आकाचा ही सफल हो सकती है। मानव-सस्कृति में वृद्धि का कार्य मध्य-युग तक यूरो-पीय व भारतीय दोनों संस्कृतियाँ प्रायः एक समान करती रहीं। बल्कि यह कहना होगा कि कुछ बातों में मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति तत्कालीन यरोपीय संस्कृति से श्रिधिक श्रेष्ठ व सपन्न थी । इधर श्राधुनिक-काल में यूरोपीय संस्कृति बहुत आगे निकल गई । किन्तु अब उसकी भी गति कुय्उत हो गई है श्रीर श्रागे रास्ता द्वॅ दने की शक्ति उसमें बाकी नहीं है। यूरोप के तत्वज्ञों को आगे का मार्ग दिखाई न देता हो, सो बात नहीं । परन्तु लोगों को उस मार्ग पर ले चलने का सामर्थ्य वहाँ के लोकनायकों में नहीं है। यूरोपीय संस्कृति पूँजीवाट व साम्राज्य-वाद के भॅवर में पड़ गई है श्रीर उसके चक्कर में से उसे बचा ले जाने की शक्ति उसके नाविकों या कर्णधारों में नहीं दिखाई देती । यूरोप के चार प्रमुख राष्ट्र-- इंग्लैंड. फास, जर्मनी व इटली में से जर्मनी व इटली में सामध्योंपासकों का एक-एक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था व हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे समर्थ पुरुषार्थी राष्ट्रनायक उन्हें प्राप्त हो नये थे ! इस तरह वर्मनी व इटली में सामर्थ्य तो उत्पन्न हुन्ना . परन्त उसका उपयोग मानव-सरकृति की प्रगति में नहीं बल्कि उसे प्रतिगामी व श्रासुरी बनाने में किया गया। श्राधुनिक यूरोप में फूले-फले प्रजासत्ता व नागरिक स्वातस्य के तत्वों को उन्होंने दिन दशहे पैरो वले रौटकर मानों इस बात का बीड़ा उठा लिया था कि चाहे सारी मानव या यूरोपीय सरक्षति नष्ट-स्रष्ट हो जाय, पर वे प्रचातत्रात्मक समाच-सचाक सरकृति को यूरोप में न पनपने देंगे। उनके देश के धनिक इसमें उनके पृष्ठ-पोषक बने | इस विनक्त वर्ग की सेवा से लाजार व भावी साम्राज्यशाही के लाभ से मोहित बुद्धि-प्रधान मध्यम-वर्ग तत्व अष्ट होकर उनकी सेवा करने में लगा व श्रज्ञान किसान-वर्ग को मजदरों से फोइकर उन्होंने समाज-सत्ता के लिए मज़ाडनेवालो जनता की टॉग ही तोड दी। उनकी स्थापित 'बारशाही' से जनता को मक्त करने के लिए खन की नही बहानेवाली सशस्त्र कान्ति के सिवा दसरा मार्ग वहां के नेताओं को नहीं टिखाई टिया । परन्त हिटलर-शाही व मुसोलिनी-शाही जारशाही से भी ज्यादा वैज्ञानिक वन गई यो और उनका राज्यतत्र मी अधिक कार्यक्षम प्रमाणित हम्रा । परिगामतः दसरे महायुद्ध की प्रचड श्राग्न भचकी जिसमें यद्यपि वह दोनों तानाशाह मिट गए : किंतु यूरोपीय संस्कृति को नष्टपाय कर गए ! ये हमारा ख्रदाबा था। यूरोप के इसरे हो देशों--इग्लैंड व फार ने--श्रभी लोक-सत्ता का बुरका खुल्लम-सक्ता उतार कर नहीं फेक दिया है व वे संसार को यही दिखाते हैं कि श्राद्धिक यूरोप की संस्कृति की रह्या इमारे ही कारण हो रही है। परन्तु ग्राज उनकी रियति गई-गुकरी हो गई है। इनमें ग्रब किसी प्रकार का सामर्थं त्राकी नहीं दिखाई देता । त्रापने साम्राज्य की रचा भी उनके लिए इमर हो गई है व इघर साम्रास्य का लोम भी पूर्यात खुटता नहीं है। वहाँ के अनेक विद्वान यह तो मानते है कि यूरोपीय संस्कृति की वृद्धि व प्रगति ऋव समाजसत्ता द्वारा ही हो सकती है , परन्तु अपनी इस विद्वता को राष्ट्र के गते उतारने व राष्ट्र से समानसत्ता की स्थापना कराने ष्प सामर्थ्व श्राव जनमें से किसी में भी नहीं दिखाई देता । जिस समय

देश को महान् समर्थ व पुरुषार्थी नेतात्रों की ग्रावश्यकता होती है उस समय यदि वे पैदा नहीं होते तो यही कहना पड़ता है कि उस देश के श्रघःपात का समय श्रा गया है या उसकी संस्कृति का विनाश नजदीक है। संस्कृति-हृद्ध में जब घुन लग जाता है तब महान् व पुरुषार्थी पुरुष-रूपी फल उसमें नहीं लगते। आज इंग्लैयड व फाम की ऐसी ही शोच-नीय स्थिति हुई दोखती है। आधुनिक-कालीन राष्ट्रीयता, प्रजासत्ता व प्रॅंजीवाद का उदय इन देशों में हुआ। उन्होंने कुछ समय तक मानव-. संस्कृति का नेतृत्व भी किया। भौतिक व सामाजिक विद्या की बहुत वृद्धि भी उन्होंने की व इस बात की भी खोज की कि स्रव स्रागे के इतिहास में मानव-संस्कृति किस युग में प्रवेश करेगी। परन्तु श्रपनी संस्कृति की प्रगति करने का सामध्यं आब उनमें नहीं बच रहा है। इंग्लैयड व फ्रांस में आन यही अनुभन हो रहा है। वहाँ की राष्ट्रीयता छिन-भिन्न हो रही है व प्रजा-सत्ता धनिक-सत्ता बन गई है। उनको बुद्धि यह तो जानती है कि इन दोनों वादों से आगे जाने का समय अब आ गया है, किन्तु वैसा हाथ से किया नहीं जाता । 'जानामि धर्मे न च मे प्रवृत्तिः। जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः' ऐसी दशा को ये देश आज पहुँच चुके हैं।

श्राधुनिक भारत के म० गांधी व प० खवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतापी पुरुष इंग्लैंग्ड में नहीं दिखाई देते । वहाँ की श्राम जनता साम्राज्य-वाद की लूट से मिली सम्मत्ति के कारण तत्व-भ्रष्ट हो गई है। जिस राष्ट्र ने प्युरिटन-काल में प्रस्थापित राजसत्ता के खिलाफ बगावत करके सत्ताधारी वर्ग द्वारा सस्कृति के प्रवाह पर बाँचे बाँघ के तोड डालने का सामर्थ्य दिखाया था, उसमें श्राज निःशस्त्र कान्ति का सामर्थ्य वाकी नहीं वच रहा । श्राधुनिक भारत ने १६३० व ३२ में श्रापृच सत्याग्रह-सग्राम किया श्रीर प्रस्थापित राजसत्ता द्वारा वे-कायदा घोषित कांग्रेस का लहाल कान्ति-यन्त्र प्रतिपत्त के द्वारा होनेवाले दमन के उग्र व भयकर शस्त्र-स्पात के बावजूट एक साल तक चालू रक्खा । किन्तु १६२६ में ब्रिटिश मजदूरों ने जब सावित्रक हड़ताल-रूपी प्रत्यक्त प्रतिकार का हथियार प्रस्थापित राजसत्ता पर चलाया तो उसके वेकायदा घोषित करने की धमकी भर से वह

छोड़ दिया गया । अपनी इस कृति के द्वारा ससार को ब्रिटिश मनदूर-दल ने मानो यह बता दिया कि किसी भी प्रकार की राज्यकान्ति करने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहा व अब वे आगे अपनी संस्कृति की प्रगति नहीं कर सकते । उसके बाद तो मैकडानल्ड-जैसे नेताओं का कंवर्वेटिव दल से मिलकर, जन्म भर नेतृत्व करके पाले-पोसे समाजवादी टल व तत्वजान को दगा देना क्रमपास हो था। इनके विपरीत म॰ गाधी ने मत्याग्रही तत्वज्ञान की सहायता से त्राधनिक भारत में एक प्रचएड सामध्यें उत्पन्न किया । इस सामर्थ्य का उधिष्ठान प्राचीन भारत का श्रात्मवल है श्रीर इस सामर्थ्य की बटौलत श्राधुनिक भारत में श्रपनी शाचीन संस्कृति का श्रभिमान भी पैदा हुआ है । उसके साथ ही श्राप्टानक सूरोपीय सस्कृति के प्रति एक तरह की तुच्छता या अनादर भी उत्पन्न हुआ है। इस ग्रनाटर-भाव के कारण, सभव है, ग्राधुनिक मारत का अधःपात भी हो जाय । यदि भारताय ग्रत'करण में यह मावना प्रत्रल होती गई कि श्राधिनिक युरोप की प्रत्येक बात व विचार त्याख्य व तुच्छ है तो वह अपनी प्राचीन संस्कृति के टोघों से चिपका रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि, कुछ विचार-शील लोगों को आज ऐसा भी लगने लगा है कि अनादर करते-करते कहीं उसके उल्प्वल ग्रंग का ग्रनाटर न किया चाय व हीन ग्रागों का, ग्रनजान में, ग्राटर । किंतु यह बात पक्की है कि ग्राधुनिक भारत श्राज कार्यचम व समर्थ बनने लगा है। उसकी यह कार्य-स्नमता व सामध्ये एक-सा वह भी रहा है। इसलिए ऐसी आशंका के सच होने की गुजायश बहुत कम रह जाती है। जब कोई देश जी-जान से अपने उद्धार के प्रयत्न में जुट पड़ता है व उसके लिए ग्रावश्यक त्याग करने की भावना उसके बुद्धिशाली लोगों में बढ़ने लगती है तो उसके तत्वज्ञान के सदोप रहते हुए भी उसका श्रध-पात नहीं होता, बल्कि उसके उद्योग-सामर्थ्य से वह धीरे-धीरे निटौंध वनने लगता है। ब्रात्मोद्धार के लिए ऐसा उद्योग करने की श्रात्म-प्रेरणा श्राज भारत में नाग्रत हो गई है व इमें यह पक्की श्राशा है कि वह अपने राष्ट्रीय तत्वज्ञान को अधिकाधिक निर्दोष व शुद्ध बनाता जायगा । फिर भी हमें यह देख लेना जरूरी है कि

हमारे तत्वज्ञान में, पूर्वीक्त कारण से म्राज कौन-धी बुराई म्रा जाने का डर है, किस बुराई के कारण प्राचीन संस्कृति की प्रगति कुण्ठित हुई व उसे ग्राधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सामने हार खानी पड़ी १

श्राधुनिक यूरोपीय संस्कृति की उत्पत्ति वर्ग-कलह के रूप में हुई व श्रान उसका विनाश भी सम्भवतः वर्ग-कलड में ही होता दीखता है। इससे क़ुळ लोगों की यह मानने की प्रवृत्ति है कि वर्ग-कलह का सिद्धान्त हमें विलक्कल मजूर नहीं। हमें ऐसा लगता है कि यह प्रवृत्ति कदाचित् इमारी प्रगति में इकावट डाले। इमारा यह स्पष्ट मत है कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बाद अब हमें वर्ग-विग्रह का तत्व मजूर करना पडेगा व सत्याग्रह से उसका समन्वय करना पडेगा। श्राधुनिक यूरोप ने जो वर्ग-विग्रह किया या उसका श्रवलम्बन लिया उसमें उसने कोई गलती नहीं की। मगर उसने जो भूल की वह तो यह कि वर्ग-विग्रह करते हुए उसने हिसात्मक साधनों का ऋतिरेक कर दिया, राष्ट्रीय बन्धुत्व से उसका त्रिलकुल समन्वय नहीं किया व इस वर्ग-विग्रह के सिलिसिले में प्रजासत्ताक संस्थात्रां की बिलकुल जरूरत न होगी-यह मानकर प्रजासत्ता पर ही तलवार खींच ली। सत्याग्रह यटि वर्ग-विग्रह की नीति बना ले तब भी राष्ट्रीय बधुत्व को श्राच श्राने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह-सग्राम में प्रतिपत्त के व्यक्तियों के द्वेष की गु जायश नहीं होती । वह तो खास तौर की अन्यायी समाज-रचना या खास सस्थाओं के विरुद्ध हो सकता है, उसके किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। पूर्विवादी सस्था या वर्ष को मिटाने का अर्थ पूर्वी-वाटियों को मिटाना नहीं है। समाजवाटी तत्वज्ञान की भी तत्वतः यही भूमिका है । कार्ल मार्क्स ने श्रापने 'कैपिटल' नामक ग्रन्थ की प्रस्तावंना में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि हमारा ऋगड़ा पूँ जीवाटियों से नहीं, पूँ जीवादी संस्था से है। यदि सत्याग्रही तत्वज्ञान ने समाज-सत्ताक व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय किया तो वह इस विचार-सरग्णी का ग्रीर भी जोर से संपर्धन करेगा व क्रातिकाल में भी अहिंसात्मक वाता-

न्यम् कायम रक्लेगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसी तरह सत्याप्रही तत्वज्ञान लोकमत्ता व सत्याग्रही प्रत्यद्ध प्रांतकार का समन्वय करके नि'शस्त्र क्रांति को मफल करके दिखा देगा । इस तरह सत्याग्रही तत्वज्ञान के यह बिलकुल काबू की बात है कि वह वर्ग-विग्रह व समाज-सत्ताक कान्ति को मानकर भी उसका राष्ट्रीयता व लोकसत्ता से समन्वय कर दे। श्रालयत्वा वर्ग-विग्रह व समाज-मत्ताक क्रान्ति का श्रायलवन लिये विना यह भावी भारतीय संस्कृति की इमारत खडी न कर सकेगा। यह मत हमें नहीं क्विता कि वर्ग विग्रह का तत्व प्राचीन भारताय संस्कृति से विलक्कल श्रसगत है। हाँ, यह सच है कि श्राधुनिक यूरोप के न्यापारी पूँ जीवादी वर्ग ने सामतवर्ग के खिलाफ जिस तन्ह का वर्ग-विग्रह किया, श्रथवा वहाँ मजदूर आज पूँजीवाट के खिलाफ जिस तग्ह वर्ग-कलह कर रहे हैं वैसा भारत के वैश्यों ने नहीं किया व अवतक यहाँ के मजदूर भी पूँ बी॰ बाद के खिलाफ बैसा नहीं कर रहे हैं। तथापि उनके साथ ही यह भी सच है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्राधुनिक यूरोपीय संस्कृति के मुकावले में पिछुड़ गई, उसकी प्रगति रुक गई व अन्त में उसे श्राञ्जनिक युगेपाय संस्कृति के सामने हार खानी पड़ी। श्राधुनिक यूरोपीय व्यापारी मध्यम वर्ग ने धर्माधिकारी व नामन्त-वर्ग के खिलाफ किसान-वर्ग की सहायता से सफल बगावत की, निटान यूरोपीय मध्यम-वर्ग को, श्रद्धायुग से बुद्धि-युग में लाकर छोड दिया, राजसत्ता पर नागरिक स्वतंत्रता का वधन लगाकर उसे लोक-नियंत्रित बना दिया, सामन्त वर्ग को नष्ट करके सामाजिक समता व लोकसत्ता के आदर्श का समर्थन किया व मानव-संस्कृति में समाज सत्ताक-युग की भविष्यवाणी की। लेकिन यह सब करते हुए उसने अध्यात्म-विद्या की पूरी उपेचा की, समन्त विद्यात्रों व कलात्रों को धनोत्पादन की चेरी बना दिया, श्रात्मवल को भुला दिया व महत्र श्रश्ल-वल पर सारा दारोमदार रक्खा। ग्राधुनिक यूरोप की ये भूलें बहुत वडी हैं। यह सब सच है, किन्तु आधुनिक यूरोप की सारी सस्कृति पर तुच्छता का परदा डाज्ञकर हम माबी संस्कृति का निर्माश न कर सकेंगे। अगर इमने समान के किनष्ट वर्ग को वरिष्ठ वर्ग के विरुद्ध खडा होकर अपने इक-इक्क प्राप्त करने की कला न सिखाई तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी प्राचीन सस्कृति में वर्ग-कलह नही था। प्राचीन मारत में ब्राह्मण् व च्वित्रयों का वर्ग कलह हुआ था। ब्राह्मण्-च्वित्रयों ने वैश्यों से कलह किया है व द्विज्ञों ने शूद्ध-श्रुतिश्द्वों को दासता में रखने के अपनेक प्रयत्न किये हैं।

ये सब बनाव-बिगाड़ वर्ग-कलह के बगैर नहीं हुए हैं। हाँ, यूरोप की तरह यहाँ उसके द्वारा एकराष्ट्रीयता, लोक-सत्ता, नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना नहीं हुई । समाज में कोई शूद्र न रहे, ऐसा श्रादर्श नहीं पुकारा गया। किन्तु इसे हमारी संस्कृति का बडप्पन या गौरव नहीं कह सकते। थ्रोपीय वैश्यों ने वर्ग-कलह में हिंसा-नीति स्वीकार की यह उनकी गलती हो सकती हैं, परन्तु हमारे वैश्यों ने यह गलती नहीं की, इसके लिए उनकी स्तुति नहीं की जा सकती , क्योंकि उन्होंने यूरोपीय वैश्यों की तरह पराक्रम व पुरुषार्थं भी तो नहीं दिखाया और न राष्ट्रीयता व सोकसत्ता की स्थापना ही की। ब्राह्मण से लेकर शुद्र तक इमारे तब वर्ग राष्ट्रीयता व प्रजासत्ता से श्रङ्कृते रहे व ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता करके श्रापना सारा देश परतत्रता में डाल दिया । वरिष्ठ वर्ग के दमनकारी प्रभाव से वैश्य व शूद्र-श्रतिशृद्ध ये वर्ग पुरुषार्थहीन वन गये व उन्होंने श्रपने बल-बूते पर वर्ग-कलइ नहीं किया, यह सही है , परन्तु उन्होंने विवेशी विजेतास्रों की सहायता करके दूसरी तरह से वरिष्ठ वर्ग के उस एकतर्का वर्ग-कलह का बदला ही तो चुकाया । इसकी अपेद्धा यूरोपीय वैश्यों का वर्ग-कलह या वहाँ के वर्तमान मजदूरों का वर्ग-कलह हीन नहीं कहा का सकता। हमारे वैश्य व शूद-अतिशूदों ने तो अन्याय सहन करने का मानी बत ही ले रक्खा था इन्होंने तो विदेशियों से मिलकर श्रपने देश को पराधीन भी बना टिया । इससे तो ऋाधुनिक यूरोप ने वर्ग-कलह में हिसा का अवलम्बन लेकर भी जो बड़ो के अन्याय से भागड़ने का सिद्धान्त कायम रक्खा व इस भागडे के दर्मियान अनेक श्रेष्ठ सामाजिक व राजनैतिक आदर्श खडे डरकाले, उसके लिए मानव-संस्कृति के इतिहास लेखकों को आधुनिक यूरोप के गुर्ण गाने पड़ते हैं। अब आधुनिक मारत का तबतक उद्धार

नहीं हो सकता बनतक कि वह बड़ों के अन्याय के खिलाफ नगावत करने का तत्व अगीकार न कर ले। लेकिन हों, उसे आधुनिक यूरोप के दोष दिखाने का अधिकार तभी मिलेगा बन इम इस नगावत को शांति या अहिंसा द्वारा सफल ननाने का महाकार्य कर दिखानें।

श्रायों के भरतखरड में वस चाने पर उन्होंने वर्णाश्रम-धर्म के रूप में अपनी संस्कृति बनाई । इनमें शुद्र व श्रतिशुद्र टास-कर्म करनेवाले वर्ण भी थे। बास्तव में देखा बाय तो वर्ग्याश्रम-धर्म-एस्कृति ब्राह्मण, सन्निय च वैश्य इन तीन वर्गों की ही मस्कृति थी, शुद्र व श्रतिशुद्र तो उनके दास ही थे। उस समय के सभी समाजों में दास-प्रथा थी। यूरोपीय समाज में भी मध्ययुग के अन्त तक हमारे चातुर्वर्ण्य की तरह चार वर्ग थे। उस काल में सामाजिक समता का अर्थ इन चार वर्गों को तोइना नहीं था बहिक किसी भी वर्ग से जनमे हुए व्यक्ति का गुण-कमोनुसार दसरे वर्ग में प्रवेश पाना था। सबसे निचले शद्र को भी सबसे काँचे ब्राह्मण-वर्ग तक पहुँचने की छुटो रहे, इतना ही सामाजिक सुधार का अर्थ था। जब समाज में भनोत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है तब बहुजन-समाज सस्कृति व सम्पत्ति से दूर ही रहता है। ऐसे समय सभी को सुसस्कृत व ससम्पन्न करने का आदर्श वहत करके किसी को सुभता ही नहीं है व सभा भी तो वह व्यवहार में काम नहीं दे सकता । इमारे यहाँ भी जैन व बौद्ध-काल से, बल्कि उससे भी पहले यह प्रयत्न होते आ रहे हैं कि शहों की टासता कम को बाय व उनकी भौतिक उन्नति तथा शान-प्राप्ति के मार्ग खले किये बायें। बहतों का अनुमान है कि चार्वाक का लोकायत-मत इसी तरह का था। किसी भी वर्श में बन्मे व्यक्ति की -ब्राह्मणस्य का दर्जा मिलने की कल्पना वशिष्ठ-विश्वामित्र के समय से चली है व इसके प्रचार में से एक विचार-कलह व उसमें से एक प्रकार का वर्ग कलह भी उत्पन्न हुन्ना था । श्रीकृष्ण के भागवत्-धर्म में —'स्त्रियो वैश्यास्तथा शृद्धास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्' यह मत मान्य हुआ है व स्त्रियो तथा शुद्रों को समाज में सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त करने की लड़ी टी गई है। बौद्धकाल में तो एक तरह से सर्वागीण समाज-क्रान्ति ही हुई थी व ऐसा लगता है कि उस समय विचार-कलह व वर्ग-कलह पचिलत रहा होगा । हॉ, यह सच है कि बाद के काल में शुद्रों को वैदिक संस्कृति का अधिकार नहीं दिया गया , किंतु यह कहना अनुचित न होगा कि खुद वह वैदिक संस्कृति ही पीछे, रह गई व बौद्ध तथा भागवत्-संस्कृति स्त्रागे स्त्रा गई । बौद्ध-संस्कृति ने तो वैदिक परम्परा के विरद्ध खुल्लमखुला नगावत मचाई यो । मागवत् सस्कृति ने खुली बगावत का मार्ग नहीं प्रहरण किया तो भी गीता को वेद से प्रधिक श्रेष्ठ स्थान देकर वैदिक-संस्कृति को गौणता दी । भागवद्धमी सत खुझमखुझा कहने लगे कि वेट व उपनिपद् के अन्तर्गत आत्मोद्धार-सम्बन्धी सारा तत्वज्ञान जब भगवद्गीता में है व मिक्त-मार्ग के इतर प्राकृत प्रन्थों में भी वह भरपूर है तो फिर वैदिक-जान की क्या जरूरत या महत्ता हमारे लिए रही १ हालॉकि स्नाज भी वैदिक कहलानेवाले ब्राह्मण ऐसा दुराग्रह रखते हैं कि शृद्र चाहे कितना ही वडा हो उसे इम ब्राक्षण नहीं कहेंगे, अथवा उसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे। किंतु, इसके विपरीत व्यास-बाल्मीकि ऋषि-कोटि से चले गये व शूद्र-म्रतिशूद्र जाति के साधु-सन्त हजारों ब्राह्मणों के ब्राध्यारिमक गुरु बन गये। शुद्रों का वैदिक पद्धति ने भत्ते ही राज्याभिषेक न किया हो, परन्तु उन्होंने राजसत्ता व साम्राज्य-सचा का उपमोग किया एव उनकी सेवा करके ब्राह्मणों ने उनकी स्तुतियाँ कीं व गुरा गाये। जो शूद्र महल पश्चिर्यात्मक कर्म करने के योग्य माना गया था वह कृषि गौरच्च-वाखिज्य तो करने लगा ही , परन्तु मत्री, राजा, नहीं नहीं, साधु-सन्त, ऋषि व श्राध्यात्मिक गुरु भी बन गया। भारतीय संकृति में यह एक प्रचएड क्रांति हुई थी। इतिहासाचार्य स्व० राजवाडे उसका वर्णन इस तरह करते हैं--

"उत्तर कुरु में जो अर्घनगली शृद्ध महन दास-कर्म करके समान-सोपान की निलकुल निचली सीढी पर ठुकराया जाता या वह अन नैदों व मौयों के शूद्ध व वृषल शासन-काल में अध्यात्म, नीति, प्रत्रव्या, एक-वर्याता, सर्व-समता व साम्राज्य का विजयी सञ्चालक हो गया। बुद्ध व जिन, विशेषतः गौतम बुद्ध द्वारा की गई यह काति मामृली धर्म-काति या राज-क्रांति श्रथवा मत-क्रांति नहीं थी, वह सर्वन्यापी भयकर समाज-क्रांति थी। इस प्रचण्ड क्रांति ने वैदिक समाज की नीव रखाड टी, व चातुर्वर्णिक समान उथल-पुथल हो गया।<sup>22</sup>

यह प्रचएड समाज-क्रांति बिना वर्ग-विग्रह के नहीं हुई । इसके बाट यदापि बुद्धधर्म हिन्दुस्तान में नहीं रहा तो भी उसका यह कार्य सदा के लिए कायम रहा । बुद्ध ने वैदिक देवताकारड, यश-यागादिक कर्मकारड और सामाजिक विषमता के खिलाफ विद्रोह किया। फिर बुद्ध-धर्म से जाकर मूर्ति-पूजा उदय हुई श्रौर कुछ समय तक पौराणिक देवतानागढ, वतोद्यापन व पूजा-विधान एवं कुमारिल महादि के कर्म-मीमासा का टौरटौरा रहा। तेकिन शंकराचार्य ने श्रद्धेत वेदान्त के जानकाड को ब्रागे करके देवता-काएड व कमेंठता को गौगाल दिया श्रीर भागवत् धर्मी सतों ने स्रहैत वेदान्त के शुद्ध तत्वज्ञान को भिक्त-मार्ग में लाकर श्राम जनता को निष्काम-मिक से श्रातमोद्धार का व मोज का मार्ग दिखा दिया। इन सब बातों के होते हुए कमेठ मीमासक ज्ञानमर्गी तथा मिक्तमार्गियों के पीन्ने पड़ गये। प्रत्येक साध-सत के समय उनकी समता-प्रस्थापना के कार्य का विरोध किया व एक प्रकार का वर्गकलह भी पैदा किया, परन्तु साधु-सतों ने सत्याग्रही वृत्ति भारण करके अपना भर्म सुभार जारी रक्खा। जो गौतम बुद्ध नास्तिक व वेद-निन्टक माना जाता था उसे हिन्दु जनता ने ईश्वर-ग्रवतार बना दिया। इस प्रकार संस्कृति-सुधार का यह कार्य हुआ तो, पर मध्ययुगीन भारत आधुनिक युग मे न आ तका। ब्रिटिश शासन-काल में महातमा गाधी के नेतृत्व में भागवत्-धर्मी साधु-सतों की सत्याग्रही वृत्ति में से एक निःशस्त्र कातिशास्त्र निर्माण हुन्ना। यदि स्वतंत्र भारत में यह पैदा हुआ होता तो सहज ही उसे सर्वागीए काति का रूप मिल गया होता । वह श्रभी तक नहीं मिला है । हमारा खयाल है कि वह बल्द ही मिलेगा व उसके आश्रम से वर्ग विग्रहात्मक सर्वागीए समाज-काति हुई भी तो यह मारतीय राष्ट्रीयता व प्रजसत्ता को ऋाँच न श्राने देते हुए होगी। इस तरह श्राष्ट्र नेक यूरोप में निर्मित संस्कृति को आत्मसात करके, बो काति उसके द्वारा न हो सकी उसे अहिंसा के

द्वारा करके जब दिखा देगा तभी सत्याग्रही तत्वज्ञान की सच्ची महत्ता दुनिया को म लूम होगी व आधुनिक भारत का निर्माण करनेवाली संस्कृति आधुनिक यूरोपीय सस्कृति से श्रेष्ठ सावित होगी।

त्राधुनिक भारत में म॰ गांची श्रीकृष्ण त्रथवा गौतम बुद्ध की तरह ही एक ग्रत्यन्त महान् विभृति हुए। उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान में भागवत श्रीर बौद्ध दोनों धर्मों के तत्व का समन्वय हुआ है और उसे उन्होंने सामाजिक श्रीर राजनैतिक काति का रूप दे टिया है। श्रीकृष्ण या बुद्ध के समय जिस तरह की सर्वागीण काति भरतखगड में हुई उससे भी श्रिधिक सर्वागीण क्रांति का समय आज आ गया है। आज हमारे सामने सिर्फ इतना ही प्रश्न नहीं है कि शूद्र अथवा अतिशृद्र में से योग्य व्यक्ति को गुणकर्मा-नुसार द्विजत्व प्राप्त हो स्रथवा, वह वैश्य, चत्रिय या ब्राह्मण् वन सके। विक्र श्राज तो समाज के वर्ग-भेद को ही नष्ट करके एक वर्ग समाज स्थापित करने की आवश्यकता मालूम होने लगी है। आधुनिक यूरोप में व्यापारीवर्ग के नेतृत्व में जो संस्कृति निर्माण हुई उसके द्वारा लोक-सत्ता व सामाजिक समता का आदर्श सामने आने से ही एकवर्ग समाज की क्लपना संसार के सामने प्रस्तुत हुई है। फ्रेंच राज्य-क्रांति के समय स्वतंत्रता व बन्ध्रता के छिद्धात पर मानव-सस्कृति की रचना करने का प्रयोग पहले पहल हुआ। उस समय यह समका गया था कि जासत्ता व नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना हुई नहीं कि सब लोग एक ही वर्ग में ह्या जायगे। सामन्तशाही खतम होगी, जमींटार-वर्ग नष्ट होगा, श्रौर सबको सामाजिक समता व नागरिक स्वतन्नता के श्रिधिकार मिलने पर शूद्र अथवा दास या भूदास-वर्ग नहीं रहेंगे। इस तरह चित्रिय व शूद्र-वर्ग न रहा तो समाज में सिर्फ किसान, मजदूर व व्यापारी इनका एक वैश्य वर्ग रह जायगा । प्रत्येक को जहाँ धार्मिक श्रीर बौद्धिक स्वतत्रता मिली कि नैतिक, श्राध्यात्मिक या घार्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्र रूप से घर्माधिकारी-वर्ग की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रत्येक किसान को ऋपनी नमीन व न्यापारी तथा कारीगर को मजदूरी या मनाफा उनके कष्ट, साहस और सयम के अनुपात में मिलने लगे

तो समाज के किसी भी व्यक्ति को चाहे जो स्थाग मिल सकता है। फलतः किसी व्यवसाय के लोगों को कुछ समय तक उचित से श्रिषिक मुनाफा मिला तो उस व्यवसाय में दूसरे लोग शरीक हो बाते हैं श्रीर श्रनुचित मुनाफे का श्रनुपात कम हो बाता है। इसके विपरीत जब किसी व्यवसाय में काम करनेवाले को उसके काम का उचित मुग्रावजा नहीं मिलता तो उस व्यवसाय के लोग दूसरे भन्ने अपना लेते हैं श्रीर शेप लोगों को उचित मनाफा मिलने लगता है। इस तरह व्यवसाय-स्वातन्त्र्य श्रीर ठहराव-स्वातन्त्र्य की नीव पर सब अपने श्रपने श्रम के श्रनुपात से सपत्ति प्राप्त कर सकेंगे व श्रपने-श्राप एकवर्ग समाज कायम हो जायगा, ऐसी ग्रपेजा उस समय थी। इसका कारण यह था कि श्रीद्योगिक कान्ति से जो प्रचएड मिल-उद्योग शुरू हुए उनका वास्तविक रूप श्रीर परिग्राम उस समय ध्यान में नहीं श्राया । ज्यों-ज्यो श्रीद्योगिक म्हान्ति का स्वरूप विशद होने लगा श्रीर समाव के बहसख्यक लोगों पर उसके परिकाम दिखाई देने लगे, त्यों-त्यों अनुभव हुआ कि नागरिक-स्वातन्त्र, व्यवसाय-स्वातन्त्र्य व ठहराव या इकरार-स्वातन्त्र्य की बुनियाट पर प्रजासत्ता के द्वारा एक-वर्ग समाज-रचना नहीं हो सकती। बडे उद्योगों के कारण घरेला धन्चे डूब गये श्रीर किसानों को मिली जमीन नेचने की स्वतन्त्रता से साहुकार, दुकानदार व पूँजीवालों के दमनकारी प्रभाव में फिर वही नवींदारिया बनने लगो । यान्त्रिक सहायता से प्रचएड उद्योग-धन्धों की तरह विस्तृत खेती करना भी सलभ है यह पता लगते ही छोटी-छोटी खेती नष्ट होकर श्रीद्योगिक पदित की खेती का प्रचएड -कृषि-व्यवसाय शुरू हुआ। इन सत्र प्रतृत्तियों का स्वाभाविक परिग्राम यह होगा कि प्रत्येक देश के कारखाने, बमीन व खाने एक ग्रह्प-सख्यक धनिकः वर्ग के कब्जे में चली जायँगी और प्रत्येक राष्ट्र की वह सख्यक जनता इस ग्रल्प-सख्यक मालिक-वर्ग की ग्रार्थिक गुलामी में जा पडेगी-यह देखकर समाजवाटी तत्वजों ने यह ठहराया कि कारखाने, जमीन श्रीर खानो पर जत्रतक सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित न होगा तवतक एकवर्ग समाज, स्वतन्त्रता, समता व बघुत्व के ब्राटर्श ब्रमल में नहीं ब्रा सकते।

समाज-सत्ता का यह तत्व स्त्रीचोगिक त्तंत्र में लागू किया हुन्ना प्रजासत्ता का ही सिद्धान्त है। कार्ल मार्क्स ने यह प्रतिपाटन किया कि इस प्रजास्ता की स्थापना मालिक-वर्ग की उदारता से नहीं बल्कि मजदूरों के विद्रोह से होगी। इस तरह उन्होंने शास्त्रीय समाजवाद का निरूपण करके पूँ जीवाद के स्थानिये श्रीर वर्ग-कलह के स्नाधार पर मावी समाजसत्ताक कान्ति का शास्त्रीय भविष्य-कथन किया। यह भविष्य-वाणी रूख में मोटे तौर पर सही विकली। स्नीर तबसे समाज-पत्ता का एक-वर्ग समाज का स्नाटर्श सब ससार में फैला। हिन्दुस्तान को प्रजा-सत्ता श्रीर राष्ट्रीय-स्वातन्त्र्य के साथ ही समाज-सत्ता का स्नादर्श स्वीकार करना पढ़ेगा व जमीन तथा कारखानों का व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने का कालित-कार्य निःशस्त्र साधन से सफल करके दिखाना है। यह कान्ति-कार्य सर्गाठत श्रसहयोग व सत्याग्रह के तत्वानुसार करना किसान स्नीर मजदूरों के लिए किस तरह समब है यह टॉलस्टाय के इसी प्रकरण में दिये श्रवतरण से मालूम हो जाता है।

श्राधुनिक जगत् की मौतिक विद्या, उसकी बदौलत प्राप्त घनोत्पादन के मौतिक साधन, यन्त्रकला व विजली-जैसी नैसर्गिक शक्ति का उपयोग सुलम होने के कारण् श्राज समाज में शृह-श्रतिशृह-जैसे दासवर्ग या दास-सहश वर्ग रखने की श्रावश्यकता किसी भी समाज में नहीं रही है। उसी तरह सामन्तशाही व पूँजोवाद की भी जरूरत श्राज समाज में नहीं रह गई है। जिस समय राज्यशास्त्र व युद्धकला वाल्यावस्था में थी तन सामन्तरशाही समाज-रज्ञा का काम श्रच्छी तरह कर रही थी व किसी राजा या समाज के जुल्म-ज्यादती करने पर बाहुवल से उसका मुकावला करना सामन्त के लिए कठिन न था। बाद में जब बड़े-बड़े राज्य कायम हुए तन सामन्तशाही तांबनी पड़ी व तमाम फौज व फौजी श्रक्तसरों को नकद तनस्वाह मिलने लगी। को जितना प्रदेश जीत ले व वाहुवल पर राजा बन वैठे, यह व्यक्ति-स्वातन्त्र्य नष्ट हुआ। इससे सामन्य जनता की स्वतन्त्रता बढ़ गई। श्रव श्राज कारखानेदार-अमीदार-वर्ग को हटाकर श्राम जनता की स्वतन्त्रता बढ़ाने व उनकी दासता मिटाने का

समय श्रा गया है। जिस समय हरेक अपने कष्ट के अनुपात से ही धनार्जन कर सकता व बिना कष्ट के श्रिधिक धन-सत्त्वय नहीं कर सकता था उस प्राथमिक श्रीचोगिक श्रवस्था में यह सिद्धान्त कि जो जितना चाहे पैसा पैटा करे व उससे लाभ उठावे. समाच की ग्राभिवृद्धि का पोपक था। किन्तु आज के प्रचरड घनोत्पादन के समय में ऐसी स्वतन्त्रता किसी को नहीं दी वा सकती। श्राज समाज की सम्पत्ति व उसे माप्त करने के लिए किये जानेवाले कष्ट का अनुपात विषम या व्यस्त हो गया है । सम्पत्तिवालां को हजारों लोगों के जावन पर सत्ता प्राप्त होने लगी है। इस सत्ता व सम्पत्ति को आप बतौर ट्रम्टी के रक्खें-यह कहकर इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता । जब समाज के धनोपार्जन के साधन न्यायोचित होते हैं - ग्रायीत् धनार्वन से कष्ट का ग्रनुपात सम रहता है-तन इस उपदेश से काम चल सकता है कि न्याय-प्राप्त सर्पात को समाज की थाती समक्रकर इस्तेमाल करो, बहुत जिम्मेदारी के साथ उससे लाभ उठाश्रो. ऐना करते तुए श्रात्मकल्याया व लाककल्याया का भी त्यान रक्खो व विला जरूरत के उसका उपयोग न करते हुए शेप सम्पत्ति टान कर टो । परन्तु समाज में धनार्खन के कीन-से साधन नाका-यदा हों, इसके निर्काय का जो काम कानून का है वह इस नैतिक उपदेश से नहीं हो सकता । धनोत्पादन की पद्धति के बदलने से धनोत्पादन के मार्ग का रूप भी बदलता है श्रीर इस बदली हुई श्रार्थिक परिस्थिति में घनार्जन के कौन से मार्ग खले रहें व कौन से बन्ट, इसका फैसला कानून के द्वाग करना पहता है। पहले की पद्धति में जो मार्ग समाज के लिए हानिकारक नहीं ये ग्रयवा जिनमें समाज की ज्यादा हानि होने की समावना नहीं थी वही मार्ग नवीन पद्धतिवाले समाज में श्रत्यन्त हानिकारक सावित होते हैं। फिर भी जिनके लिए वे मार्ग लाभदायक होते हैं उन्हें उन मार्गों से मिली सम्पत्ति कप्टार्जित ही मालूम होती है श्रीर वे इस बात को कुबूल नहीं करते कि यह सम्पत्ति अन्याय-पूर्वक अजित है। इन रास्तों को बन्द करने में ऐमे वर्गों की स्रोर से विरोध होता है स्रौर सो भी परम्परा व इक-मिलिकयत के नाम पर । धनार्जन की मार्ग-परम्परा व उससे उत्पन्न हक-

मिल्कियत परिस्थिति-सापेचा होते हैं व जनतक व्यक्तियों के स्वामित्वाधि-कार--हक-मिल्कियत-की कानूनन मर्यादा न बॉघी बाय व जो श्रिधिकार समाब को हानि पहुँचाते हैं वे न छीन लिये जाय तबतक समाज की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे वर्ग इस सिद्धात को मजूर नहीं करते। ऐसे वर्गों के विरोध के बदौलत ही समाज में काति की नौबत आती है। श्रीदोगिक काति के कारण श्राच समाज-सत्ताक काति की बरूरत पैदा हो गई है व इस क्रांति का कार्य इस सिद्धात से नहीं हो सकता कि व्यक्ति सम्पत्ति व सत्ता का उपभोग समाज के टस्टो-वाली-के तौर पर करे। समाज में सत्ता व सम्पत्ति का बटवारा कैसे किया जाय. समाज के व्यक्तियों को सत्ता व सम्पत्ति का लाभ किस तरह मिले व सत्ता तथा सम्पत्ति के बॅटवारे में समाज की नैतिक उन्नति व भौतिक साधनों का हिसाब लगाकर किस श्रनपात से कानून द्वारा समता श्रमल में लाई जाय व किस हिसाव से विषमता कायम रक्ली जाय, इसका निश्चय एक बार हो जाय श्रीर तस्कालील भौतिक व नैतिक उन्नति के अनुरूप समाज-रचना का बाकायदा िक्तिका जम जाय तो फिर उस समाज-रचना के अनुसार सत्ता व सम्पत्ति का जो भाग किसी व्यक्ति को मिलेगा उसका उपभोग वह कैसे करे, यह बताने के लिए इस सिद्धान्त का जन्म हुआ है। इस सिद्धान्त से लोक-सत्ताक अयथा समाज-सत्ताक क्रान्ति का कार्य नहीं हो सकता; हाँ, समाज-सत्ताक कान्ति के बाद भी कुछ व्यक्तियों को श्रधिक सत्ता देनी पडेगी व कुछ को श्रीरों से ज्यादा सम्पत्ति भी रखने देना पडेगी। उस सत्ता व सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में कानून के कुछ बन्धनों के रहते हुए भी उनसे यह काम पूरी तरह से नहीं हो सकता। उनके लिए इस नैतिक तत्व के उपदेश की जरूरत रहेगी। परन्तु इस काम के लिए भी ऐसे सत्याग्रहियों की जरूरत रहेगी , जो इस उपदेश को प्रत्यन्त अपने श्राचरण में लाकर दिखाते हों, कानूनन जो सत्ता व सम्पत्ति उन्हें मिल सकती है उसकी परवाह न कर त्रापनी कम-से-कम बरूरतों के लिए ग्रावश्यक सम्पत्ति कष्ट से प्राप्त करके श्रिविक सम्पत्ति व सत्ता की श्रिभि-लाषा न रखते हों, यदि ऋषिकारी लोगों पर उपादतो करते हों तो जनता को यह दिखा दें कि उसका प्रतिकार कैसे किया बाय व यह अन्याय-अत्याचार जब असह हो उठे तब समाजसत्ताक प्रजातत्र के खिलाफ भी अहिंसात्मक असहयोग का प्रयोग करके प्रस्थापित राजतत्र को बन्द कर दे। समाज-सत्ताक प्रजातत्र की स्थापना हो जाने पर भी अधिकारी व अजा तथा शासक व शासित यह मेद रहने ही वाले हैं और जबतक यह मेद कायम हैं तबतक वास्तविक एक-वर्गीय समाज-रचना नहीं हो सकती। समाज-सत्ताक प्रजातत्र मानव-समाज की पूर्णावस्था नहीं है। इस समाज-सत्ताक प्रजातत्र में मी ऐसे दूरदर्शी व निःखार्थ लोक-सेवक चाहिए जो उन अन्यायों को भी महसूस कर ले जो अधिकारी वर्ग या बहुमत को प्रतीत न हों या लाजिमी मालूम हों, व जो यह दिखा दें कि वे टाले जा सकते हैं। ऐसा सत्यामही-वर्ग, जिसने सत्य-सशोधन व सत्य-सर्थापन को ही अपना नित्य व्यवसाय बना लिया है व जिसके लिए अपनी शारीरिक, जीडिक व आस्मिक शिक्त का उपयोग करने में ही जिन्हें सच्चा आनन्द व जीवन की कृतार्थता मालूम हो, समाज-सत्ताक के मावी विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

म० गांधी ने सत्याग्रह के रूप में वित आत्मनल को सगिठत व सवर्धित करने का प्रयस्न किया उसकी परम्परा मारतवर्ष में बहुत बढ़ी है। अत्यन्त प्राचीन वाल में आअमवासी ऋ पियों के बहातेब के रूप में वह भरतवराह में बन्मा। फिर ब्राह्मण्-या ने यज्ञ-यागादि कमकाएड व देवता-काएड का प्रभाव बढ़ाकर स्वर्ग-प्राप्ति के स्वराम धर्म को प्रधानता ही। तब गीतम बुद्ध ने इस आत्मनल का सरज्ञ्चण व सवर्धन करके देवता-काएड व सामाबिक विषमता के विकद क्रान्ति करने के लिए बुद्ध-धर्म का व मिन्नु-सम्र का सगठन किया। बाद को यह मिन्नु-सम्र मी श्रयनत होकर परित्रही बन गया व राज्य लोगों की टासता में चला गया। वव कुमारिल मद्यदि ने वैदिक धर्म का जो पुनक्जीवन किया उसमें फिर कर्मकाएड व देवताकाएड की महिमा बढ़ी। इसके पश्चात् श्रवराचार्य ने पीठों व मठों की स्थापना करके आदेत वेदान्त के आधार पर शिज्ञित लोगों में शुद्ध तत्यशन का प्रसार किया और भागवत्-धर्मी सर्तों ने इसी आदेत के

श्राधार पर निष्काम भिक्त के मार्ग का उपदेश करके श्राम लोगों में श्रातम-बल जाग्रत किया । ग्राज म० गाघी ने इसी परम्परागत प्राचीन ग्रात्मबल का सगठन करके उसे राजनैतिक व सामाजिक कातिकारी रूप दिया है। सत्याग्रही वर्ग अब किसी खास मत पर ऋघिष्ठित कोई धर्म-सप्रदाय नहीं रह गया है। महज व्यक्तिगत भ्राध्यात्मिक मोच सत्याग्रह का ध्येय नहीं है। लोगों को सर्वागीण उन्नति के लिए उन्हें सर्वागीण क्रांति का मार्ग दिखाने-वाला वह एक अखरड क्रातिशास्त्र है। लोक-सत्ता व समाज-सत्ता के रूप में उदित एकवर्ग समाज के आदशों को आत्ममात् करके मानव-समाज को पूर्यावस्था प्राप्त होने तक उसका नेतृत्व करने का सामर्थ्य इस सत्याग्रही तत्वज्ञान में है। भौतिक विद्या व यत्रकला से उसका विरोध नहीं। बाह्य सृष्टि से कैसा व्यवहार किया जाय व उसकी नियति को अपने अनुकृत व उन्नतिकारी कैसे बनाया जाय. यह ज्ञान मनुष्य को भौतिक-विद्या से ही प्राप्त हो सकता है। श्रवमय प्राण व प्राणमय पराक्रम इस भौतिक सत्य की तरफ से प्राचीन भारत ने ऋाँखे नहीं मृद ली थीं। भूखे ऋादमी को ब्रह्म श्रन के ही रूप में प्रतीत होता है और वेदाती मनुष्य को भी दीपहर की १२ बजे 'ब्रम्न पूर्णब्रह्म है' यह कहकर भोजन करना पबता है। इसकी भुलाकर कोई भी समाज-रचना नहीं टिक सकती व टिकाने का प्रयत्न भी किया तो वह सफल नहीं हो सकता । पूँ जीवादी धनोत्पाटक पद्धति से बहुसंख्यक लोगों की दाल-रोटी का सवाल श्रच्छी तरह नहीं हल होता व धनी-गरीव का सापेन्न अन्तर वढकर समाज व राष्ट्र के टो विरोधी गुट्ट बन जाते हैं। जीवन व घन की चुण्मर भी स्थिरता न होने के कारण वहुसख्य सामान्य जनता की नीतिमत्ता भ्रष्ट होने लगती है- 'बुभुद्धितः किन्न करोति पापम् च्लीग नरा निष्करुण भवन्ति के अनुसार सामाबिक नीतिमत्ता की बुनि-याद अञ्च-प्राप्ति के भौतिक आधार पर पड़ी हुई है। सत्याग्रही तत्वजान इसकी उपेक्षा नहीं करता। किन्तु हॉ, यह तत्व उसे मान्य नहीं है कि मनुष्य-समाज की आवश्यक भौतिक जरूरते पूरी होने के पश्चात् भौतिक सम्पत्ति की बढ़ती के अनुपात से उसकी नैतिक उन्नति होती है अथवा उसकी संस्कृति अधिक उन्नत बनती है I—'नात्यश्नतस्तु योगाऽस्तिन

चैकारतमनऽश्नतः श्रर्थात् —ग्रधिक खाने से भी योग प्राप्ति नहीं होती व बिलकुल न खाने में भी नहीं होती-यह श्राध्यात्मिक उन्नति का सिद्धान्त है। पूँजीवादी समात्र में परिमित भौतिक उपयोग करनेवाला एक छोटा मालिक-वर्ग व उनकी श्राधिक दासता में खपनेवाला दूसरा बुभुद्धित बहु-सख्यक सेवक वर्ग बनता रहता है-इसमे ऐसे समाज में शांत व नीति की श्रपेद्धा ही नहीं की जा सक्ती । जिस समाज के बहुसख्य लोगों को जीवन व जीवन-साधनों की विलकुल स्थिरता नहीं उसमें शांति व नीति का रहना श्रशक्य है। दिंदुस्तान-जैसे खरड-तुल्य राष्ट्र में चालीस करोड़ लोगों की टाल-रोटी का सवाल पूँजीवाट व साम्राज्यबाट के द्वारा इल करना असभव है ब टतनी बड़ी लोक मख्या की जावा-याना सुन्वपूर्वक चलाने का नामर्थ्य महज इस्त-व्यवसाय व गामीत्रोशों मे या छोटे पैमाने पर की गई खेती में है— ऐमा भी दिखाई नहीं देता। फिर इतना वड़ा भारतीय समाज महत श्राश्रमवामी भाषियों की तरह भौतिक सखो में विरक्त रहकर ग्राध्मिक बुख पर ही मंतुष्ट रहेगा । यह नही हो सकता । खरह तुल्य भागत की इस समस्यापृति के लिए भौतिक विद्या श्रीर यन्त्रकला का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए व यह काम धनोत्पादन व धन-विभावन के कार्य को समाज-मत्ता के छाधान करके ही करना चाहिए। पर इस ममाज-मत्ता को स्थापित करते हुए व स्थापित होने के बाद भी सत्याग्रही वर्ग की ग्रावश्यकता भगत-खरड की ही नहीं, सारी प्रानव-संस्कृति की रहेगी।

टमके बाट छात्र भारतीय सम्कृति व मानव-मश्कृति वा भेट नहीं गर् नायगा । भौतिक दृष्टि से प्रान्त सारा मानव-ममान एक कुटुग्न में छात्रा एक घर में समा-मा गया है । उसके लोगों को एकत्र रहें विना गति नहीं है व उनके एक्त्र गरने में ही मानव कुल की उन्नति है । परन्तु एक घर में एक्त्र गरनेवाले लोगों की तरह उन्हें बन्धु-भावना से रहना मीलना चाहिए। इसमें आगे अब मानव-सरकृति की उन्नति इस बन्धु-भावना के प्रचार व प्रस्थापना पर छावलम्बित है। मानव-हृदय की इस बन्धु-भावना को प्रेम कहते हैं व यह प्रेम-क्पी परसेश्वर प्रत्येक के अन्तःकरण में रहता है, यह सिद्धात सत्याग्रही सरकृति

का आधार है। एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अथवा एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर होनेवाले अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जोर-शोर की लढ़ाई करते हुए भी इस बन्धु-भावना के अन्तिम सिद्धान्त पर सत्याग्रह की हट श्रद्धा है। मानवी श्रन्त-करण की न्याय-भावना व प्रेम-भावना श्रथवा सत्य ऋहिंसा से श्रेष्ठ परमेश्वर का कोई दूसरा स्वरूप नहीं। जिनका मत्य व प्रेम पर विश्वास है व सत्य-सशोधन तथा सत्य-सस्थापन के लिए आवश्यक त्याग व कप्ट-सहन की तैयारी है वे श्रपने को ईश्वरवादी कहें या निरीश्वरवादी, वे बुद्ध की तरह शून्यवादी हों अथवा शकराचार्य की तरह चर-छिट के मूल में एक अचर व अजेप निगु गा तत्व के माननेवाले हों, वे ईसा के अनुयाई हो या मुहम्मद के, वे सत्याग्रही बन सकते हैं। सत्याग्रही के लिए श्रात्मविद्या की जरूरत है ; लेकिन इस आत्मिनिया में गृढ अथवा विवाटास्पद जैसी कोई बात नहीं है। आतमा रथी व बुद्धि सारथी है, इन्द्रियाँ घोडे हैं, मन उनकी लगाम है इतना अध्मात्मशास्त्र उसके लिए काफी होता है। बुद्धिरूप सारथी विषयोपसोग में इव न बाय, उसके साथ की मनोनिमह की बागडोर दीली न पड बाय श्रीर विषयभोग के चक्कर मे पड़कर इन्द्रिय-रूपी घोडे सरपट न दौड़ने लगें, इतना ही अध्यातमशास्त्र है। सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित करने व समाज के भौतिक सुखों की समस्या हल करने के व्यवहारों के लिए जिस तरह भौतिक विद्या की आवश्यकता है, उसी तरह अन्तः-सृष्टि पर प्रमुत्व स्थापित करने के व्यवहारों के लिए. श्रात्मविद्या की बरूरत है। सत्याग्रही की श्रात्म-विद्या विवाद के लिए नहीं, व्यवहार के लिए है। ग्रन्थ-प्रमाण नहीं, ग्रनुभव-प्रमाण उसकी श्रन्तिम कसौटी है । केवल मौतिक विद्या की उपासना करनेवाले लोग श्चन्धकार में पड़ते हैं व केवल श्चारमिवद्या का उपासना करने वाले उससे भी घोर अन्धकार में पड़ते है, ऐया ईशोपनिषद् में कहा है । इसका अनुभव आधुनिक यूरोप के इतिहास से और पिछले तीन-चार सौ साल के भारत के इतिहास से ससार को हो चुका है। आधुनिक भारत उसके श्रात्यन्त कटुफल खून चख चुका है। श्रतः श्रन श्रागे वह भौतिक विद्या

ग्रथवा श्रात्मविद्या दोनों में से किसी की भी उपेद्या करेगा, ऐसा नहीं मासूम होता।

श्रनियन्त्रित विदेशी राजवता से स्वकीय लोक-क्ता मे श्राधनिक भारत प्रवेश कर चुका । इसके बाद जल्दी ही जिस सत्याग्रही सत्य के सहारे उसे लोक-सत्ता की स्थापना करनी चाहिए उसी के बल पर वह समाज-सत्ता की भी स्थापना करेगा. किन्त समाज-सत्ता भी भारत का श्रन्तिम सदेश नहीं है। उसका श्रन्तिम संदेश तो श्रात्म-सत्ता है। इस श्रात्म-सत्ता की स्थापना होकर मानव समाज में जब किसी दहधारी राजनैतिक सस्या की विलक्कल आवश्यकता न रहेगी तभी सबी एकवर्ग समाब-रचना स्थापित होगी। आधुनिक काल की एक-वर्ग समाज-रचना के व प्राचीन ब्राह्मणुख के ध्येय मे बहुत ध्रन्तर नहीं है। जैसे सत्ययुग में सिर्फ एक हो ब्राह्मण-वग था, वही अवस्था फिर समाज में प्राप्त हो, यही मानव-समाज का पूर्ण श्रवस्था की कल्पना भारतवासी के हृदय में समाजवाद को आत्मसात् करने के बाद उदय होगी । आधुनिक भारत के समाजवादी नेता प॰ जवाहरलाल नेहरू ने इसी तरह के विचार अपनी 'मेरी कहान।' में व्यक्त किये हैं। इस तरह श्राधुनिक ससार के अन्य राष्ट्री के वर्तमान कालीन इतिहास से श्रपने कार्यों में रफ़्ति पानेवाले श्राधुनिक भारत के समाचवादी नेता श्रीर प्राचीन भारत का श्राध्यात्मिक संस्कृति का व्यभिमान रखनेवाले महात्मा

<sup>\*</sup> मगर पश्चिम इस पक्ष-दूसरे का गला काटनेवाली सम्यता की उराइयों का उलाव भी अपने साथ लाया है— साम्यवाद का सहयोग कर, सबके हिल के लिए जाति या समाज की सेवा करने का मिद्धान्त । यह भारत के पुराने माह्यखोचिन आदर्ग से बहुत भिन्न नहीं है। लेकिन इसका अर्थ है तमाम जातियों, क्यों और ममूहों की माह्यख बना देना ( अवश्य ही धार्मिक अर्थ में नहीं ) और जातिमेद को मिटा देना। हो सकता है कि जब मारत इस लिवाम को पहनेगा और वह जरूर पहनेगा, क्योंकि पुराना लिवाम तो चिथडे चिथडे हो गया है, तो उसे उममें इम सरह काटझाट करनी पड़ेगी जिममे वह मौजूदा अवश्याएं और पुराने विचार दोनों का मेल साथ मके । जिन विचारों को वह ग्रह्य करे वे अवश्य उसकी सूमि के समरस हो जाने चाहिए। पृष्ट ६०३ ( आठवा मस्तरख)

गाषी जैसे सत्याग्रही जगद्वन्य नेता दोनों के दृष्टि-पथ में पानेवाली भावी भारतीय सस्कृति के चित्र का द्वैत नष्ट हो सकता है । जिस अनुपात से स्वतन्त्र भारत की भावी सस्कृति मूर्त-रूप धारण करने लगेगी उसी अनुपात से यह द्वैत पूर्णतः नष्ट होकर उसका स्पृहणीय रूप सारी मानव-जाति की भौतिक व आत्मिक आकाद्याओं को सतुष्ट करने में समर्थ होगा और वही भारतीय सस्कृति मानव-सस्कृति कहलाकर सारे ससार में फैलेगो, यह हमाय दृढ विश्वास है।

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु । सर्वे सन्तु निरामयाः ॥ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु । मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

## मंडल का उपलब्ध साहित्य

|     | गाधीजी लिखित              |                  | <b>२१ ईशावास्योपनिषद</b>                           | =)        |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| •   | प्रार्थना प्रवचन् (भाग १) | 3)               | ३० सर्वोदय-विचार                                   |           |
| 2   | (mm =1                    | ə))              | ३१ स्वराज्य-शास्त्र                                | 8=)       |
|     |                           | -                |                                                    | 111)      |
|     | गीता माता                 | 8)               | ३२ <b>भृ</b> दान-यह                                | 1)        |
|     | पद्गह अगस्त के बाद        | 2)               | ३३ गांधीजी को श्रद्धानित                           | 1=        |
|     | <b>धर्मनीति</b>           | ٥)               | ३४ राजधाट की सनिधि में                             | 1=)       |
|     | द० अफीका का सत्याअह       | \$II)            | ३५ सर्वोदय का घोपगापत्र                            | 1)        |
| Ġ   | मेरे समकालीन              | <b>y</b> )       | ३६ सबोदय के सेवकों से                              | 1)        |
|     | श्रात्मक्या               | X)               | ३७ विचार-पोथी                                      | 5)        |
| \$  | गीता-बोध                  | 11)              | नेहरूजी लिखित                                      |           |
|     | अनामनित्योग               | १॥)              | ३० मेरी कहानी                                      | <>        |
| ११  | याम-सेवा                  | (=)              | ३१ हिन्दुस्तान की समस्याए                          | >II)      |
| şο  | मगल-प्रभात                | ( <del>=</del> ) | ४० लडखडाती दुनिया                                  | ٥)        |
|     | सर्वोदय                   | 1=)              | ४१ राष्ट्रीपता                                     | (د        |
| śχ  | नीति-धर्म                 | 1=)              | ४२ राजनिति से दूर                                  | əll)      |
| १५  | श्राश्रमवासियों से        | 11)              | ४३ इमारी समस्याप (दो भाग)                          | ۲)        |
|     | राष्ट्रवाखी               | (۶               | ४४ विश्व-इतिहास की भालक                            | > {)      |
|     | सत्यबीर की कथा            | 1)               | श्रन्य लेखकों की                                   | 17        |
|     | मिचप श्रात्मकथा           | \$H)             | ४५ गाधीनी की देन (राजेन्द्रप्रसाद)                 | tie!      |
|     | हिंद-स्वराज्य             | ш)               | ४६ महाभारत-कथा (राजाजी)                            | ξ(i)      |
|     | बापू की सीख               | H)               |                                                    | -         |
| ş   | गाधी-शिक्षा (तीन भाग)     | 2=)              | ४७ कुट्या सुन्दरी "<br>४= कारावास-कहानी (सु० नैयर) | »)        |
| 99  | भाज का विचार              | 1=)              |                                                    | \$0)      |
|     | विनोबाजी लिखित            |                  | ४६ वापू के चरणों में                               | 기)<br>기)  |
| 3   | विनोवा के विचार (दो भाग)  | ₹)               | ५० वा, बापू और भाई<br>५१ गाथी-विचार-दोहन           | \$11)     |
| 38  | गीता-प्रबन्धन             | शाः)             | ५° ऋहिसा की शक्ति (ग्रेग)                          | (115      |
| ye  | जीवन श्रीर शिच्चण         | 2)               | ५३ सनोदय-तल-दर्शन (डा॰ धानन                        |           |
| βę  | शान्ति-यात्रा             | ξ1I)             | ५४ सत्याग्रह-मीमासा (दिवाकर)                       | ₹H)       |
| e,e | स्थितप्रश्च-दर्शन         | <b>(11)</b>      | ५५ बुद्धवासी (वियोगी हरि)<br>५६ सतवासी »           | १)<br>१॥) |
|     | ईशाबास्यवृत्ति            | m)               | ५७ श्रद्धानस्य 🦙                                   | (5        |

```
५८ अयोध्याकाड (वियोगी हरि)
                                (۶
                                       ६० तामिल-वेद (तिरुवल्लुबर)
                                                                      શા)
                               ११)
                                       ११ ग्रात्म-रहस्य (रतनलाल जैन)
                                                                       3)
५६ सत-सुधासार
                                        ६२ थेरी-गाथार्ये (भरतसिंह उपा०)
६० प्रार्थना
                                n)
                                                                      शा)
६१ भागवत-धर्म (हरि० उपाध्याय) ६।।)
                                       ६३ वुद्ध और वौद्ध साधक "
                                                                      शा)
६२ श्रेयार्थी जमनालालजी "
                               ६॥)
                                        ६४ जातक-कथा (ऋानन्द कौ०)
                                                                      ગા)
                                ૪)
६३ स्वतन्त्रता की ग्रोर
                                        १५ हमारे गान की कहानी
                                                                      शा)
६४ वापू के आश्रम में
                                ٤)
                                       ६६ रामतीर्थ-सदेश (३ भाग)
                                                                      8=)
                                ٥)
६५ वापू (घनश्यामदास विडला)
                                       १७ रोटी का सवाल (कोपाटकिन)
                                                                       a)
६६ रूप श्रीर स्वरूप
                               11=)
                                       ६८ नव्युवकों से दो वातें
                                                                      1=)
६७ डायरी के पन्ने
                                (۶
                                        ६६ सागभाजी की खेती
                                                                      3II)
६८ ध्रुवोपाख्यान
                                 I)
                                      १०० पशुत्रों का इलाज (प० प्र० गुप्त) ॥)
६६ स्त्री और पुरुष
                     (टाल्स्टाय)
                                 (۶
                                      १०१ काश्मीर पर हमला
                                                                        2)
७० मेरी मुक्ति की कहानी
                               शा)
                         33
                                      १०२ पुरुषार्थ (डा० भगवान्दास)
                                                                       E)
७१ प्रेम में भगवान
                                २)
                                      १०३ कब्ज-कारण श्रौर निवारण
                                                                        2)
७२ जीवन-साधना
                                શ)
                         23
                                      १०४ पाचर्वे पुत्र को वापू के
                                 1)
७३ कलवार की करतूत
                         22
                                             ऋशीर्वाद
                                                                  इ॥) =)*
                                111)
७४ वालकों का विवेक
                                       १०५ कादम्वरी
                                                                      1=)
७५ हम करें क्या?
                               ₹II)
                                                                       1=)
                                      १०६ उत्तररामचरित
७६ हमारे जमाने की गुलामी "
                                m)
                                      १०७ वेखी-सहार
                                                                       1=)
                                 2)
७७ समाजिक कुरीतिया
                                                                       1=)
                                       १०= शकुन्तला
७= बुराई कैसे मिटे
                                 (3
                                       १०६ बद्रीनाथ
                                                                       1=)
७६ जीवन-सदेश (खलील निवान)
                                      ११० जगल की सैर
                                                                       1=)

  जीवन-साहित्य (काका कालेलकर) २)

                                      १११ भीष्म पितामह
                                                                       1=)
🖙 लोक-जीवन
                                şn)
                      (दिवेदी)
                                      ११२ शिवि और दधीचि
⊏२ अशोक के फूल
                                 ₹)
                                                                       1=)
पृथ्वी-पुत्र (वासुदेवशारण अथ०)
                                 3)
                                       ११३ विनोवा और भृदान
                                                                       1=)
=४ पचदशी (स० यगपाल जैन)
                                शा)
                                      ११४ मानवता के भरने
                                                                       शा)
न्य कांग्रेस का इतिहास (३ भाग)
                                30)
                                       ११५ भारतीय संस्कृति
                                                                       3II)

—
६ सप्तदशी (स० विष्णु प्रभाकर)

                                 ٦)
                                       ११६ गाधी-मार्ग
                                                                       =)
                                शा)
🗝 रीड की हड्डी
                                      ११७ शिशु-पालन
                                                                        n)
८८ ग्रमिट रेखाए (सत्यवती मल्लिक)
                                ₹)
                                       ११= शिष्टाचार
                                                                     n = 1
                                                                    (د ,(ع
                                       ११६ गाधी-डायरी
                                 (۶
म्ह एक आदर्श महिला
```